### माला का परिचय जोवपर के सब् संशो देवीप्रसादजी ग्रेसिक इतिहास थी।र

विशेषतः मुनलितम काल के भारतीय इतिहास के वहुत बड़े झाता श्रीर प्रेमी घे तथा राजकीय सेवा के कामी से वे जितना समय यचावे थे, वह सब वे इतिहास का स्रध्ययम ख्रीर खोज करने प्रथवा ऐतिहासिक शंथ लिखने में ईा लगाते थे। हिंदी में उन्होंने स्रनेक उपयोगी ऐतिहासिक शंथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने खच्छा

प्रादर किया है।

श्रीयुक्त सुंशो देवीप्रसादणी की बहुत दिनों से यह इच्छा घी कि

शिक्षी में ऐतिहासिक पुत्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था
की जाय; इस कार्य के लिए उन्होंने ता० २१ जून १८९८ की

३४०० रु० संकित मृत्य और १०५०० रु० मृत्य के वंबई यं० लि०

के सात हिस्से सभा को प्रदान किये थे और थादेश सिक पुत्तकमाला

इनका आयं से उनके नान से समा पुत्र पात्त्वासिक पुत्रक्रमाला प्रकाशित करें। इसी के अनुसार सभा यह दिवीप्रसाद ऐतिहासिक पुत्रक्रमाला प्रकाशित कर रही हैं। पीछे से जब वंबई वंक अन्यान्य दोनी प्रेसिडेंसी वंकी के साथ सम्मितित होकर इंपीरियल वंक के रूप में पिरियत हो गया वब सभा ने वंबई वंक के ७ हिस्सी के लाम कि सम्बंदी में संगित्यल वंक में वैद्यान विकास जिनमें सुन्ता कर पार्

रूप में परिणव दो गया दब सभा ने वंबई वंक के ७ हिस्सी के लाम 'के बदलें में दंपीरियल वंक के चीदार हिस्से, जिनके मृत्य का एक निरियत कंश चुका दिया गया है, और खरीद लिये और अब यह पुस्कमाला उन्हों हिस्सी से होनेवाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों की विक्रो से होनेवाली आय से चल रही है। बुंशी देवीप्रसादजी का वह दानपत्र काशी-नागरीप्रचारियी सभा के २६वें वार्षिक विषय में प्रकाशित हमा है।

### भृमिका

राजपूताने का पिछला इतिहास लिखने के लिए गुँहगोत नैयसी की ख्वात एक महस्ववृधं वस्तु है। इसमें राजपूताना, काठियावाइ, कच्छ, मालवा, वपेलसंड छादि के राजधंगों का ह्वांत मिलता है। इस ऐतिहासिक मंघ का निर्माण मारवाड़ो भाषा में ब्राज से लगभग २७५ वर्ष पूर्व हुम्रा या। ब्राज जितने साधन प्राप्त हैं उतने उस समय न होने पर मी नैयसी ने जनश्रुति या भाटों ब्रादि की पुस्तकों से जितना भी द्वांत मिल सका, संब्रह किया जो उपयोगी है। इसमें इतिहास के श्रतिरिक्त भौगोलिक इत्तांत भी दिया है, जिससे तस्कालीन परिस्थित का श्रन्छा झान हो जाता है।

मुगुल बादशाह अववर के समय उसके मंत्री अबुलफुज़ल द्वारा ''आईन-प्रकवरी'' का निर्माण हुआ। उसके परचात् देशो राज्यों में

मी ख्याती का लिखा जाना आरंभ हुआ। उसी समय मैक्सी ने भी अपनी ख्यात को लिखना आरंभ किया। उसने इतिहास-प्रेम के कारण दूर दूर से इतिहास के जानकारी द्वारा अपने संग्रह को बढ़ाना आरंभ कर दिया। उसने इस अमूल्य संग्रह में सभी आव-रथक वातों का उल्लेख कर राजपूर्वाने के थिछते इतिहास-लेखकों भे लिए बहुत जुल सामणे तैयार कर दी और जिन बारों में उसकी मतभेद जान पड़ा उन्हें ज्यों का त्यों दे दिया। राजा-महा-राजाभी के इतिहास तो कई प्रकार से मिखते हैं पर उनकी छोटों छोटों आखाओं, सरदारों आदि के युद्ध में काम अगने का ह्वीट सिंगलों के साथन कम ईं तो भी किसी छंग्रा में उसकी पूर्वी नीणती के साथन कम ईं तो भी किसी छंग्रा में उसकी पूर्वी नीणती

के संप्रह सं होती है। मेवाड़ राज्य का बृहत इतिहास 'बीर-

विनाद' लिखते समय महामहोषाप्याय फिराजा श्यामलदास ने फिराने दी इस नैयसी की स्थात के झाधार पर दिये हैं धीर स्वर्गीय मुंशो देवीप्रसाद तो नैयसी की स्थात के झाधार पर दिये हैं धीर स्वर्गीय मुंशो देवीप्रसाद तो नैयसी को स्वात पर इतने अधिक मुग्य ये कि उन्होंने श्सको राजपूताने का 'मशुलक़ज़ल' मान लिया। वात्पर्य यह है जिस प्रभार मुग्ल-कालीन इविहास के लिए 'धाईन-झकररी' उपयोगी वस्तु है, इसी वरह राजपूत जाति का पिछला इविहास लिखने के लिए नैयसी का संप्रह उपयोगी है। यथिप पहले का जितना इत्तात है, वह अधिकांश में जनश्रुतियों की भित्त पर खड़ा फिया गया है, वधापि सोलश्री श्वताब्दी से मठारहवाँ शताब्दी तक के हस्तात में शंकाओं की अधिक शुंजाइश नहीं है।

पेसे उपयोगी संप्रह का हिंदी अनुवाद प्रजाशित न होना इति-हास-प्रेनियों को भरवरता था । काग्रो को नागरी-प्रचारियों सभा ने उक्त प्रंय की प्रकाशित करने का संकल्प किया, परंतु उसकी भाषा मारवाड़ी होने से सर्थ-साधारण को उसकी समक्षने में कठिनाइयाँ होती थाँ। ध्रतएय सभा ने उसका सरल हिंदी अनुवाद करने का कार्य उदयपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगड़ को सींपा। उन्होंने परिश्रमपूर्वक हिंदी भाषा में ध्रमुवाद कर उसे दो भागों में विभक्त किया। प्रथम भाग-जिसमे उदयपुर, हॅंगरपुर, वाँसवाड़ा, प्रताप-गड़, रामपुरा एवं चीहान, सोर्लको, परमार, पड़िहार (प्रतिहार ) ध्रादि राजवंशों की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध गालाओं का वर्षन है—उक्त सभा द्वारा वि० सं० १स्टन में प्रकाशित हो चुका है।

दूसरा भाग-जिसमें कछवाद्दा, राठोड़, भाटी, खेड़ के गोहिल, भाला, चावड़ा भादि राजवंशों का वर्धन ई-प्रथम भाग

<sup>(1)</sup> खेड के गोहिलों का बृत्तात मेबाद के गुहिल-वंशिया के साथ रहता चाहिए या, परंतु मूल से वैसा न हो सका। खतपुब उसे दूसरे भाग में रखना पड़ा।

को भौति इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी है। इसमें उपर्श्वेक राज-वंश की विस्तृत वंशावलियाँ भी दो गई हैं तथा धीर भी कितनी ही प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घटनाग्री का उल्लेख हुआ है। दगड़जी ने धनुबाद के समय मूल पुस्तक के कुछ ग्रंशों का कम पहटा है, जिसका कारण यह है कि उसमें एक हो वंश से संबंध रखनेवाला 'सारा वर्णन एक ही स्थल पर नहीं भ्राया श्रीर भिन्न-भिन्न स्थानी में लिखा गया है. जिससे उसको एक ही सुत्र में गूँघना पड़ा। तेरहवीं शताब्दी की पूर्व का बृत्तांत अपूर्ण थीर कुछ भग्नुद्ध भी है, इसिक्काए टिप्पणियाँ लगाकर उसको शद्ध करने का प्रयत्न किया है जिससे ग्रंथ की उप-योगिता बढ गई है। मृत पुस्तक में वंशाविलयाँ वंश-वृक्तों के रूप में नहीं, किन्तु अंक-संकेत के साथ चलती पंक्तियों में दो हैं और कहीं-कहीं नामें। के साथ उनका विशेष परिचय भी दिया है। यह क्रम पाठकवर्गको रुचिकर न होने से वंशाविलयाँ वंश-वृत्तों के रूप गें फर दो गई हैं थ्रीर उनमें से किसी नाम के संबंध में कुछ, श्रधिक लिखा है ता वह फ्रंक लगाकर नीचे टिप्पियों में दिया गया है। टिप्पणियौं दे। प्रकार के टाइपों में हैं। मूल प्रंथ की बृटियाँ वतलाने या द्र्यधिक परिचय देने के लिए जो टिप्पश्चियाँ दी गई हैं वे पुस्तक की अपेचा छोटे टाइप में हैं छीर वहे टाइप में केवल वे ही टिप्पश्चियाँ हैं, जो वंशावित्रियों के कतिपय नामीं का अधिक परिचय करानेवाले मूल पंघ का ही ग्रंश होने पर भी वंश-वृत्ते। के नामी के साय नहीं स्नासकती थीं। वंशाविलयों भी, जी मूल संघ का श्रंश हैं, नाम अधिक द्वाने से छोटे टाइप में दो गई हैं। टिप्पियियी के इन दी प्रकार के टाइपी से विदित हो जायगा कि वंशावलियी के श्रतिरिक्त ने। टिप्पण छोटे टाइप में हैं वे अनुवादक के हैं। शेप

सब मूल के हैं।

यद्यपि इस प्रध का अनुवाद दूगड़जी ने अपने जीते शी कर लिया या, परंतु संपादन का काम मुक्ते करना पड़ा! मूल झंघ की मारवाड़ी भाषा का कानुवाद मैंने मूल प्रंघ से मिलाकर ठीक कर दिया है। जहाँ कहीं दूगड़जी की अम हुमा भीर कोई बात छोड की गई उसे भी यदासाध्य मैंने ठीक कर दिया है। इसके मतिरिक्त वंशवृत्त कमपूर्वेक कर दिये गये हैं, जिससे पाठकों की सुवीता होगा। धनमेर से काशी प्रुक् भेजने छीर वापस झाने में समय की भावश्यकता होती है। फिर मेरी युद्धावस्था, अस्वस्थता एवं समयाभाव से इस दूसरे भाग की प्रकाशित करने में बावश्यकता से भिषक विलंब हुआ है, जिसका मुक्तको सेद है। नैयसी का ब्लाक कोषपुर-निवासी श्रोयुत जगदीशसिष्ट गहलीत से प्राप्त हुझा है चीर नैगासी का पिछला वंश-विवरण उसके एक वराधर, जोधपुर-निवासी. में हथोत विरथराज वकील से प्राप्त हुद्या है, जिसमें से द्यावश्यक श्रंश चद्घृत किया है। प्रृकु-संशोधन एवं मूल ग्रंथ से मिलान करने में मेरे इतिहास विभाग के कर्मचारी पंडित किरानलाल दुवे पं० चिरंजीलास व्यास तथा पं० नाधूसाल व्यास ने योग दिया है

करने में मेरे इतिहास विभाग के कर्मचारी पृष्टित किरानलाल हुये, पं० चिरंजीलाल ज्यास तथा पं० नागृलाल ज्यास ने योग दिया है, जिसका उच्लेख करना चचित है। गोरीशंकर हीराचंद्द ख्रीका

## मुँहणोत नैगासी का वंश-परिचय

नैयासी धौर उसके क्या का परिचय, जो कुछ पहले झास है।
सका वह, प्रथम भाग के प्रारंभ में दिया गया है, वदनंतर जो। कुछ
धौर मालूस हुआ वह नीचे लिखे अनुसार है—
मुद्दयोत गीन के महता अपनी क्या-परंपरा राठोड़ राव सीहा
से मिलाते हैं। सोहा का पुत्र आसवान धौर उसका पुत्र थृष्टु था, जिसके रायपाल हुआ। रायपाल का दूसरा पुत्र मोहन था, जिसके ज्येष्ठ पुत्र भीम के वंशवें। से राठोड़ों की एक शाखा
'मोहनिया राठोड़े' प्रसिद्ध हुई। मोहन ने अपनी बृद्धावश्या में जैन पर्म प्रहुष कर लिया था, इसलिए उसके वंशव जैन रहे धीर श्रीस-

वालों में मिल गये।

मेश्हन का छोटा पुत्र सुभटसेन घा, जिसका १-८वाँ वंशघर जयमल पुत्रा, जो जोषपुर के राजा स्र्रिस ह श्रीर गजसिंह के समय राज्य के प्रतिष्ठित पदी पर रहा सवा वि० सं० १६-६६ में भारवाढ़ राज्य का मंत्री वना । उसके नैयासी, छंदरदास, श्रास-करण, नरसिंहदास धीर जगमाल नामक पाँच पुत्र हुए। नैयासी का जन्म वि० सं० १६६७ में हुआ। बाईस वर्ष को वय होने पर उसने राज्य-सेवा में प्रवेश किया श्रीर वि० सं० १६८४ में नैयासी फाले दमन करने को भेजा गया। वि० सं० १६८४ में नैयासी फालेशी का हाकिम हुआ जहाँ उसकी विकारों से लड़ना पड़ा।

फढ़ोधी का हाकिम हुमा जहाँ इसको विल्लोचों से लड़ना पड़ा। पि० सं० १४०६ में पोकरण का परगना वादराह शाहजहाँ ने महाराजा जसवंतसिंह की प्रदान किया, वरंतु उक परगने पर जैसल-मेर के मादियों का अधिकार या, इसलिए महाराजा के कर्मचारियों के पहुँचने पर रायल रामचंद्र ने ध्यमा कृष्णा चठाना स्वीकार न किया। इस पर महाराजा ने उसको ह्याने के लिए सेना भेजी, जिसमें नैयासी भी था। धनन्तर माटियों से लहाई कर राठाहों ने पोकरण पर प्रधिकार कर लिया। जैसलमेर के रावल मनीहर-दास के परचात सबलसिंह वहाँ का स्वामी होना चाहता था। ध्यस्तु, उसने जैसलमेर पर प्रधिकार करने का यह प्ययुक्त ध्यसर सम्मा। वब महाराजा जमवंतिसह ने उसके सहायवार्थ नैयासी को भेजा। इस सेना के पहुँचने पर रावल रामचंद्र वहाँ से भाग गया और सबलसिंह जैसलमेर का स्वामी बना।

वि० सं० १७१४ में महाराजा जसवतसिंह ने मियाँ फरामत की जगह नैयसी की प्रपना दोवान बनाया, तदनुसार वह वि० सं०

१७२३ तक उस पद का कार्य करता रहा। फिर महाराजा ने उसको तथा उसके छोटे भाई सुंदरदास को केंद्र कर दिया श्रीर वि० सं० १७२५ में उससे एक लाख रुपये दह लेने की रजवीज कर छोड़ा, परंतुनैणसो ने बाँदे का पैसाभी दड में देना स्वीकार न किया। निदान जब एन दोनों भाइयों से दंड के रुपये प्राप्त होने की श्राशा न देखी ते। वि० सं० १७२६ में महाराजा ने उन दोनों की फिर बंदो करवा लिया। इस कैंद की भवस्था में उन पर दंड के रूपये लेने के लिए कठारता होती थी, परंतु इस कठारता का कुछ भी फल नहीं निकला। उन दिनों महाराजा जसवंतिसह, प्रसिद्ध बीर सत्रपति महाराजा शिवाजी को दवाने के लिए, बादशाह धीरगज़ेब के माजानसार दिख्य में झीरंगाबाद के घाने पर नियत थे। कठोरता का व्यवद्वार करने पर भी नैयासी और उसके भाई से दंड की वस्त्ती का कोई स्पाय न सूक्त पड़ा ते। महाराजा ने विवश है। दन दोनों की जीधपुर के लिए रवाना किया। मार्ग में दनके साध-

वालों ने उनके साथ धीर भी श्राधिक कठोर व्यवहार किया तथ उनको जीवन से ग्लानि हो गई थीर फुलुमरो नामक श्राम में वि० संव १७२७ भाद्रपद विद १३ को उन दोनों ने अवने-श्रपने पेट में फटार मार श्रपनी जीवन-लीला समाप्त की।

नैवासी श्रीर उसका भाई सुन्दरदास दोनों कवि थे। बंदी अवस्था के कप्टों से दुखी दोकर उन्होंने परस्पर एक-एक दोहा कहकर अपनी वेदना प्रकट की जो नीचे लिखे श्रमुसार है—

धपनी वेदना प्रकट की जी नीचे लिखे श्रनुसार है— नैयासी—दक्षाढ़ी जिवरे देव, दक्षाढ़े विन नहीं देव हैं। सुर नर करवा सेन, नेडा न छावे नैयासी॥

इस पर सुंदरदास ने नीचे लिखा उत्तर दिया— नर पै नर आवत नहीं आवत है घन पास।

सो दिन क्षेम पिछाणिये कहते सुँदरदास ॥ उपरोक्त देशों से उनकी सत्कालोन स्थिति एवं उनके विचारी का पता चलता है।

नैयसी के वीन पुत्र करमसी, वैरसो और समरसी हुए। करमसी में अपने पिता की जीवित अनस्या में मारवाड़ राज्य की कई सेवाएँ की झीर जब उसके पिता नैयसी की आसमात से मृद्यु होने की समाचार सुना तो महाराजा जसवंतिसह ने इन तीनों भाइनों तथा मुद्दरदास के पुत्रों की भी छोड़ दिया। इन लोगों ने भी मारवाड़ में रहना अच्छा न सममा जिससे कि नागोर के राज रामसिंह (जो महाराजा मनसिंह के पुत्र क्यारसिंह का येटा या) के पास चलें गये, परंतु योड़े ही दिनों में दिन संत १६६२ के मासपास योजापुर में रामसिंह की अकस्मात ही सुद्धु हो गई। उनके

सेवको धादि को करमसी द्वारा विष देने का भूता संदेह होने पर वन्होंने करमसी की जीवित ही दोवार में जुनवा दिया धीर वसके पुत्र झादि को रामसिंह के पुत्र इन्द्रसिंह ने मरवा डाला। उस समय करमसी के पुत्र सामंतसिंह झीर संप्रामसिंह मागकर छ्य्यगढ़ झीर वहाँ से बीकानेर जा रहे।

महाराजा जसवंतिसिंह के पुत्र श्रजीविसिंह ने जब मारवाह राज्य पर धपना श्रविकार स्थिर कर लिया तो उसने सामन्तिसिंह य संमामसिंह को पुनः मारवाई में बुलाकर धैये दिया धौर राज्य-सेवा में दाखिल किया। किर महाराजा श्रमयसिंह ने जागीर ध्रादि जोविका, जो जन्त हो गई घो, लीटा दो। संमामसिंह का पुत्र भगवंतिसिंह धौर पीत स्रवराम हुआ।

महाराजा विजयसिंह के राज्य-काल में सुर्वराम ने मारवार्ष राज्य की अच्छी सेवा की, जिसपर महाराजा ने वि॰ स॰ १८२० में उसे अपना सुख्य मंत्रा (दीवान) बनाकर टसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के अतिरिक्त ययेष्ट आय की जागीर प्रदान की। वि॰ म॰ १८३० में वह टक्त महाराजा का सुसाइव नियव हुआ और जागोर तथा प्रतिष्ठा-रुढि होकर उसकी राव की उपाधि मिली। उसके पाँच पुत—सवाईराम, ज्ञानमल, सवाईकरण, ग्रुभकरण और फतह-करण—ये। ज्ञानमल ने महाराजा विजयसिंह, मीमसिंह और मानसिंत

के समय राज्य के उच पदे! पर काम किया। वह महाराजा मानसिंह सिंह का बढा विश्वासपान सेवक था। जब महाराजा मानसिंह वि० स० १८६० में मारवाड़ का गहो पर बैठा तो उसने गहो पाते ही ज्ञानमल की अपना दीवान बनाया और जागीर देकर सम्मानित किया। यशिप मानसिंह अश्विर-चित्त या और उसके समय में मारवाड में मंत्री-वर्ग की बडी दुर्दशा हुई, परंतु झानमल की प्रतिष्ठा में कोई संतर नहीं आया। इसका काग्य यही है कि वह अपने रामदास ( नवलमछ का पुत्र ) झानमल का उत्तराधिकारी हुछा। वि० सं० १८६१ में महाराजा मानसिंह ने सिरोही के राव वैरिशाख पर सेना भेजी उसके साथ नवलमल भी खा। जोषपुर, कृष्णगढ एवं मालवे के मुलवाख में काव भी नैयसी फे

वंशजों का निवास बतलाया जाता है श्रीर जोधपुर मे ता वन लोगी

[ ५ ] कार्यके श्रविरिक्त राजकीय प्रपंत्रों से सदा दूर रहता घा। झानमल की बिठ संठ १८७० में मृत्यु हुई। उसका पुत्र नवलमल पिदा की जीवित श्रवस्था में झी विठ संठ १८७६ में गुजर गया घा, इसलिए

के जागीरें भी हैं। उनमें से कितपय राज्य-सेवा भी करते हैं।

गारीशंकर हीराचंद होका

## सृचीपत्र

## पहला प्रकरण

पृष्ठ १-४६

₹६

₹

विपय

श्राविर का कछवाहा वंश

| कछवाही की वंशावली—भाट राजपाय की लिखाई हुई | 8  |
|-------------------------------------------|----|
| दूसरी वंशावली                             | ₹  |
| तीसरी वंशावली, प्रारंभ से राजा राजदेव तक  | 8  |
| राजा फल्याय से पृथ्वीराज तक               | ¥  |
| राजा भारमल के बेटे                        | १० |
| वणुवीरात कछवाहा                           | १० |
| पृथ्वीराज के भाई कुंभा का वंश .           | ११ |
| पृथ्वीराजका वैश                           | ११ |
| राजा भारमल पृथ्वीराजीत का वैश             | १३ |
| राजा पृथ्वीराज के पुत्र बलभद्र का टंश     | १⋲ |
| नीपालदास पृथ्वीराजीत का वंश               | १⋲ |
| सुरताण पृथ्वीराजेश्त का वंश               | २० |
| पंचायण पृथ्वीराजीत का वंश                 | २१ |
| राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमाज का वंश      | २३ |
| सैगारकार्वश                               | २३ |
| चतुर्भेज प्रथ्वीराजेश्व का देश            | २५ |

फल्याद्यस पृथ्वीराजीत का वंश

रूपसी ( वैरागी ) पृथ्वीराजीत का वंश

प्रष्ट

विषय

| 1933                                        |       | 59  |
|---------------------------------------------|-------|-----|
| द्यविर के राजा उदयकर्ण के प्रपात्र नरू का व | श्य   | २७  |
| जयमल दासावत का वंश                          | •••   | २⋲  |
| रायसल दासावत का वंश                         | •••   | २€  |
| रत्नसिंद्द दासावत का वंश                    | •••   | ३०  |
| परशुराम कचरावत का दंश                       | •••   | ३०  |
| मालदेव कचरावत का वंश                        |       | ३०  |
| रुष्ट कचरावत का वंश                         |       | ३१  |
| भोषत कचरावत का वंश                          |       | ३१  |
| रतना दासावत के पुत्र शेखा का वंश            | •••   | 3 ? |
| रावलानामरूकेकावैश                           | ••.   | 38  |
| श्रांदेर के राजा चदयकर्य के प्रपात्र शेराक  | त वंश |     |
| ( शेसावत )                                  | •••   | ३२  |
| रायसल सृजावत ( शेखावत ) का वंश              | •••   | ₹५  |
| गिरधरदास रायसलोव का वंश                     | •••   | ३५  |
| लाडखाँ रायसलोत का वंश                       | ••    | ३६  |
| भोजराज रायसत्तोत का घंश                     | •••   | ३६  |
| परशुराम रायसलोत का वंश                      | •••   | ३७  |
| तिरमण रायसलोत का वंश                        | ••    | ३७  |
| त्ताजलाँ रायस्र लोत का वंश                  | •••   | ३⊏  |
| इरराम रायसलोत का वंश                        | •••   | ₹≒  |
| रायसल के भाई गोपाल (सूजाबत) का वंश          | •••   | ₹€  |
| भैरव सूजावत का वंश                          | -     | ३€  |
| दुर्गाशेखावत का वंश                         | •••   | 80  |
| रत्नसिंह शेखावत का वंश                      | •••   | 88  |

## ( ३ )

| विषय                        |                  |     | द्रष्ठ      |
|-----------------------------|------------------|-----|-------------|
| पभा शेखावत का वंश           | •••              | ••• | ४२          |
| कुंभा शेखावत का वंश         |                  | ••• | ४२          |
| भारमल शेखावत का वंश         |                  | ••• | 8.5         |
| श्रखैराज फरणावत का वंश      |                  |     | ક્ષ્        |
| मार्थातरकार की दी हुई कछ    | वाहों की नामा    | वली | ४६          |
| -                           | मकरण             |     |             |
| राठोड़ी की १३ शाखे          |                  |     | ४७          |
| राठे।ड्री की वंशावली        |                  | ••• | ४७          |
| राव सीहा                    |                  |     | ५०          |
| राव श्रास्थान               |                  | ••• | ሂሂ          |
| वात सेतराम बरदाईसेनेात व    |                  | ••• | ٧c          |
| तीसरा प्रकरण                |                  |     |             |
| राव टीड़ा                   |                  | ••• | ६५          |
| राव धूहर                    |                  | ••• | ६६          |
| राव रायपाल                  |                  |     | इइ          |
| राव कान्ह                   | •••              | ••• | €€          |
| राव जालयसी                  | •••              |     | ६६          |
| राव सत्तवा                  |                  | ••• | ६७          |
| राव मात्ता (मल्लिनाव ) ग्रे | ोर इसका वैश<br>· | ••• | ६⊏          |
| राव अगमाल                   |                  | ••• | હ€          |
| राव जगमालाका मदेवे की       | -                | ••• | ٦१          |
| चै।या प्रकरण                |                  |     |             |
| धोरमदेव सल्लखावत            | •••              | ••• | ⊏२          |
| राव चूँडा<br>2              | •••              | ••• | <b>⊏</b> ⁄9 |

| विषय                       |                  |     | åß             |
|----------------------------|------------------|-----|----------------|
| पाँच                       | वाँ मकरण         |     |                |
| गागा <b>रे</b> व धीरमदेवात | •••              | ••• | <del>4</del> 5 |
| राव रद्यमध्य               |                  | ••• | १०२            |
| राव नरबद सत्तावत           |                  | ••• | १२०            |
| ন্ত্ৰ                      | ठा मकरण          |     |                |
| नरबद सत्तावत व सुपिया      | रदेकी दात        |     | १२२            |
| सात                        | वाँ प्रकरण       |     |                |
| राव जाधा                   | •••              | ••• | १२⊏            |
| राव दूदा जीघावत            |                  | ••• | १३१            |
| सीदा सिंध्ल                |                  | ••• | <b>१३</b> ३    |
| स्राठवाँ प्रकरण            |                  |     |                |
| नरा सुजाबत भीर रोव ग       | ांगा ठघा योरमदेव |     | १३७            |
|                            | वाँ प्रकरण       |     |                |
| इरदास अहड की बाद           |                  | ••• | 88€            |
| दस                         | वाँ प्रकरण       |     |                |
| राव मालदेव                 |                  | ••• | १४४            |
|                            | हवाँ मकरण        |     |                |
| पावू राठै।ड़ की बात        |                  | ••  | १६७            |
|                            | हवाँ प्रकरण      |     |                |
| संगमराव राठीड़             | •                | ••• | १⊏२            |
|                            | वाँ मकरण         |     |                |
| खेतसी भरड़कमलीत मी         |                  | ••• | १-६२           |
|                            | हवाँ प्रकरण<br>  |     | •              |
| जोधपुर के राजाओं की        | वशावहाः          | ••• | १न्ड५          |

# ( 4 )

| विषय                                           |              |             | a a  |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| जीधपुर के सरदारीं की पीढ़ि                     | य <b>ै</b>   | •••         | १स्७ |
| राज्य वीकानेर के नरेशी की                      | वंशावस्तो धी | र बृत्तान्त | ₹⋲⋤  |
| किशनगढ़ के राजास्रो की वंश                     | तावली        |             | २०⊏  |
| पंद्रहवा                                       | विवस्य       |             |      |
| बु <b>दे</b> स्त्रीकी ख्यात (वार्ती)           |              | •••         | २१०  |
| बुंदेलें। की पोडियाँ                           | •••          |             | २१३  |
| राजा बीरसिंइदेव बुदेखा                         | •••          |             | २१४  |
| <b>मे</b> गलह <b>व</b>                         | ाँ प्रकरण    |             |      |
| । ड़ेचे <mark>ां</mark> (यदुवंशियों ) का दृत्त | तांत         | २१५         | -२२८ |
|                                                |              |             |      |

| गड़िचा (यदुवाशया ) का प्रचात  | ٠٠٠ ٠٠٠٠ ۲۲۰ | 1-446       |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| जाड़ेचें। को पीढ़ियाँ         |              | २१५         |
| भुज के स्वामी रायघण की बात    |              | <b>२१</b> ५ |
| कच्छ काराजाभीम                |              | २१€         |
| भीम से संगार दूसरे तक को वंशा | वली .        | २१€         |
| क्रॅंबर जेहा (जैसा) भारावस का | गीत          | २१€         |
| लास्ना की वात                 |              | २२०         |
|                               |              |             |

| क्रॅंबर जेहा (जैसा) भारावस का गीत | ••• | २१-€ |
|-----------------------------------|-----|------|
| लास्ताकी वात                      | ••• | २२०  |
| रावल जाम का नया नगर वसाना         | ••• | २२४  |
| जेठवेर का पोरवदर में राज्य जमाना  |     | २२४  |
| रावस जाम श्रीर खंगार का युद्ध     |     | ঽঽৼ  |
| जामनगर की वंशावली                 |     | २२⊏  |
| <b>स</b> चहवाँ मकरण               |     |      |
| जाडेचा फूल धवलोत को यात           |     | २२€  |

जास ऊत्तड की बात

| र म राज्य जमाना  | • • • | 448 |
|------------------|-------|-----|
| खंगार का युद्ध   |       | २२५ |
| यत्ती            |       | २२⊏ |
| समहवाँ मकरण      |       |     |
| होत को यात       | ••    | २२€ |
| श्रुठारहवाँ मकरण |       |     |

२३€

सरवहिया यादव सरवहिया जैसा को बात

वीसवाँ प्रकरण

.... २५३-२७४

ЯR

२५१

375

24€

રપ્રક

335

२६२

283

२७४

२७७

२७८

२७स

२⊏२

र⊏र

२⊏३

358

र⊏६

भारी विद्रसदाम को लिखाई हुई जैससमेर को हकोकत ...

चुड़ाले का वर्धन

रावल भोजदेव...

रावल जेसल ...

रावल शालिबाहन

रावल पुण्यपाल

रावल चाचगदे और कर्ष

रावल लखग्रसेन ( लदमग्रसेन )

संदुता लक्खा का जिस्साया हुमा जैसलमेर का द्वान रतन गोकल की लिखाई हुई भाटियों की वंशावजी

विजयराव के पुत्र देवराज का वर्णन

रावल वञ्च ( वञ्चराज ) धीर लांजा विजयराज

रावल कारकर्य के पुत्र पालय और लखमसी का देश

रावत वैजल धीर कालकर्ष (केलण)

मादियों की दूसरी वंशावली मंगलराव के पुत्र नरसिंह, केहर, वर्गु धीर विजयराव

इक्कीसवाँ प्रकरण ....२७५-२८७

३४०

| ાવયય                                                              |                  | 60               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| वाईसवाँ प्रक                                                      | ₹र्ग             |                  |
| जेसलमेर, के गढ़ का घेरा श्रीर राजन                                | र जैदर्सी        | THE REPORT       |
| रावल मूलराक                                                       |                  | २ <del>८</del> ५ |
| तेईसवाँ मक                                                        | रण               |                  |
| रावल दूदा थ्रीर बादशाही सेना क                                    | ायुद्ध           | र€⊏              |
| रावल दूदा का परिवार                                               | •••              | ३०७              |
| चीवीसवाँ प्रव                                                     | तर् <b>ग</b>     |                  |
| रावल घड़सी                                                        |                  | ३०€              |
| रावल केहरका वंश धीर उसके व                                        | हे पुत्र फेलक को | राज्य            |
| क्षेडकसेवंचितकरना                                                 |                  | ३२०              |
| रावल लह्मण                                                        |                  | ३२२              |
| रावल वैरसी                                                        |                  | . ३२३            |
| रावल वैरसी की पुत्र ऊगाका वंश                                     | •••              | ३२३              |
| रावल वैरसी के पुत्र मेला का वंश                                   | •••              | ३२४              |
| रावल वैरसी के पुत्र वणवीर का वंद                                  | <del>u</del>     | ३२५              |
| रावल चाचा                                                         | •••              | ३२५              |
| रावन देवीदास                                                      | •••              | ३२६              |
| रावल जैतमो                                                        | •••              | ३२७              |
| रावल जैतसी का वंश                                                 | •••              | ३२८              |
| रायक्ष जैतसी के पुत्र रावल लूगकर्य                                | कावंश            | 332              |
| , रावल मालदेव का वंश                                              | <br>             | . २३४<br>३३⊏     |
| रावन मालदेव के पुत्र सहसमन्त क<br>रावन मालदेव के पुत्र खेतसिंह के |                  |                  |
| रामण मालदव का पुत्र खठासह क                                       | 46 44144 411     | 44C              |

शयक मालदेव के पुत्र स्वेतसी का परिवार

व्रष्ट

३६१

१६२

विषय

| पच्चीसव                         | र मकरण          |         |             |
|---------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| रावल हरराज .                    |                 | •••     | ३४१         |
| रावस भीम                        |                 | •••     | ३४२         |
| रावल कल्याण                     | •••             | •••     | ३४६         |
| रावत मनोद्दरदास                 | •••             | •••     | ३४६         |
| रावल रामचंद्र                   |                 |         | ३४७         |
| रावल सब्हसिंह                   | •••             | •••     | ३५०         |
| रावल जसवंत्रसिंह                | •••             | •••     | <b>३</b> ५१ |
| रावत ग्रखैसिइ                   |                 | •••     | ३५२         |
| केलणोत भाटो                     |                 |         | ३५२         |
| रावल सम्ममराव के पुत्र सौगा     |                 |         |             |
| श्रीर राजपात के वेटे बुघ        | का खरड में द्या | कर रहना | ३५२         |
| खरड का वर्षन                    | •••             | •••     | ąγą         |
| राव केन्नग्र भीर विक्रंपुर का व | र्श्यन          |         | ३५४         |
| क्लेल याका पूँगल पर अधिकार      |                 |         | ३४⊏         |
| देरावर पर केल खका श्रधिका       | τ               | •••     | ३५€         |
| राव फोलख के पुत्र               | •••             | •••     | ३६०         |
| राव चाचाका पूँगल कास्वा         | मी होना         | -       | ३६०         |
| राव वैरसल श्रीर इसके पुत्र      | •••             |         | ३६०         |

राव केलण के दूसरे पुत्र रिणमल के श्रधिकार में विक्रपुर रहना ग्रीर उसका वैरसल के पुत्र शेखा के बेटे द्वारा

राव शेखा का पुत्र हरा धीर उसका वेटा बरसि है, राव

छोना जाना ...

दुर्जनसाल धीर हुंगरसी

| विषय                        |                          |             | वृष्ट |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------|
| राव उदयसिंह                 | •••                      | •••         | ३६२   |
| राव सूरसिंह                 | •••                      | •••         | ३६३   |
| राव केल्राय का वंश          |                          |             | ३६५   |
| वैरसल चाचावत का वंश         |                          |             | ३६⊏   |
| राव शेखा वैरसत्तीत का वंश   |                          | •••         | ३६⊏   |
| राय शोखाको वेटे स्वॉबाको पै | त्रि ठाकुरसी धन          | ाराजात का   | ī     |
| वंश                         | ***                      | •••         | 308   |
| रायमल, लच्मीदास धीर हूं!    | रसो धनराजीत              | काव श       | ३७१   |
| सीहाधनराजीतकावंश            | •••                      | •••         | ३७२   |
| शोखाको पुत्र बाबाका वंश     |                          |             | ३७२   |
| राव बरसिंह का वंश           | •••                      | •••         | ३७४   |
| राव द्वंगरसी का वंश         | ••                       |             | ३७६   |
| पूँगल का स्वामी राव जैसा व  | र <b>सिं</b> हो <b>व</b> | •••         | ३७⊏   |
| राव जैसाका वंश              |                          |             | ३७€   |
| रावल केहर दूसरे के पुत्र की |                          | ।। से भाटिर | វវ័   |
| की जैसाशासाका होना          |                          | •••         | ₹Çο   |
| रावल देवराज के पुत्र हम्मी  | से भाटियों में ह         | इम्भीर शार  | π     |
| काद्वीना                    |                          | •••         | ३⊏१   |
| सुम्मीर को छठे वंशघर रायप   |                          |             | ३⊏२   |
| रायपाल के वेटे रामा, स्रदीर |                          | त वंश       | ३≔३   |
|                             | नाँ मकरण                 |             |       |
| रावल कोइर के पुत्र कलिका    |                          |             | ३८≛   |
| जैसाके पैत्र नींवाके घेटे   | पत्ता, रियमख,            | गागी भी     | ŧτ    |

किसनाका वंश

विपय

| 1917                                                    | 50   |
|---------------------------------------------------------|------|
| जैसा के बेटे श्रानंददास के पुत्र दूदा धीर पर्वेत का वंश | ३€५  |
| भ्रानंददास के पुत्र पीघा का घंश                         | ३-६६ |
| जैसाके मेटे जोघाका वंश                                  | ३€€  |
| जोधा के पांचवें वंशधर देवीदास का वंश                    | 800  |
| जीधा के येटे रामा के दूसरे पुत्र वीरम का वंश            | ४०२  |
| रामाफी वेटेराखाका वंश                                   | ४०६  |
| रामाकं गेटे ऊदाकावंश                                    | ४०८  |
| जाघा के बेटे नारायवदास, दुर्जन धीर घासा का वंश ४०       | 5-80 |
| जीघा के बेटे भीजा और पंचायण का वंश                      | ४१२  |
| जीघाके बेटेमालाका वंश                                   | ४१२  |
| जैसाके पुत्र भैरवदास का वंश                             | ४१२  |
| भैरवदास के पुत्र भ्रचला का वंश                          | ४१६  |
| भ्रचलाके पुत्र रायमल और मेलाकावेश                       | ४२०  |
| मेला के पुत्र गोपालदास की पीढ़ियाँ                      | ४२१  |
| भ्रचला के वेटे करमसी का परिवार                          | ४२१  |
| ग्रचलाके बेटे जैतसीके पुत्र रतनसीका वंश                 | ४२१  |
| भैरवदास के पुत्र धरजाग का वंश                           | ४२५  |
| भैरवदास के पुत्र देदा का वैशा                           | ४२६  |
| जैसाके पुत्र वर्णवीर का वंश                             | ४२⊏  |
| रावल लह्मयसिंह (लखयसेन) के पुत्र रूपसी से भाटिये        | it . |
| की रूपसिंद्रीत शासा का द्वीना                           | ४३१  |
| रूपसी के बेटे नायू का परिवार                            | ४३१  |
| नायृ के वेटे रामा का परिवार                             | ४३२  |
| हृपसीके पुत्र पत्ताकावंश                                | ४३४  |

άñ

१—१७१

विषय

यय्दानुक्रमणिका ....

| पूंगल की पीढ़ियाँ                           |                      | •••  | ४३६   |  |  |
|---------------------------------------------|----------------------|------|-------|--|--|
| विकुंपुर की पीड़ियाँ                        | •••                  |      | ४३६   |  |  |
| वैरसलपुर की पोड़ियाँ                        | •••                  |      | ४३६   |  |  |
| खारवारे के माटी                             | •••                  |      | ४३७   |  |  |
| जेसलमेर के स्वामियों के र                   | संबंघकी फुटकर य      | id ๋ | ४३७   |  |  |
| भाषांतरकार की दी हुई जैसलमेर के राजामी की   |                      |      |       |  |  |
| वंशावली                                     | •••                  | •••  | ४३-६  |  |  |
| भार्यातरकार का मव                           | ***                  | •••  | ४४३   |  |  |
| सरदारी की पीढ़ियाँ                          | •••                  | •••  | ४५१   |  |  |
| खेड़ के गोहिल                               | ***                  | •••  | ८५७   |  |  |
| भारता सकवाया                                |                      | •••  | ४६०   |  |  |
| मेवाड् के काला                              | •••                  |      | ४७१   |  |  |
| भाला राजा ( राजधर )                         | कानेश                | •••  | ४७२   |  |  |
| सँवरी से म्वालियर का गढ़ छूटना ४७६          |                      |      | ४७६   |  |  |
| ग्रमस्तितवाड़ा पट्टन की चावड़ी का वर्यन ४७६ |                      |      |       |  |  |
| चावहों से सोलंकियों का गुजराव होना ४७⊏      |                      |      |       |  |  |
| किले बनने धीर बनके वि                       | तंत्रय होने के संवत् |      | 840   |  |  |
| छत्तीस राजकुलों के स्था                     | ন                    | •••  | ४⊏१   |  |  |
| गढ़ फ़तह होने का वर्धन                      |                      | •••  | ४⊏२   |  |  |
| दिल्लो के हिंदू राजाश्री                    |                      | •••  | 823   |  |  |
| दिल्लो के मुसलमान बार                       | दशाह                 | •••  | 8-60  |  |  |
| दक्तिया का मलिक धंवर                        | ***                  | •••  | 8-€ ≰ |  |  |



मुँहण्योत नेणसी

# मुँहगोत नैगासी की ख्यात

### द्वितीय खंड

पहला प्रकरण

#### आँबेर का कछवाहा बंग

चवदह चाल इ डाड मही जातो है जिसमें १४४० गाँवों की सल्या है अर्थात ३६० आँवेर, ३६० अमृतसर (साँमर),३६० चाटस,

१५० चौसा, ५० मेजायाद नीवाई लवाइण, स्मादि । कळवाहो की पीढियाँ उदैही के भाट राजपाण की लिखाई हुई—

| 11011101111               | 111271 2461 11 | the civilial in to out 24 |
|---------------------------|----------------|---------------------------|
| न् <del>रादिना</del> रायश | ग्रनैना        | कुम्भ                     |
| कमल                       | पृथु           | सासतुव                    |
| ब्रह्मा                   | वैश्वराजा      | ग्रकृतासु                 |
| मरीच                      | चद्र           | प्रसेनजित                 |
| करयप                      | जोवनार्घ       | जोवनार्घ ( दू० )          |
| सूर्य                     | सुर्वासु       | माधाता                    |
| `मनु                      | वृहद्रय        | परुपत                     |
| इंग्वाकु                  | धुधमार         | त्रहसत                    |
| सस्याद ( शशाद             | ) इद्रस्रवा    | सुधानैव                   |

नधानव

**ररजस** 

| ۶,                  | मुँहगोत नैगसी की स | गत                   |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| त्रियारोन           | इवार               | वस्रधाम              |
| त्रिसाख             | वीवर               | सुँगरायं             |
| हरिचंद              | विश्वसेन           | बद्रीघ               |
| रोहिनास             | सट्वांग            | द्विर <b>ण्यना</b> भ |
| हरित                | दीर्घवाहु          | घुवसंध               |
| चाच                 | ख                  | सुदर्शन              |
| विजयराय             | प्रश्रुश्रवा       | ग्रग्निवर्ण          |
| रूणकराय             | श्रज               | सिद्धगराय            |
| विकसाज              | दशरघ               | सुरतराज              |
| सुवाहु              | रामचंद्र           | ग्रमर्पण             |
| सगर                 | कुश                | सहसमान               |
| <b>ग्रसमं</b> ज     | ग्रतर्घ            | विश्व                |
| <b>ऋं</b> शुभान     | निपगराय            | बृहद्रथ              |
| दिलीप               | वाल                | उद्गक्रिय            |
| भागीरय              | वलनाभ              | वळवधराय              |
| नाभाग               | पाण्डवरिप          | प्रतिविम्ब           |
| ग्रम्बरीप           | प्रसेनधन्वा        | भान                  |
| संघदीप              | देवानीक            | सहदेव                |
| श्रमितासु           | ग्रहिनाग           | ब्रह्दा              |
| पाण्राज             | सुधन्या            | भूभान                |
| सुदर्घराज           | सलराज              | प्रतोक               |
| श्चंगराज            | धर्माद             | प्रतकप्रवेश          |
| <del>ब्रस्म</del> क | ग्रा <b>नंदराय</b> | सानदेव               |
| पह्यक               | पारियात्रराय       | द्वत्रराज            |
| द सरघ               | वालरध              | श्रितिरिप            |

| श्रविरका कडवाहा वंश ३                               |                      |                         |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
| भूपभीच                                              | पद्मपाल              | सोढसिंह                 |  |  |
| <b>यागं</b> त्र                                     | सूरपाल               | दृलहदेव                 |  |  |
| वेहँद्रभान                                          | मद्दीपाल             | (भागोजतॅवरन्रॅ          |  |  |
| वरही                                                | ग्रमीपाल             | ग्वालेरदियो)            |  |  |
| <b>रृतांगरा</b> ज                                   | नीतपाल               | हणुमा <b>न</b>          |  |  |
| राणकराय                                             | श्रीपाल              | काकलदेव (श्रॉवेर वसाया) |  |  |
| सुजसराय                                             | <b>ग्रनं</b> तपाल    | नरदेव                   |  |  |
| चतुरंग                                              | धनकपाल               | जान्हडदेव               |  |  |
| समपु                                                | <b>क्रमपाल</b>       | पञ्जून ( सामंत )        |  |  |
| सुधान                                               | गिशुपाल              | मलयसी                   |  |  |
| लालरंग                                              | वलिपाल               | वीजल                    |  |  |
| प्रसेनजित                                           | सूरपाल               | राजदेव                  |  |  |
| चुद्रकराय                                           | नरपाल                | कल्यास                  |  |  |
| सोमेश                                               | गधपाल                | राजकुल                  |  |  |
| नल (नरवर गढ कराय                                    | ı) हरपा <del>ज</del> | जनगरी                   |  |  |
| ढोला                                                | राजपाल               | <b>उदयक</b> र्ण         |  |  |
| लद्मस्                                              | भीमपाल               | नरसिद्                  |  |  |
| वत्रहामा                                            | सूर्यपाल             | वस्वीर                  |  |  |
| (ग्वालियर गढ कराय                                   | ा) इन्द्रपाल         | नुद्धरण                 |  |  |
|                                                     | बस्तु पाल            | चन्द्र सेन              |  |  |
| <b>मगलराय</b>                                       | मुक्तपाल             | प्रघोराज                |  |  |
| कित्राय                                             | रेवकाद्यीन           | ( वालवाई                |  |  |
| मूलदेव                                              | ईससिंह               | वीकानेरी का वेटा )      |  |  |
| ( दूसरी वशावली )—कळवाहा स्वेवंशी खादि, खनादि, चह्र, |                      |                         |  |  |

कमल, ब्रह्मा, मरीच, कश्यप, काश्यप, सूर्य । रघु से रघुवंशी कहलाये ।

Ÿ

नरवर वसाई, ढोला, लदमण, वजदीप (वजदामा) मांगल मांगलोद वसाया, समित्र, सुधिब्रह्म, राजा कुहनी, देवानी, राजाउसे, सीह, दलराज, काकिल राजा हुए आवर, जाजह, राव पज्जन। (तीसरी वंशावली)—राजा हरिचंद त्रिशंकु का, राणी तारादे कँवर रोहितास, रोहितास गढ़ वसाया । श्रीरामचंद्र राजा दशरथ के. उनके लव ग्रीर कुंश हुए। लव ने लाहोर वसाया ग्रीर कुश के (वंशज) कळवाहे हुए। राजा ढोला नल राजा का जिसने ग्वालियर वसाया\* श्रीर गढ पर गोलीराव तालाव बनाया । डोला की एक स्त्री मारवणी वैग्रा राजा की वेटी, श्रीर दृसरी स्त्री पंवार भाज ( धारा नगरी का ) की कन्या थी। राजा सुमित्रमंगल का जिसने ग्वालियर १२ राज किया ग्वालियर का गढ़ वनवाया श्रीर गढ़ पर गालीराव तालाव कराया । राजा सोढ़ उसे (ईस) राजा का, नरवर छोडकर ढंढाड में आया। राजा काकिल व उसका पुत्र हर्गात (हनुमंत) ग्रॉवेर

ग्रायाः ग्रलघरो जिसकी संतान मे कछवाहा हैं। राजण के राज-योत: देलगा जिसके लाहरका। राजामलयसी, रागी मेल्हणदेवी

मुँहणोत नैससी की स्थात

रघोष, धर्मोष, ब्रसिंघ, हरिचंद; राहितास, राजा शिवराज, संताप, राउंत, कल्मप, धु धमार चक्वे (चन्नवर्ती), सगर, श्रसमंज, भगीरघ, कउ-कस्त (कक्तस्य) दिलीप दिल्ली वसाई, शिवधन, कैबोध, अज अजीध्या वसाई अजयपाल चकवे, दशरघ, रामचंद्र, कुण से कछवाहा हुए, बुधसेन, चंद्रसेन चाटस् यसाई, श्रोटठ, खर, वीरचरित, यजयबाध, उपमेन. सरसेन, हरनाभ, हरजस, दृढ़हाम, प्रसेनजित, सुसिद्ध, ग्रमरतेज दीर्घवाह, विवरवान, विवस्त्रत, रुक्तक, रजमाई, गीतम, नलराजा

र खालिया यागोपरि दोलासय या दुलेसय के पहले बसाधा, यह प्राचीन केखें से मिद्र है।

<sup>, †</sup> यह ऊपर के लेख से विरुट है।

गुरु की लाई। पहले पुरोहित गांगावत ये से। उनकी अलग कियं। गलयसी के ४ पुत्र-- १ बीजलदे आंत्रेरपाटनी, २ बालोजी जिसने चेत्रपाल ( भेरव) की जीवकर सात तवे फोड़े, ३ जैतल जिसने ग्रापन शरीर से मांस काट अपने खामी के शरीर पर बैठी हुई गिद्धन की फैककर उड़ाई: ४ भीम श्रीर लाखणसी का पिता पञ्जवन जिसके (वंशज ). प्रधान के कछवाह कहलाते हैं। पन्जून राजा पृथ्वीराजा चौहास का सामन्त्रथा। राजदेव वीजलदेव का आँवेर का राजा, इसके पुत्र-राजा कल्याम प्रॉवेर ठाकुर: भोजराज श्रीर दल्ला जिनके वंशज स्वासागढ़ को कछवाहा (इसकी सन्तान में से) केशोदास राजा जयसिंह के पास है। सोमेश्वर के वंशज राणावत श्रीर सीहा के सीहाणी कछवाहा हैं। राजा कील्ह्या या कल्याखदेव । पुत्र-कुंतल आवेरपाट, रावत अधैराज जिसकी संतान धीरा के वंशज धीरावत कळवाहा । धीरा का पुत्र नाषा, नाषा का स्मान, खान का चांदा, चांदा का ऊदा, ऊदा का रामदास दर्वारो । यह रामदास पहले सलहदी के नीकर था फिर वादशाह अकबर की उस पर बहुत कुपा हुई थीर अर्ज पहुँचाने-वाले के पद पर नियत किया गया। वह वड़ा दातार था। वादशाह की मृत्यु के पीछे, जहाँगीर ने उसकी बंगस के बाने पर भेज दिया श्रीर वहीं सरा। जहाँगीर उससे प्रसन्न न रहा। जब श्रकवर ने गुजरात फतह की उस बक्त रामदास सांगानेर का कोतवाल था. यहाँ सेत्वरा के साथ बादशाह के पास पहुँचा श्रीर श्रन्छी चाकरी वजाई,

दाम, दलपत, श्रीर नारायग्र । राव कील्ह्छ के एक पुत्र रावल जरसी ( जसराज १ ) के वंशज जसके कछवाहे जा पूर्व में हैं। राजदेव के दूसरे पुत्र भोजराज के

वहीं उमका मुजरा हुआ। रामदास के पुत्र-दिनमणिदास, संदर-

६ मुँहणोत नैशर्सा की स्थात

वंश में लवाय गढ़ के कछवाई हैं—फेरोादाम, राजा जयमिंह का चाकर। (वंशावली नं० ३ में लवायागढ़ के कछवाई। की भोजराज व उसके भाई दल्ला के वंशन कहें हैं )।

राव फाकल के पुत्र—राजा इष्ट्रं धाविरपाट, धलोधरी (नाम मुद्ध नहीं है) के वंशज सेव के व कुंडल के कद्यवाहें कहलांते जिनका बीधड़ मनेाहरपुर में जागीर हैं। मेंड व कुंडल की जागीर में अमृत-सर में १२ गाँव वारह लाख दाम की झाय के थे। झब वे गाँव वंराट के तास्तुक लगाए गए हैं। काकल के एक पुत्र रालण के वंशज रालणीत कद्यवाहा मनेाहरपुर चीधड़ में चाकर हैं। एक पुत्र देलण की संतान लहरका कद्ववाहा जो गंगा जमुना के वीच धंतर्वेद में हैं। सालेर मालेर के वीस गांवों में कद्यवाहे भृमियीं के ४०० सवार हैं जो बहुत समय बीता वहाँ जा बसे।

राव मलैसी ( इसको पहली व शावली मे राव हणुं का; ध्रीर दूसरी जगह राव पज्जून का उत्तराधिकारी कहा है ) के पुत्र वाला ने वादशाह ध्रलाडदीन ( रिल्जों ? ) के सामने सात तवे ( वीर से ) वेधे थे । उसका विवाह मीहिल राजपूर्तों में हुआ था जिनमें यह रीति वलों आती थी कि नववधू प्रथम रात्रि को चेडमाल ( मैरव देवता ) के पास जावे । वाला ने चेडमाल से युद्ध किया धीर उसे सारकर भगा दिया । मलैसी के एक दूसरे पुत्र जैतल ने युद्ध में घायल पड़े हुए देखा कि गिद्ध उसके स्वामी के शरीर पर बैठा है, वव उसने अपना मांस काट काटकर वेटियाँ फेकी ध्रीर गिद्ध की स्वामी के शरीर पर से उड़ाया। मलैसी के ३२ पुत्र हुए थे ।

राव पन्जून के पुत्र भीमड व लायण जिनके वंशज प्रधान के कछवाहें कहलाते हैं। राजा कुंवल के पुत्र भड़ती के भारतरोत व कीतावत कछवाह ।
भड़तीयोत वेशीदास का पुत्र साहबदान अच्छा राजपृत हुत्रा ।
पहलं तो त्रासिकता के पास था, किर वादशाही चाकरी की ।
सादिव का बेटा किश्तासिंह राजा श्रातिकद गै। इ के पास नौकर था ।
कुंवल के एक पुत्र आरहणसो के देशज जोगी कछवाहे जो पहले
जोवनेर के ठाकुर थे, अब तो आंदेर वनराण चाकरी करते हैं ।
सादास वर्णार का राजा जयसिह के पास और बानसिंह खांडराव
का भी वहीं नौकर है । कु तल के एक पुत्र इमीर के हमीरपोते
कहलाते हैं (दूनी के गागावत ) इनके बहुत डील हैं जो आंवेर वनराणे चाकरी करते हैं । पत्ता, इसका एक पुत्र स्वामसिह धीर
इसरर समसिह राजा जयसिंह के पास थे।

राजा जूससी के पुत्र—राजा ब्रह्मकर्ष आवेर, कुम्भा के कुम्भार्था, (बांसरोाह में) विनक्ष वर्षा पीठ (भरोसा), अवेर वाकरी करते हैं। महेगदास पीधा का, किरानसिंह, राजा जबसिंह के पुत्र कीरतिसंह के पास रहता था, वह ए० १७०८ में काबुल में पिचकर मर गया।

वाला या वालू के ग्रेखावत, वरसिंद के नरुका, शिव ब्रक्ष के निद®का कद्यवाद्दा हैं ई इनकी यद्दा नहीं लिखे हैं। से स्रॉवेर चाकरों करते हैं।

राजा उदयक्षणे का पुत्र नरसिंह, राजा यखवीर राजा नरसिंह का— श्रांवर राजा, उमके बंशज राजावत श्रीर वखनीर पेति कहलाते हैं ।

<sup>(</sup>१) सन ज्यसी का देशत संव १४२४ विव में हुआ। (२) सन ज्यवर्ण का देशत संव १४४४ विव में हुआ।

<sup>(</sup>३) राजा नासि ह का देहता सै० १९७० वि० में हुआ। कर्ने प्राप्त नासि ह से एक कार पुत्र पातल या प्रतासि ह भी लिया है सिमर्फे पंजा नासि ह से एक कार पुत्र पातल या प्रतासि ह भी लिया है सिमर्फे पंजात पातल पुत्र। साथ क्ष्मपीर का देहति सं० १६८२ में हुआ।

में हशोत नैएसी की स्थात = राजा उद्धरण ( उदयक्षण दूमरा ) के पुत्र-राजा चट्टसेन, राजा

राजा पृथ्वीराज-वडा हरिभक्त या, द्वारिका की यात्रा के लिये

चदसेन का पुत्र राजा पृथ्वीराज व क्रम्भा ।

प्रस्थान किया। एक दो मध्जिल गया होगा कि श्री ठाक़रजी ने दर्शन देकर खाहा की कि "हमने तेरी यात्रा खीकारी, खत्र पीछा नीट जा त तो यहाँ हमारी बहुत सेवा करता है, जो में याता से भा श्रिक समकता हैं।" राजा ने कहा कि मैं ता आपके प्राज्ञा-मुसार पीछा फिर जाऊँगा परन्तु लोफ इसका विश्वास न करेंगे। ठाकरजी बेालं — ''तेरी इच्छा हो सी माँग।'' राजा ने निवेदन किया कि मेरे कथा पर चन (के चिद्र) हो जावें, श्रीर जहां महादेव का मन्दिर है वहाँ गोमती (नदी) का समुद्र से सगम हो जावे. श्रीर सब यात्रा यहा नित्य स्नान करें। तदनुसार राजा के क्यों पर चक्र पड गय, मदिर के पाम सगम भी हो गया। यह बात सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुई श्रीर राषा साँगा ने भी सुनी ते। उसे इच्छा हुई कि ऐसे हरिभच राजा के दर्शन किसी प्रकार होवें तो बहुत ठीक हो। विचार किया कि जो अपनी कन्या राजा की ब्याह देँ तो राजा का आना यहाँ होवे। राखा ने नारियल भेजे. श्रीर पृथ्वीराज व्याहने को आया। राजा ठाकुरजी की मानसी सेवा किया करता घा, एक दिन सेवा म वैठा घाकि राखाका प्राप्ताने की आया। उस वक्त राजा मन ही मन में सीने के कटोर से ठाकुर जी की शिखण्ड पिला रहा या, राशा के पुत्र ने पाछ से प्रकारा ता राजा न पाँछ फिरकर देखा कि तुग्त सुवर्ण 'पात उसके द्वाय से गिर पड़ा और शियण्ड विसर गया। यह

<sup>(</sup>१) राम उद्धरण या उदयकर्ण दूसरा, दहात स० १५१० नि०। सव चद्रसेन, देहात स॰ १४४४ वि॰।

भ्रॉवेर का कहनाहा वंश र चमस्कार देश लोक भारचर्यान्वित हुए, श्रीर जब राखा ने सुना ते।

वह भी आकर राजा के पाँची लगा। राजा पृथ्वीराज की रानी वालुवाई, ब्रीर पुत्र—राजा भारमल

टीकैत, राजा पूर्णमल, बलभद्र, पँचायण, चतुर्भुज, जगमाल के खंगारात बीर रावसेवाले, रामसिंह, कल्याणसिंह, प्रतापसिंह, रूप-सिंह, भीखमसी, साईदास, भीमसिंह, गोपालदास, नावाबत कहलाए सोगा सरवाण ।

(१) राजा पृथ्वीराज सं० १५४४ वि० में पाट बैंडा, देहांत सं० १४८५ वि०। इसके १२ पुत्रों के नाम से राज जवपुर में बारक कोटरियां हैं। पृथ्वी-राज का पाटकीपुत्र राजा मीमराज या मीमसिंह था, उसे प्रपत्ता उत्तराधिकारी

न वनाकर पृथ्वोराज ने ज्ञयने हुसरे पुत्र प्रस्वामळ को गडी दी। इसलिये पृथ्वीराज की मृश्यु के पीछे उसके पुत्रों में परस्वर कगड़ा चळा। प्रस्वमळ ६ वर्ष ही राज करने पावा था कि भौमसिंड ने उसे मास्कर राज विवा। एक रमाज में ऐसा भी जिस्ता है कि पुरस्वमळ किसी गनीम के साथ ळड़ाई में

रपात म ऐसा भी विद्या है कि प्रस्थानक किसी गतीन के साथ ठड़ाई म सीकर में मारा गया। उसका पुत्र सुत्रा रात दोने की नीयत से प्रधानेर के बाही स्वेदार शर्कु दीनहुसैन मिल्ला से मिल्ला थार दसे पांचेर पर पड़ा छाया। भीमासिंह केवल २॥ माल ही राज करने पाथा था कि मारा गया, थार उसका बेटा रलसिंह पाट येटा। इसने म्यारत वर्ष राज किया। राजा पृथ्वीराज की पुक्र रागी यीकानेये के पेट से सांचा नामी पुत्र हुखा था। उसने राज त्यूय-कर्मा के पुत्र राज जैतासी थी करनेरी की सहायता से शरित लिया परंतु थेल में

पुरु रानी बीकानेदी के पेट से सांसा नामी पुत्र हुआ था। इसने राव लूण-कर्मा के पुत्र राव जैतसी धीकानेदी की सहायता से शांनेद लिया परंतु धंत में पान्द्रा नामी एक पारचा के हाथ से मारा गया खार भीनिनंह का दूसरा पुत्र पानकर्षा गद्दी पर बैड गया। बाड़े ही न्यमय पींखे राजा भागमक ने प्रातकर्षु से पांचेर के ली चार नरंदर का राज दिखा। एक त्यात में प्रेमा भी संस्त है कि चासकर्ष्य में सरे द्यांर चवने माले के पुत्र की गोंद में बिटा राजा पृथ्वीराज का भाई, कुंभा चंद्रसेनात दा दश, निवास गाँव मोहारी में

रदयसि ह स्रीतर ्रामसि ह रायसळ थानसिंह इंगरसिंह गोपार दास वेणीदास जसवं त र्कशाह

राजा पृथ्वीराज# चंद्रसेनीत के पुत्र-पूर्णमल, भारमल, वल-भद्रवांकुड़ा, गोपालदास, सुरताण, पंचाइण, जगमाल, सांगा, चतु-भुँज, कल्याणदास, रूपसी वैरानी, भीमसिंह, साईदास†।

राजा पूरएमछ का व शई राजासीमसिंह ९ पृथ्वीराञीत का व शर् छोतर सजा रतसिंह रे राजा भारतवर्धी उदयसि ह

(१) बाकानेर के राव लू एकर्श का दे। हिता।

#स॰ ११४६ में गही बैठा, सं॰ १४४६ कार्तिक सबी ६२ में। कार किया। इससे पहले र्याचेर के राजा शोव थे। इप्काटास प्याहारी रामावत गलते की पहारी में श्राया, रानी बालबाई बीकानेरी उसकी शिष्या हुई फीर पीछे राजा ने भी कंटी बंघाई तब से रामानुजी मत राज में चटा ।

j स्थात में रामसिंह, प्रतापसिंह, मीखा, सेजसी, सहसमछ, श्रीर

रामसदाय के नाम भी राजा पृथ्वीराज के पुत्रों में लिखे हैं।

🗓 राजा पुरसासल राजा पृथ्वीराज के पीछे श्रविर की गद्दी पर बैठा था। एक वर्ष राज विदा फिर उसके भाई भीम ने उसके मारकर राज्य लिया। एक स्थात में किया मिलता है कि सीकर में किसी ग्रनीम के साथ ल्डाई में मारा गया।

🖔 मेर्हे ही चर्से राजा रहा, उसके भाई बासकर्य ने मारा ।

में हरोत नैयसी की रयात

रयमिंह का वंश

(२) ब्राँवेर का राजा हुआ। (३) ग्वालियर राजधानी, नरवर पर्टू, वैष्णव, श्रीठाकुर का

सूजा का वंश

१२

परम भक्त । राव मालदेव की वेटी इंद्रावती ब्याहा। राजा झाम-कर्ण की वेटी का विवाह (मारवाड के) मोटे राजा (ख्रयसिह) के साव हुआ था, जिसके ब्दर से राजा सुरसिंह ने जन्म लिया।

(४) नरवर का राजा हुआ, मोटे राजा की वेटी राजकुमारी को ब्याहा सं० १६७१ वि० मे दिच्छ मे मरा।

(५) नरवर पट्टै मोटे राजा ने अजमेर में घादशाइ जहांगार को हाघी नज़र करके इसको नरवर का टीका दिलवाया। संट १६७६ में मरा।

(६) नरवर की गद्दी पर वैठा घा, मोटे राजा का दीहिता शक्तिसिंह बालकपन में मरा तन नरवर उत्तरा

त्तिसिंह बालकपन म मरात्र त्र मरवर उउरा। (७) दक्षिण में जाकर मुसलमान हो गया।

(७) दिच्छ मं जाकर मुसलमान (८) रायकुमारी का पुत्र या। राजा भारमलः पृथ्वीराजोत का वंश राजा भारमल के पुत्र—सगवेतदास, राजा भगवानदास, भोपत, सलहदी, सादूल, सुंदर, पृथ्वोद्वीप, रूपचंद, परद्युराम श्रीर राजा जगन्नाथ।

## 'राजाभगवानदास भारमञीत

- (६) मारवाड के महाराज के पास नैकर, गाँव जुटकी जागीर में था।
- (१०) इसका विवाह (सारवाड़ के) राव चंद्रसेन की पुत्री कमलावतों के साथ हुन्ना था।
- (११) मारवाड के महाराज ने १४ गाँवों सहित मेडते का गाँव गाँगरडा जागीर में दिया था।
- गोगरहा जागार में दिया था।

  (१) बड़ा ठाकुर हुआ अक्कार बादशाह की बड़ी छुपा थी।

  (जोधपर के) राव मालदेव की कन्या दर्गावनी के साथ विवाह कथा था।
- (जोधपुर के) राव मालदेव की कत्या दुर्गीवरी के साच विवाह हुआ घा। ( कितनीक ट्याता में भगवतहास के। आरंट का राजा और मानसिंद के। बसका पुत्र वतळावा है परह प्राय भगवानदास ही का राज्य पर होने का
  - सं १६० १६०४ में श्रासक्यें से ग्रही ली, श्रासकर्ये टिएकी जाकर इंग्ली सो पतान के प्रयानी मटद पर लावा, परंतु भारमल ने नलके मिला लिया श्रास श्रासकर्य के नस्तर का राज्य दिया गया। भारमल परला हं राज्य भा तिसने ग्रुमलों की सर्पानता खीकार संभार के मुकान सपनी थेटी ने प्रकार के साथ त्याह दिया। के १६३० माय मुदी रे की मता।

केरा मिलता है। राजा की कन्या शाहजादे सलीम के साथ हिं हु'ता दी दीते वे श्रनुसार सं॰ १६४१ में स्याही गईं।)

(२) महाराजा हुन्ना, श्रकार बादशाह ने पूर्व का सूवा दिया छा। राव चंद्रसेन की बेटी श्रासकुमारी के साथ विवाह हुन्ना।

जन्म सं० १६०७ पौप वदि १३; सं० १६७१ ( श्रापाढ़ सुदी १० ) की

दिचिया में सृत्यु हुई। (वृ दावन में बल्लमी मत स्वीकारा छीर धीगोविन्द की सेवा ली)।

(ई) श्रक्तवर वादशाह ने मागोर दिया था। इसका विवाह कनकातती वाई के साथ हुआ। स्त्रसिद्ध कनकातती की येटी का येटा था। जगतिमद्द कुँवरनदे ही में मर गया। (इसके पुत्र जुकार-

सिंह के यंश में मशब्बाल हैं) (४) धीमा पट्टे में था, मीटे राजा की बेटी हक्मावती व्याहा। सं०१६७३ वि० में दिलिए में शालापुर के शाने में मृत्यु हुई तत्र रुक्मावती माथ जली। (शत्रा मानसिंह के पीछे महासिंह को

सं० १६७६ वि म देविया म धानापुर के धान म सृत्यु हुई तत्र रुक्मावती मात्र जली । (राजा मानसिंह के पीड़े महासिंह को गही मिल्ली चाहिए थी, परंतु बाह्यग्रह बहांगीर ने मानसिंह के दूसरे पुत्र भावसिंह को टीका रिवा)।

(५) पूर्व-में एक बुलाकी शाहजादा उठ राड़ा हुआ, अन्पमिह इसके पास घा, अब राजा जबसिंह के पास है।

#### राजा भारमल का वंश

(मिर्ज़ा राजा) जयसिंह महासिद्दोत भावसिंह के पीछे सं० १६७८ में आंग्रेर पाया । सिसोदिया राणा उदयसिष्ट का दोहिता या, जन्म -सं १६६८ श्रापाट वदी १: सं० १६७€ मे जोधपुर को राजा सुरसिन्ह की पुत्री सुगावती को व्याहा (शिवाजी के विरुक्त दिली पहुँचाया। वादशाह श्रोरंगजेब ने शिवाजी के। राजा जबसिंह के क्रवर रामसिंह की निग-रानी में रक्डा था, रामसिंह ने उसको टोकरे में विशकर निकाल दिया। इससे थादशाह रामसिंह से नाराज हो गया। एक दिन शिकार में उसे विना शख सिंह के। भारने की भेजा। रामसिंह ने उसे मार लिका चीर यह मृत्तात श्रपने पिता की लिखा। तव रागा नयसिह ने बादशाह की धर्जी में कुछ कठोर शब्द लिले। वादशाह ने श्रमसन्न होकर राजा के दूसरे प्रत्र कीर्तिमिंह के। राज्य का लेश्म दे जयसिंह के। मरवाया । दरान से लेटसे तरहानप्रर के मुकाम कीर्तिसिह ने तेजा नाई के हारा राजा की भीजन में विष खिल्पया जिससे स० १७२४ धारिवन बदी १ के वहीं राजा का गरीर छुटा। राज्य रामसिंह ही की मिला, कीर्तिसिंह ने केवल कामा का परमना पाया )

सवलिसह मानसिहोत, पूर्व में भट्टा की लडाई में काम धाया। राव चंद्रसैन की पुत्री रायकुमारी के साथ विवाह हुआ या, वह सती हुई।

हुर्जनसिंह मानसिंहोत, पुत्र पुरुषोत्तमसिंह राजा मानसिंह के पास रहता या धीर वहीं मरा। पुरुषोत्तमसिंह के थेटे—मारतिसह, विजसिंह, जवकुरणसिंह धीर रामचंद्र की वहाहुरशाह के साथ काम धाय।

मॅहणोत नेणसी की स्यात 2€ राजा भावसिंह महासिहात ( राजा मान का पात्र ) मानसिंह के के पीछे ग्राविर की गद्दी पर वैठा। वडा महाराजा हन्ना।

रानी गीड का पत्र या। जहाँगोर वादशाह का वडा ऋपापात्र हुद्धा। जन्म सं० १६३३ आश्विन विद ३, सं० १६७५ पीप वदि स को बुरहानपुर में काल किया। राजा सरसिंह की वेटी ब्रासक्रमारी व्याहा था जो साथ सवी हुई। पुत्र नहीं, एक पुत्री सरज देवी का विवाह ( भारवाड़ के ) राजा गजसिंह के साथ सं०

मुजानसि ह खत्रसि<sup>•</sup>ह<sup>६</sup> हिंदामें ह

प्रेमसिंह।

१६७६ में हुस्राघा, वह पति के साथ सती हुई। हिम्मवसिंह मानसिंहोत, पुत्र--शामसिंह, कल्याणसिंह। कल्याससिंह का वेटा उपसिंह। माधोसिंह भगवानदासीत

रप्रसेन

मोहकमिन ह संरक्षमि ह (१) प्रकार वादशाह ने ब्रजमेर मानपुरा पट्टे में दिया था।

यानंदसि **इ** १

- अवेर के महलों की पील पर के करोरी से गिरकर मर गया।
- (२) मारागढ जागीर मे घा, स० १६⊏६ के स्रापाढ में साने-जहाँ पठान से लडकर घायल हुआ, वहाँ से किसी में उठाया. तद-
- परांत वादशाही चाकरी में मरा। (३) खानजहाँ की लडाई में काम प्राया।

आँबेर का ऋठवाहा वंश सुरजसिंह भगवानदासीत वड़ा बीर राजपृत था। वादशाह अक-वर ने जब सीकरी का कोट बनवाया तब सुरजसिंह का डेरा कोट की

नीव पर था। उसने हेरा नहीं उठाया। बादशाह ने उसे कुछ न कहा श्रीर कोट को टेढा करवा दिया। वह सदा वादशाह का सचा सेवक वना रहा। भोटे राजा की वेटी, जैत्रसिंह की वहन जसोदाबाई का विवाह उसके साथ हुआ था जो पित के शव के साथ सती हुई। स्यालकोट में, जो दरवा अटक और कॉगडे के बीच में हैं, शादमाँ

१७

सुलतान से लडाई हुई। वहाँ से (पजाव की) गुजरात भी पास ही है। शादमाँ हुमायूँ वादशाह का पोता, असकरी कामराँ का वेटा और हिंदाल का भवीजा था। सुरजसिह उसकी मारकर सही सलामत चला स्राया । पुत्र चॉदसिह । चौंदसिंह के बेटे श्रचलसिंह, ज्ञान-सिंह. ग्रगरसिंह। अचलसिंह के पुत्र मनरूप श्रीर गजसिंह। राजा जगन्नाय भारमलात वडा महाराजा हुन्ना, रणयंभीर टाेडा श्रीर दूसरे भी कई परगने जागीर में थे। राजस्थान टोडा। जन्म सॅ० १६० स्पैाप वदि स्, स० १६६५ में मांडल (मेवाड मे) की थाने पर था, वहीं गरा। वहाँ तालाव पर उसकी छतरी बची हुई है। पुत-करमचन्द शैकेत, जगहप , अभयकर्ण, जसा, बीजल ,

(१)वडा दातार था, राजा जनन्नाथ के पाछे ४ वर्ष स्रपनी जागीर में रहा फिर मलिकपुर के घाने पर भेज दिया गया धीर वहीं मरा। (२) कुँबर पदे हा में अफ़्तर बादशाह की सेवा में दिचण में मारा गया । वेटा नहीं, एक वेटा कन्याग्रदेवी राजा गजसिंह ( मार-

(३) बादशाही चाकर घा, जब महावतसाँ का वेटा वाँकीनेग रखधंभार का सुनेदार या तन शाहनादा खुर्रम अपने पिता से वागी

(४) छनसिंह के साध मारा गया।

वाड) को ब्याष्टा।

मॅह्मोत नैमसी की ख्यात १८ मनरूप , वाला और वलकर्श । मनरूप के वेटे सुजानसिंह.

केसरीसिंह, हरीसिंह।

भोपत भारमलीत-वादशाह श्रमवर जब गुजरात की गया श्रीर सुलतान मुजप्फरशाह गुजरावी के साथ उसका युद्ध हुआ तर भोपत वादशाही फौज के साथ अकतर के रूतरू शतु से लडकर मारागया।

सलहदी भारमलीत-वडा राजपूत, पहले रामदास ऊदावत के पास था फिर वादशाही चाकर हुआ।

भगवतदास भारमलात के पत्र मीहनदास श्रीर श्रारीराज। ग्रसौराज के वेटे ग्रभयराम<sup>1</sup> शामराम<sup>8</sup>, हिरदैराम श्रीर विजयराम। हिरदैराम के वेटे जगराम श्रीर रामसिंह ।

हुआ। शाहजादे के हुक्स से गापालदास गाँड ने रखयभार गढ की तलहटो तक दसल कर लिया श्रीर पाँकीवेग गढ में जा वैठा। शाहजादे थ्रीर गापालदास के लीट जाने पर वाँकीवेग ने उनका पोछा किया। गोपालदास ने शत्रखन मारा उसमें वाँकीतेग **धी**र

वीजल दोनी मार गए। (१) भीम (सासोदिया) का टोडा जागीर मधा।

- (२) जोधपुर नौकर मेडत का रेयाँ गाव पट्टे मे था।
- (३) श्रपनी जागार में एक सुगन की मारा, इसलिए वादशाह
- जहाँगीर ने भर दर्शर राककर वेडा परनाना चाहा, तर ग्रमयराम ने तलवार चनाई धीर मारा गया।
  - (४) भाई के माय काम प्राया।
- (५) बादशाही चाकर, लवाबा की जागार श्रीर पैसर के बान पर रक्षता घा।
  - (६) उदेहा के गाँव पाधार में रहता था।

## राजा पृथ्वीराज के पुत्र बलभद्र का ब'श

बलभद्र फेपुय—अबलदास, इर्जनसाल, गोविवदास, दयालदास, शामदास और वेधीदास। अबलदास के वेटे सोहनदास और गिरधर। दुर्जनसाल के वेटे केसरीसिह और शामदास। (इनका सुल्य ठिकाना अवरोल है)।



- (१) नाया की सतान नाधावत कहवाहा।
- (२) प्रतिष्ठित श्रीर बहुत घनाट्य पुरुष घा। राजा भावसिंह को द्रोटको में हमतर्हों को पाम जा रहा, किर धादशाहा चाहर हुमा।
  - (३) गाही ने मारा।
    - (४) मेहरतस्य के पाम जाते हुए दयनियों ने मारा।

२० र्सुइगोत नैयसो की स्यात <sup>प्रश्</sup>रम

कर्यात महाराज विश्व कर्यात व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था

सुरताण पृथ्वीराभीत का वंश (चांदमेख सुरेह बादि में व टॉक राज्य में है)

तिलोकदास सुद्दास याप्य मोहनदास ग्रिक्ति ह बेग्रोदास नरसि हदास उग्रसन प्राप्ति ह सि ह सहदेव द्वसि ह सक्वासि ह

(५) पहले राजा भावसिंह के श्रीर पाछे राजा जयसिष्ठ के

पास नीकर हुआ।

- ( ६ ) जोधपुर के महाराजा का भाकर रहा।
  - (७) कावुल में मरा।
- (८) राजा जयसिंह का चाकर।
- ( ﴿) राजा जयसिंह का चाकर।
- (१०) राजा जयसिंह का चाकर।
- (११) राजा जयसिंह का चाकर घा फिर वादशाही सेवा में गया, कदहार में मरा।
  - (१२) पूर्व में लडाई में मारा गथा।

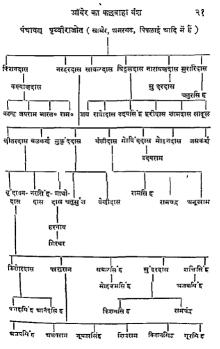

विट्ठलदास पंचायणात के पुत्र वाच के वेटे हरराम, व्यक्तिहै. रामचंद्र । राघोदास विद्रलदासीत का बेटा हृदयराम । हृदयराम के पुत्र शामसिंह ' श्रीर अयरुप्ण । उदयमिंह विद्रलदासीत के वेटे-जगन्नाघ, सुजानसिंह, शिवराम, विजयराम । सजानसिंह उदयसिंहोत के पुत्र-वल्द्र, सूरतसिंह, गजसिंह, परशुराम, वुधरघ प्रेमसिंह, ब्रजनसिंह। हरीदास विट्ठलदासीत के पुत्र-गोयंददास, भीजराज। गोयंद-दास के-मधुरादास, गोकुलदास कनकसिंह। भाजराज के-

मॅद्रणेत नेयमी की स्यात

ঽঽ

भारमल, फतहमिह, केसरीमिह, देवीसिंह, सवलसिंह, सूरसिंह। शामदास विद्रलदासीत का बेटा लाडसा । लाडसा के बेटे-कुशलसिंह, किशनसिंह, अजबसिंह, अनेापसिंह। · सादूल <sup>1</sup>° विट्ठलदासीत के वेटे—सुंदरदास, दयालदास, कान्ह-

दास । सुंदरदास के जैतसिंह अने।पसिंह । दयालदास के जाध-सिंह, फतहसिंह। कान्हदास के राजसिंह, गुमानसिंह। नारायण-(१) लडाई में मारा गया।

- (२) राजा (जयसिंह) का चाकर।
- (३) राजाकाचाकर।
- (४) राजाकाचाकर। (५) राजाका चाकर।
- ·(६) राजाकाचाकर।

  - (७) उदेही की नादोती में रहता था।
  - (६) कटहड़ में मारा गया। ( ﴿ ) ब्रदेही में बसा था, जोधपुर चाकरी करता था ।
    - (१०) वड़ा दातार हुआ।

दास पंचायणेत का पुत्र सुंदरदास । सुंदरदास के किशनसिंह, रामचंद्र, क्रुगलसिंह।

राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल का वंश (यह खगारेत कहलाते हैं इनका सख्य किलाना दिग्मी हैं )

जगमाल के पुत्र संगार श्रीर जैसा। संगार के पुत्र—नारायणदास, मनेहरदास, भोजराज, हमीर, रावेदास, वाय, वैरसल, सुजानसिंह, इदयसिंह, श्रमरा, किरानसिंह, रवसिंह, भारारसी, जसकर्ण, केशो-दास, कस्याणसिंह श्रीर सॉवलदास।

नारायणदास स्वारोत के सनीहरदास स्वारोत के सनीहरदास स्वारोत के सिंद के

पद्मापि उर्ज्यास ह प्रवास ह प्रतास ह प

मोदकमसिंद श्रासर्गे प्रतिभेद्द स्तिगेट केमरीसिंट

(१) संगार के वंशाल संगारीत कहलाए नराखे के स्वामी।
(२) सकार बादशाह ने नराखा का पट्टा देकर बदन कर दिया था।

में हमोत नेमसी की ख्यात 28 राषेदास समारात, पुत्र—नरमिंहदाम । वाच समारात । वैरमल रे रागारात पत्र केमरीमिए । सजानसिंह रागारात, पुत्र-दलपत, विजयराम, त्रिजयराम का इरीराम । धमरा व्यगारात, पुत्र-उपसेन. " जगताव"। किशनसिंह संगाराव, प्रन-मचलसिंह, हरराम । सवलसिंह का शामसिह। राजसिंह खंगारीत, पुत्र--- नलराम 11 भारतरसी १४ रागारीत । (३) लडाई में भारा गया। ( ४ ) नराणा पट्टै, वाघ की लडाई में काम आया. बुद्धिमान सरदार या। ( ५ ) किशनसिंह के साथ काम आया। (६) बादशाही चाकर, भोजराज को गीद रखा. स० १६८६ में टिचिए में छत्रसिंह के साथ सानेजहाँ की लडाई में मारा गया। (७) मोहम्मद मुराद नराखे पर चढ आया तब लडाई मे कास आया। ( 🖒 ) नाघावतों की लडाई मे मारा गया। ( 🕹 ) साँभर के किरोडी ( वादशाह की तरफ से कर जगाहने

वाले ) से लडाई हुई जिसमे मारा गया । (१०) केसरीसिंद के साथ काम आया । (११) शामसिंद कर्मसेनोत की सेवा मे मारा गया । (१२) राजा रायसिंद की सेवा मे मारा गया ।

(१३) मालपुरे में काम आया।



केशोदास समारोत । कल्याणसिंह वैगारोत ।

जैसा जगमालोत (रागार का भाई) पुत-केशोदास, बल्लू। केशोटास का मतरूप।

सामा प्रधाराजीत\*।

चतुम् ज पृथ्वीराजीत (मुख्य ठिकाना वगरु) पुत्र- कीर्तिसिंह ( थ्रीर जुभारसिंह। कीर्तिसिंह के वेटे-किशनसिंह, गजसिंह

- (१४) अञ्चला राजपत, जोधपर की तरफ से मेडते का गॉब धोबाल पट्टेमे बा
  - (१) राजा जयसिष्टका चाकर ।
    - (२) जोधपुर नीकर था।
    - (३) जोधपुर नीकर।
  - - (४) जोधपुर नैकर राव हरीसिंह के साथ काम य्राया।
    - ( ५ ) राजा विद्रुलदास गौड के पास रहा था।
    - ( ६ ) पठानों ने मारा।

र बीकानर के राव लूखवर्ण का दोहिता था। भीम पृथ्वीराजीत के पुत्र रवसी से राज छी ने दे। बीवानेर से पांज लाया । रमसि ह के खब्बाश होते में राजकात तेजसी करता था, यह सामा से मिल गया थार उसके विरोधी कर्म पद नरका की मारा। कर्मचढ के भाई न तत्रमी की मार डाला थीर सामा न भी भागकर प्राप्त बचाए । सांगानर का यसवा बसाया ।

श्रीर प्रतापसिंह । प्रतापसिंह का सूरसिंह। जुफारसिंह का हिम्मतसिंह ' . हिम्मतसिंह के फतहसिंह श्रीर शक्तिसिंह। कल्यासदास पृथ्वीराजीत (कान्याह रामगढ़ श्रादि मे) पुत-करमसी, मोहनदास, रायसिंह श्रीर कान्ह। करमसी के सङ्गसेन" ग्रीर सदरदास ै। रायसिंह के जोधसिंह ग्रीर जगताय। रूपसी 13 वैरागी पृथ्वीराजीत ( दिशना साहँचा ) जयमळ १८ चतुरसि ह रामचद माघो १० तिलोकसी १८ भाजरा न १९ वैश्सळ १८ उदयसि ह १५

में हरोत नैससी की स्यात

રદ

कचरा १६ हरराम गाकुलदास द्वास्त्रादास राघोदास ( ७ ) राजा जयसिंह का चाकर, कीर्तिसिह के बैर में साँगानेर

में पठानों के घोड़े छान लिए, वे वादशाह की जाकर प्रकारे। याद-शाही एक्म से राजा जयसिंह ने स० १६७- में किशन(सह की मारा। ( 🖒 ) स० १६८६ मे जोधपुर रहा, रु० १७०००) की जागीर

पाई, स० १६ स्प्रमे पीछा राजाकी चाकरी में चला गया। ( e ) राजा जयसिंह का चाकर।

(१०) मोहबतसाँ ने लदाणा पट्टे मे दिया घा, पीछा राजा जयसिंह के पास गया श्रीर १५०००) का पट्टा पाया वहाँ उसने भगडा किया। स०१७०० मे उदेही गाँव में रखा।

(११) राजाकाचाकर।

🔏 (१२) निहारी पठाने। ने मारा ।

(१३) श्रकार का सेवक, पर्वत सर जागीर मे था।

```
स्राधिर का कछवाहा वंश
                    नरूकों की वंशावली
            वासिंह ( आवेर के राजा उदयक्ष का पत्र )
           सेहराज (मेधराज)
              नरू (के वंशज नरुका कहलाए)
       दासा
                                           रावकारा
                   रतनसी पूर्णमेल रायसंख कपूरचंद
चंदनदास जयमंह
संप्रसा
                                   शेरा सिंह
                                                      पृथ्वीराज
         ग्रलखा
                  साँगा
        दळपत १३
        कीरतकां
                      <u>येगीदांस</u>
                                                   ਤੰਜਸੀ
                                     नाया
     (१४) सं० १६४० में अकबर ने फतहपुर जागीर मे दिया।
 परम भक्त था, बीमार होने पर मधुरा मे जाकर मरा । मीटे राजा
  की बेटी दमयंती की ज्याहा था।
      (१५) सोबलो का भौजा घा।
      ( १६ ) राठाड बाब प्रथ्वाराजीत ने मारा :
      (१७) शेखावतों ने मारा।
      (१८) मोटेराजा की वेटी कृष्णकुमारी की व्याहा था, वह
  सती हुई।
      (१६) यड्गूजरो का भांजा।
      (२०) सैशो जाति की स्त्री के पेट का धा।
       (२१) करमा सवास का वेटा।
```

मेंहछोत नैछसी की रयात ੨⊏ जैतमी सहसा<sup>1</sup>

कान्हा राम गोपाल्दास वेणीदास देवीदास वीरम दुगादास इट विरुद्धास क्शिनमि इ प्रतापमञ रायेद्धास<sup>६</sup> राजमिंह क्यासि ह च दभाख इंडमाख हरारान १३ उदयभाख

- (१) नीबाई का ठाकृर।
- ( २ ) प्रतिष्ठित पुरुष था, मोहबतराौ न लाल सोट पट्टे में दी थी । (३) यडा राजपूत, मोहप्रतयाँ के पास रहता था, फिर

जोधपुर महाराज का नीकर हुआ रीवाँ श्रीर रायपुर की जागीर पाई यो ।

- (४) नीबाई पट्टे में घी।
- (५) प्रशह्यार्गांव वसाया राजा जगन्नाघकासेवक घा। (६) मोइनवर्गं के नीकरों से दरया ब्रटक पर फगडा 🕬
- वहाँ मारा गया
  - (७) मोइप्रतस्यंकानीकरः।

  - ( 🖛 ) टीकायत, मोहननराौं ने वणहटा दिया घा । ( 🕹 ) मीजाबद का स्वामी, राजा पृथ्वीराज के पुत्र मौगा
- ने मारा ।

(१०) पनवाड पट्टे, स०१६६८ में जोधपुर रहा श्रीर राइए गांव पाया, फिर बादशाही चाकरी में गया। इसकी पुत्री फेसर





विस्लंदास रायसल दासावत का पुत्र रामचद्र। रामचंद्र का वलभद्र। वलभद्र का गेरविददास । गाविददास का बेटा जागोदास ।

देवी का विवाह (जोधपुर के ) राजा गजसिंह के साथ हुआ या, वह सवी हुई।

- (११) रावर का ठाकुर।
- (१२) राव केशवदास ने मारा।
  - (१३) राजा जयसिष्ट का चारुर।
- (१) वडा राजपूत घा, मृत्यु के दिन वडा उत्मव मनाया।
  - (२) सारोठ में काम आया।
- (३) ईसरदास कृंपावत का देविता जोधपुर महाराज के नीकर, जागीर में रेवाड़ी के गांव थे।

३० सुँहस्रोत नैयसा की रयात

कपृरचद दासावत के पुत्र स्पसिंह और वैरिमिंह ।

रस्नसिंह दासावत के पुत्र साँगा का परिवार—साँगा का पुत्र

कचरा । कचरा के वेटे—परशुराम, मालदेव, रुट और भोपत ।

परशुराम कचरावत

गोवि दर्शन गोवर्षनदाम लूला प्रविद्यान गोवर्षनदाम लूला प्रविद्यान गोवर्षनदाम लूला प्रविद्यान गावर्षिद्य प्रवापित्त है विद्वल्यास मालदेव क्षयरावत के वेटे—सुर्जन, साद्वल, प्रवापित्त है तर, राम-कृष्यर यवरसाल, दूदा। साद्वल के कान्दा, जैवसिंह, हरीसिंह। प्रवापित्त के जगरूप।

किशनसि ह

हरराम

द्वारकादास

( ४ ) पूरव में भाटियां की लढाई में काम श्राया। ( ५ ) जोधपुर महाराजा का नीकर।

(६) पॅबार्श ने मारा।

धीया गिरंघर शामसि ह का ह

रानसि ह

हरजस

(७) पवारों की लडाई म मारा गया।

( 🖵 ) ५ँवारों का लडाई में मारा गया।

रुद्र कचरावत के वेटे--सुरसिंह, कुंभकर्ष, मनेहरदास। मनेहरदास के राजसिंह श्रीर हरकर्ष।

भोषव<sup>1</sup> कचरावत के वेटे—देवीदास<sup>11</sup>, सुकुददास । देवीदास के सूजा श्रीर उमसेन । सुकुददास के राजसित श्रीर किशनसिंह । रतना दासावत के पुत्र शेरा का परिवार

मदबित्ह आप्रतिहर्ष त्युक्य पेसरीति है ' श्राप्त गति है ' प्रचल्दास हरराम<sup>8</sup> राजति है ' राजति है दिस्माति है युराल नि है राज तीला है नरुका - सुप्त कदा का लाडखों । लाडखों

- ( ६ ) किशनसिंह राठोड का साला, उन्हीं के साथ भारा गया।
- (१०) किशनसिंह राठोड के पास या, उन्हों के साथ मारा गया।
- (११) जगमाल भारमलीत के साथ काम श्राया ।
- (१) राजा जयसिंह का सेवक, कु वर रामसिंह की पास रहता था।
  - (२) राजा जयसिंह की सेवा में वडगूजरों की लडाई में मारा गया।
- (३) राजा जयसिंह की छोड स॰ १५८± में जेल्पपुर महा-राज के पास का रहा।
  - (४) जोधपुर महाराजा का नीकर।
    - (४) जगताय गोविंददासीत ने मारा।

राज्य चन्यर के मनाराना राय लग्न व यसके है। सब न्याना स भौगी पीड़ी से सब बक्यायमन हुमा। वैद्यानी न बक्यायमन व दुन्न व

३२ सुँहणोत नैण्मां की स्थात का फतहसिंह। फतहसिंह का कल्याणमल । कल्याणमल के

का फतहासह। फतहासह का कल्याणमल । कल्याणमल के वेटे—रणसिंह, ऋणंदसिंह झार प्रजबसिंह।

शैखावत ऋडवाहे, वतन अमरसर

आ बेर के राजा उदयक्षी के पुत्र वाला के वशत हैं। याला के पुत्र मोकल पर शेष्ट्र युरहान चिरती ने रूपा की (उसकी दुआ से) मोकल के पुत्र हुआ, नाम शेषा दिया गया। शेषा की सतान शेषायत कहनाते हैं।

است

|               |       |       | 4041       |           |         |       |
|---------------|-------|-------|------------|-----------|---------|-------|
|               |       |       | 1          |           |         |       |
| ।<br>रायमळ    | दुगां | रतनसी | ू<br>श्रमा | ।<br>कुभा | भारमहर  | यचला  |
| सूचा<br> <br> | जगमार | से    | <br>तसी    | र्माहा    | मुस्ताग | सहसमल |
|               |       |       |            | -         |         |       |

- (६) इसको राजा जयसिंह ने देश कहरूर गांद लिया था।
- (७) राजा जयसिंह इसे ऋपने युत्र तुल्य रस्तता या, कामा

पहाडी का सूवेदार था।

(१) अमरसर रोता ने वसाया, पहले वहाँ ग्रमरा आहीर फी डाग्रों ( छोटा गाव ) घा । शिरारगढ भी शेता ने नसाया । नाम रखिन इ व्यवैद्दिह चीर चनवित इ लिय ई चीर चनवर क इतिहास में कल्याल्यि इ वे १ पुत्र—क्यारिय इ णाटवी, चमानि इ, शामि इ ईमरी-दिह चीर जोपनि इ हाना लिया है, निनहीं सनान की आगीरें चल्या राज

को बदी कोटदिया कहरातों स्थान स्वादा, पाना, पण्या श्वास पेट्टें। राज उटाउन से ११वीं पीटी में झनवाले सबसाना प्रतासित हुन संव १ नदेश पित्र में सण्यर सा न्वतप्र राग ज्यापन स्थित। संव १ नदेश में साव राना का देशीत होन उपसीत, १२० वर्ष के ससे में, पाय राना सण्यर की

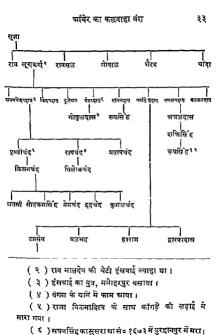

(७) सवास का बेटा।

३४ मुँहयोव मैंग्रमो की एयाव

हमसेन नगरिस इदासंत

क्षित्र प्रति १ एउना १ १४ मिनचेदा में दिन इन्तरहार विकास है।। सम्मान

स्वति स्वति स्वति है।। सम्मान

(८) राजा जयसिंह के पास नौकर या। फिर महाराजा असवतिसिंह के पास रहा, रेवाडों के रु० २५०००। के गाँव पट्टे में ये।

( ﴿ ) महाराजा जमवतसिंह के नैकिर उदेही का गाँव पाप-लाई कर १२०००) की रेस का पट्टै।

(१०) निखायों की लडाई में मारा गया।

(११) कस्यायदास के साब काम श्राया।

(१२) महाराजा जसवतसिंह के नाकर।

## रायसरू धुजावत का परिवार

रायसल के पुत-राजा गिरधरदास, लाख्याँ, भोजराज परशु-राम, तिरमण, ताजवाँ, इरराम, विद्यारीदास, वाजूराम, दथालदास, वारमाख. क्रशलसिंह।

गिरधरदास<sup>२</sup> रायसले।त

हारकादास हरीसिह सल्हदी विजयसिह किरानसिह गोपाल्दास मोग्रहन स्रासिह सल्हदी विजयसिह किरानसिह गोपाल्दास मोग्रहन स्रासिह स्राह्म अनुस्ति ह स्राह्म अवस्थि है अध्यक्षि है सहासि ह

(१) बाचा स्वाबत का देशिता, अकार बादशाह के दरबार ग रायसल दरबारी कहलाता। खडला और रेवासा जागीर में या। रायसल ने सडेला निस्वायों से लिया था, दर असल यह नगर सडगल तबर का बसाया हुआ है।

(२) राटेले टीकायत, राठोड विद्वलदास जयमलात का दोरिता। स०१६८० में झुरहानपुर में सैयदों से राजेजगी हुई वन सैयदों ने मारा, परतु शाहचादे पर्वेज श्रीर महावतत्वा ने सैयदों फे सरहार की गर्वन मार शांवि की।

(३) सदेले का खामी, सानेजहाँ की पहली लटाई म पायल टुमा धीर सानेजहाँ मारा गया तत्र काम बाया।

( ४ ) राठोड कान्ह रायमनात का दोहिता ।

(५) भारमलाती का भानना श्रीर कुँवर पृथ्वीसिंद का नाना था।

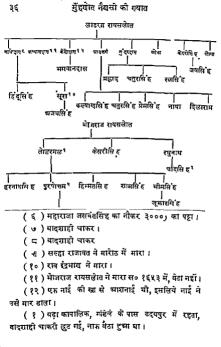

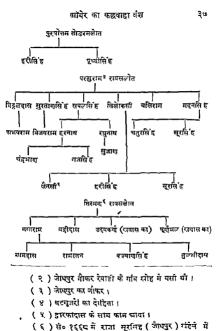

तिरमय के यहाँ व्याहा था, शेयायत राया राजा के माध मनी पुई।

```
ं मुँहग्रोत नेयसी की ख्यात
3⊏
    वाजरमें रायसलीव--पुत्र--प्रयागदास कीर्तिसिंह, सक्त-
मिं । कीर्तिसिंह के किशनसिंह । किशनसिंह के विजयसिंह ।
```

हरराम<sup>६०</sup> सबस्रतीत

हदयराम चतुरसिंह फतहसिंह राजमिंह संप्रामिंह शामसिंह रामसिंह मेाहकमसिंह कल्याणसिंह महासिंह वर्जन प्रेड बार्गी इ बजयों बनापनि इ भारति इ अपन्ति इ नारि इदान प्रवास

विदारीदास रायसलात. निखालों का दीहिता मारोठ में काम श्राया । वावराय रायसलीत, जाटखी के पेट का जी सवालख देश की जाटनी थी। रायसल ने शाह9ुरा जागीर में दिया था।

उत्यमाण १९ इत्रभाग

ढोडवाएँ की मदद की, वहाँ वलभद्र नारायणदासीत ने आकर मारा: वीरभाय रायमलीत, राठोडों का दाहिता।

क्रगलमिंह रायसलीव सेनिगरीँ का भानजा। उसके वीन प्रत करमसेन, नरमिंद्दाम श्रीर उपसेन घे।

( ७ ) वड्गूजरों का दोहिता।

चंडमाण जयमाण हरमारा

- ( 🖒 ) जोधपुर का नीकर, मेड़ते का गाँव ढाहा पट्टै।
- ( 🚣 ) गाँव ढाहा पट्टै ।
- (१०) निर्यागी का दाहिता।
- (११) जोधपुर का नीकर, रेवाड़ी के गाँव पट्टै।





चाँदा सूजावत का पुत्र वातारसाँ। वावारसाँ के मुकुददास श्रीर फवडसिंड।

रायमल रोपावत के पुत्र जनमाल का वेटा भीम, भीम का दूदा। रोजसी रायमलोत के वेटे—यांत्रसिंह, रामसिंह<sup>\*</sup>, मानसिंह। गानसिंह के वेटे नारायणदाम श्रीर नरसिंह। नारायणदास के

<sup>(</sup>१) मेोइन्त सौ की लडाई में मारा गया।

<sup>(</sup>२) मोद्दनत र्साके पास नौकर या।

<sup>(</sup>३) राजा गिरधर फेसाय काम स्राया।

<sup>(</sup>४) मोटे राजा का श्वसूर, जैवसिंह का नाना घा।

यलभद्र श्रीर दीपचंद । यलभद्र के वेटे-करणीदास, गोपीनाय, रत्नसिंह, सूरसिंह श्रीर केसरीसिंह।

सहसमल रायमलीत का पुत्र करमसी। करमसी के बेटे दर्जनसाल भीर रामचंद्र । रामचंद्र का धर्मचंद्र।

दुर्गा शेखाक्त का परिवार

मानसि ह सरसि ह नारायगदास

(५) खानेजहाँ की लडाई में छत्रसाल के साथ दिच्या में वादशाही चाकरी में काम श्राया। (१) राजा गजसिंह का नाना, सं० १६६४ में राखी सौभाग्य-

देवी का विवाह अकवर वादशाह ने अपनी बेटी कहकर किया था।

(२) श्रकवर वादशाह ने दिचल में भेजा, वहाँ खानेखाना ने लढाई नहीं की, तन नवान की कह दसनियां की युद्ध के वास्ते चढा लाया श्रीर नवान को मुकानले पर ले गया। सहज सी लड़ाई हुई जिसमें सबसे पहले रामचंद्र ने अपना धाड़ा मैदान जंग में पटका श्रीर बीरता के साथ लड़कर मारा गया । सार्चा का गीत-

' श्रसमर भुजधुण बर्धेलग ग्रंबर, खत्रियां गुर जुभार धरी। रूटै दिराण वर्णेसिर रामै, हमल इनाया सिरार है।" ''श्राठवाट कर ठाट एकठा, मुजपतसाही भारभने ।

ष्रहमदनगर वीदधर **ऊपर, कछवा**हे चाजवी कलै।"



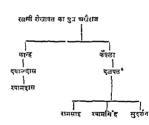

- (३) द्वारकादास के समय खटेले में मुख्य मुसाइन घा।
- (४) जोधपुर दर्बार का नीकर।
- (५) राजा गिरधर के साच काम भावा।
- (६) मारोठ में काम श्राया।
  - (७) यादमाद्यी चाकर।

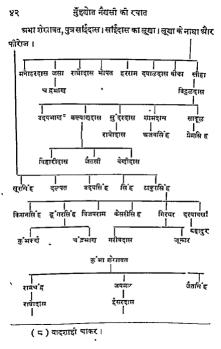

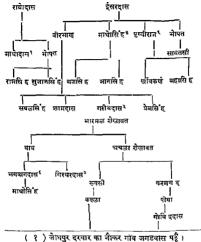

- (२) यादशाही चाकर।
  - र ) बादशाहाचाकर।
  - (३) सुर्जन के साघ मारा गया !
- (४) लडाई मे मारा गया।
  - ( ५) कटार के तीन हाघ चलाकर एक शेर की मार लिया।
  - (६) श्रपने चाकर के हाथ से मारा गया।
  - (७) राजा गिरधर के साध काम श्राया।

र् जनसाळ यहच गोपाळ महामि ह । राममि ह । रामसि ह रामसि ह

ब्रातैराज सरहयवाला की संतान करखावत कद्यवाहे मनोहरपुर के प्रधान ये यहाँ तो योड़े ही लिसे हैं परंतु कर्णावर्तों के २०० मनुष्य हैं।

कद्भवाहाँ का प्राचीन इतिहास खब तक ग्रंघकार में हैं। नरवर में ग्राने से

हुँ० (वि॰ सं॰ १२८१) तह कडुवाहों का राज ग्वालियर में होना पाया ताता है। यग्नदामा, मंगलराय, कीर्तिराय, मृलदेव, देवरार, पद्मपाल कीर महिराल, (यह देवराल के दूसरे पुत्र सूर्यपार का बेटा) महिराल सं॰ ११६१



में ज़ालियर में राजा था। पीछे एक लेस में विक्रयपाल, सूरपाल, छीर खर्णगाल (सँ० १२१२) नाम मिळते हैं। है० स० ११६६ (मि० स० १२६२) में जब सुलतान कुत्तुतीन ऐत्वक ने ब्वालियर फ़तह किया तथ बहाँ वासिक के वेदे सीलंकपाल का राज होना, धीर है० स० १२६२ (वि० से० १२६२) में सुळतान तमस्रहोंने खळतिकार की चलाई के समय देवपाल से राज करने का पता फिरिस्ता आदि चारती को बचाई के समय देवपाल से राज करने का पता फिरिस्ता आदि चारती को खाता है। तस्त्र का राज करने का पता फिरिस्ता आदि चारती हो, कांगिक तेह्वी होता हो। कांगिक के साथ हो पता है। कांगिक खार हो। के स्वाल हो से स्वाल है। कांगिक खार हो पता विक्ता और होदिया है। (कांगिककार खार हो पता विक्ता आदि होता ही हो। कांगिक साथ हो पता विक्ता और होदिया है। (कांगिककार खार हो पता विक्ता आदि होता और होदिया परंग्र तसके सिक्ते पता पता कांगिक हो। कांगिक साथ की साम तहें। अति हो। के साथ कांगिक की साम तहें। की साथ परंग्र तसके सिक्ते की साथ हो। की साथ साथ हो। साम तहें साथ साथ हो। की साम तहें। की साथ साथ हो। की साथ साथ हो।

षांवेर के कहावाहों का मूळ पुरूप सोबसि ह बन्नदामा के देवटे प्रम सुमिन के प्रणेग ईप्परीसिंड ( स्वारों का ईपासिंड ) का प्रम का प्रतः बारहवीं एताब्दों के कत में उसका राज्य हुं दाह में स्वापित होना समय है। यह मुद्देण कुटों सीचों के कुण्डिका में था।

| ४६  |                | मुँद्यात नी | षसी की ख्य        | वि                                                                                                           |
|-----|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नं० | नेजसी की स्यात | दूमरी स्यात | ।<br>टाड राजम्थान | दूसरी स्वात नं २ में दिए<br>हुए मृख् संवत्। इसमें बार<br>याड राजस्थान में दिए हुए<br>संवतें में हुए बंतर है। |
| 7   | इंससिंह        | •           |                   |                                                                                                              |
| *   | सोडदेव         | •           | •                 |                                                                                                              |
| _ 3 | दूलहदेव        | ۰           | दोखा              |                                                                                                              |
|     | हगुमान         | •           | कांकल             |                                                                                                              |
| ¥   | काकिलदेव       | ۰           | मेंडछराव          |                                                                                                              |
| Ę   | नरदेव          | ۰           | हसुदेव            |                                                                                                              |
|     | जानहुदेव       | •           | कु तल             |                                                                                                              |
| =   | पञ्जून सामंत   | •           | पज्न              | •                                                                                                            |
|     | मलयसी          | •           | मलैसी             |                                                                                                              |
| 10  | बीजल 💮         | बीजहरेव     | बीजल              |                                                                                                              |
| 33  | राजदेव         | राजदेव      | राजदेव            | ~                                                                                                            |
| 33  | क्ल्याख        | कील्हरत     | कीरुइस            |                                                                                                              |
| 93  | राजा कु'तळ     | कु तल       | कुंतल 💮           | वि०सं० १३७४                                                                                                  |

जूससी

उद्यक्ष

नरसिंह

वसवीर

टद्रस्य

चंदसेन

पृथ्वीराज

૧૪૨૨

,, 188է

" 185Ł

1886

1448

,, 1488

,, 144E

,, जवशसी

" उदयकर्ण

,, नासिंह

,, वलबीर

,, उद्धरण

,, चंद्रसेन

,, पृथ्वीराज

93

38

92

98

90

15

98

जूषसी

बदयकर्ण

नरसिंह

वणवीर

उद्धरण

चंद्रसेन

पृथ्वीराज

## दूसरा प्रकरण

## राठोड़ बंग

शासा—राजा धुंघमार के १३ पुत्र हुए जिनसे श्रलग श्रलग नेरह शाखाएं चलीं—

(१) पाटवी अमयराज ने अभयपुर यसाया उसके वंशान अभीपुरा कहलाए। (२) जययंत जिमके जयवंता (३) वागल ने वगलाना यमाया, उसके वंशान यगलाना प्रसिद्ध हुए। (४) अहिरान ने अहेरा-गढ़ कराया, उसको संवान अहिरान कहलाई। (५) अहरा ने करहेड़ा गढ़ कराया, उसको संवान अहिरान कहलाई। (५) अहरा ने करहेड़ा गढ़ कराया इससे करहा हुए। (६) जसचंद ने जलखंड पाट्य यमाया उससे जलखंडिया हुए। (७) कमणज, तेरह शाखाओं का राव कहलाय। (६) पंदेल ने चंदेरी यसाई, इसके चंदेल कहलाए (६) अजवारा, पूर्व में अजीपुर यसाया, इससे अजवेरिया प्रसिद्ध हुए। (१०) सूर्देव ने सुरपुर वधाया, उससे अजवेरिया प्रसिद्ध हुए। (११) योर ने घोरायद वसाया, इसको संवान धोरा। (११) अपलदेव ने कमलपुर यसाया, इसके कपलिया कहलाए। (१३) खेमपाल, खेरावाद यसाया, इससे अहरीहरा हुए।

स्वेंबंश प्रस्त राठे। इंशायतंस महाराजाधिराज महाराजा श्री श्रतीपसिहजी (वीकानेर ) की वंशावली महाराजाधिराज महा-राजा श्री सुरतसिहजी प्रति लिम्बाई:—

वंशावली---

श्री भ्रादि नारायम् सरीचि सूर्य श्रह्मा करयप श्राधदे

| ४८                     | मुँद्रगोत नैयमी की न्यात |                        |  |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| इच्याकु                | पंच                      | दीर्घता <del>ष</del> ु |  |
| विकृचि                 | सुदेव                    | रघु                    |  |
| ग्रनेना                | विजय                     | भ्रज                   |  |
| विश्वगंध               | भक्क (रुस्क)             | दशरध                   |  |
| Ė                      | युक                      | रामचंद्र               |  |
| युवनाश्व *             | वाहुक                    | कुरा                   |  |
| वृहदा <b>र</b> व       | सगर                      | श्रदिघ                 |  |
| कुवलयाश्व              | महायरा                   | निषध                   |  |
| धुधर्मा दृढारव         | श्रसमंजस                 | नल                     |  |
| द्वरियाश्व             | श्रंशुभान                | पु'डरीक                |  |
| निकुंभ                 | दिलीप                    | चेमधुनी                |  |
| वरहणाश्व               | भागीरघ                   | देवानीक                |  |
| कृपाध                  | श्रुव                    | भ्रहीन                 |  |
| सेनजित                 | नाम                      | पारजात्र               |  |
| युवनारव                | सिंधुद्वीप               | वृहस्यत                |  |
| सोधाता (चनवर्ती)       | ग्रयुवाय                 | श्चर्क                 |  |
| पुरुकुरस               | ऋतुपर्ध                  | वञ्जनाभ                |  |
| त्रिदस (त्रिदस्य)      | सर्वेकाम                 | सगख                    |  |
| र्थनरण्य               | सुदास                    | त्रहव                  |  |
| ्र <del>ह</del> र्यश्व | श्रह्मक                  | हिरण्यनाभ              |  |
| प्रसाय                 | मूलक                     | पुष्य                  |  |
| त्रिप्रधन              | दशरय                     | घ्रुवसिधु              |  |
| सत्यत्रत-हरिचंद        | एलवल                     | भव                     |  |
| राहितास                | विश्वसद्द                | सुदर्शन                |  |
| हरित                   | खट्वांग                  | श्रग्निवर्ग            |  |
|                        |                          |                        |  |

|                        | राठाेड़ वंश         |                 | 8€ |
|------------------------|---------------------|-----------------|----|
| सीच [शीघ]              | पुख्य               | जैबंद           | •  |
| मह                     | श्रतरिष             | वदर्इसेन        |    |
| प्रसपत्र [प्रसुश्रुत]  | वृहद्भानु           | सेतराम          |    |
| सिधु                   | वह [अहि]            | सीहे।           |    |
| श्रमर्पण               | कर्तुंजम            | ग्रासंघान       |    |
| सहस्वान [महस्वान]      | रखेंज्य             | धूहड            |    |
| विश्वस्तक [विश्वसाह्न] | सजय                 | रायपाल          |    |
| प्रसंनजित              | श्रीय [शावय]        | कन्छ            |    |
| तष्यक [तत्तक]          | सुहोर [शुद्धोदन]    | नालयसी          |    |
| <b>पृ</b> हद्वल        | वागल [लांगल]        | ন্ত্ <b>ো</b>   |    |
| <b>युह्द</b> म् प      | प्रसेनजित           | तीडा            |    |
| गुरुक्षिय [उरुक्तिय]   | चुद्रक              | सल्ला           |    |
| वत्सवृद्ध              | रुखक                | वीरमदेव         |    |
| प्रतिव्योम             | सुरव                | পূ্ৰা           |    |
| भानु                   | सुभित्र             | रिड्मल          |    |
| वित्यक                 | महिर्मंडलपोलक       | जीधा            |    |
| वाहनीपत                | पदार्थ              | स्रोतल          |    |
| सद्देव                 | झानपति              | सूजा            |    |
| वीर                    | तुंगना <b>ध</b>     | गीगा            |    |
| पृद्धदश्व              | भरत                 | मालदेव          |    |
| भातुमान                | पुत्रराज            | चंद्रसेग        |    |
| द्रताक                 | वम                  | उदयसिंद         |    |
| सुप्रविकाम             | <del>प्रज</del> ीचद | <b>स्</b> रसिंह |    |
| मरुदेव                 | <b>समै</b> चद       | गजसिंद          |    |
| ন্ত্রন                 | विजैनद              | जसर्वतसिंह      |    |

५० मुँद्देशोत नैयासी की रयात ध्रजीवसिंद विजयसिंद दरतिसिंद भीगसिंद ( मारबाढ के राठोडो का मृल पुरुप ) राव सीहा वा सिंद्दसेन कजीज से यात्रा के वास्ते द्वारिका चला । इसने गीत्रदस्या बहुत की थी, पीटे मन विरक्त हुआ तो अपने पुत्र को राजपाट सीप कापडा

(जोगियों का एक फिर्का) का भेप धारण कर साथ में १०१ राज-पूत ठाकुर म्रादि ले पैदल हो पयान किया। एक एक कोस पर सा सी गऊ दान करता और मार्ग में कूप वापियों के समीप ठहरता गुजरात में पहुँचा, जहां चावडे व सोलकी राज करते ये थीर जनकी राजधानी पाटण (श्रणहिलवाडा) घो। उस वक्त सिध में मारू लाराजाम राजा था, जिसके थ्रीर चावडों के बीच पृथ्वी के बास्ते भगडा चल रहा था । इसके प्रतिरिक्त लाखा ने श्रपने बहनोई रासाइत (सोलको राज का पुत्र मृ्लराज सोलको का छोटा माई) के पिता को जो उसके पास रहता या एक आम का वृत्त काट डालने के लिए मार डाला घा, अतएव सेालकियों के साघ भी उसका वैर वँघा। चावडों थ्रीर लाखा के दिर्मियान जत्र युद्ध होने तन ही लाला की जय थ्रीर चावडां की पराजय हो जावे। राव सीहाजी का हेरा पाटण हुआ । लाखा को इष्ट देवी का श्रीर चावडो को खेनपाल

(भैरव) का, सो प्रवल देवी के समुख निवंत खेत्रपाल का वल काम न देवे, श्रीर इसी से लाखा जीव जावे । एक राजा व मृल्याज को खेत्रपाल ने स्वप्न में आकर कहा कि कनवम्ज का घणी राव सीहा यहाँ घाया हुआ है, उसको सदाशिव का वरदान है। तुम जससे जाकर मिलो, जिससे घयने बैर का वरला ले सको। लाखा जससे जाकर मिलो, जिससे घयने बैर का वरला ले सको। लाखा जससे ज हाय से मरेगा। वव चावडे एकत्र हो राव सीहाओं के पास आये। गोठ जोमने की विनती की। रावजी ने भी उसको स्तीकार किया। चावडों ने वही वही वैयारियाँ कीं, रावजी जीमने पधारे। मूलराज की माता ने अपने कुटुंब की १५, १६, १७ वर्ष की वालविधवा वधुश्रों को समभाकर कहा कि रावजी यहाँ जीमने थावे तब हम परोसने के वास्ते वर्कारियाँ ला लाकर मेरे धाने धरती जाता । रावजी इसकी हकीकत पूछेंगे तब मैं सारी कथा उनकी सना दूँगी। जब रावजी श्राये तो मूलराज की माता ने कहलाया कि साय के थीर सर्दार तो वाहर रसोड़े में जीमेंगे, परंत रावजी की में श्रपने हाथों से जिमाऊँगी। तब राव सीहाजी श्रंत:पुर में पथारे, श्रासन दिया गया, श्रीर आप जीमने विराजे । संकेतातुसार वहीं वालविधवाएँ ला लाकर सब सामग्री रखने लगीं। रावजी ने मल-राज की माता से पूछा कि इतनी वालवधुओं के विधवा हो जाने का कारण क्या है ? उसने कहा महाराज। लाखा फुलाकों के श्रीर हमारे परस्पर शत्रुता है थ्रीर इनके पतियों को लाखा ने मारे हैं इसी लिए ये विभवा हो गई हैं। जब जब सारा के और हमारे गुद्ध होता तब तय जीत उसी की होती है। लड़ाइयाँ एक वर्ष में दो बार हो जाती हैं। अब आपका पधारना हुआ है ते। आप हमारी सहायता कीजिये। रावजी ने उत्तर दिया, तुम फीज इकट्टी करें। ध्रीर लाखा की कहता दे। कि वैयार हो जा, इस आते हैं। ऐसा कहकर रावजी हारिका को सिधारे। स्यञ्जाहजी के दर्शन कर गामती में स्नान किया बहुत सा दान दिया, एक सास वहाँ ठहरे श्रीर फिर लीटकर पाटक पहुँचे। सीलंकियों और चावडों ने आवानी कर नारियल फिलाये और बड़े हुई उत्साह से उन्हें नगर में लिया लाये। रावजी के बाझानुसार सेना इकट्टी कर ही रक्सी बी, तुरव लाखा के पास दूत भेज युद्ध की घोषणा पहुँचाई। सुनवे ही वह भी सज-सजाकर लड़ने की तैयार हो गवा, परन्तु उसकी आरचर्य इस यात yγ

का हुआ कि पहले जर जय युद्ध हुआ वा चावडे सदा भागवे ही रहे भीर अनको बार इवने जार से यह चले आवे हैं। इसका कारण पृद्धने पर उसके गुप्तचरों ने निवेदन किया कि इस बार राज सीहाजी कनवजिया कटक के साथ हैं। तब ती लाखा को भी विचार पडा, कीरे चीरे कृष गुकाम करने लगा।

एक दिन लासा का भानजा राखायत रजपूत सरदारों के साथ बैठा हुन्ना या तन किसी ने उससे पूछा कि भाषेजनी प्रभात को जन तुन्हारे मामा लाखाजी चठते हैं तन उनका मुख उतरा हुआ रहता है इसका क्या कारण है ? आज तो इन पर परमेश्वर की कृपा है, राज परकरार, बहुत सी घरती के सरदार श्रीर युद्ध के जीतन-हार हैं. फिर उदास क्यो रहें ? रासायत वाला, इसकी सबर मम्मको नहीं। वब सबके सब बोल च्ठे कि तुम इस बात का भेट लाखाजी से पूछो । रासायत ने कहा कि यदि में इस रहस्य को पूढ़ूँ और मामाजी कोध में ब्राकर मुक्तको मरवा दें तो फिर छुडावे कीन ? सरदारों ने उत्तर दिया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। यदि तमको निकाल दें तो इम भी साघ ही निकल चलेंगे और जो कदापि ु मरवाने की त्राहा दें ते। तुम्हारे साथ मरेंगे, परंतु तुम इसका भेद लो। तम् अवसर पाकर एक दिन राखायत ने लाखा से पूछा। (आगे सारी बही बात है जो पहले सीलंको मूलराज के वर्षान में कह आये हैं कि लाखा ने रासायत को समुद्र में मेजा, वहाँ उसने महल देसे श्रीर श्रप्सरा श्रादि मिर्ली। वापस श्राकर वह लासा के

घोडे पर चढ अपने भाई मूलराज को लाखा का सब भेद दे आया और मूलराज ने लाखा पर चढाई की )। मूलराज के कटक के आने की खबर सुनकर राखायत ने लाखा से कहा मामाजी कौज आ पहुँची है तुम भी सवार होन्ने। लाखा चढकर संमुख गया ग्रीर कुल देवी का स्मरण किया। देवी ने प्रकट होकर कहा श्रव मेरे वस की वात नहीं, क्योंकि राजा सिंहसेन को श्रीमहादेवजी का वरदान है। इसके श्रागे मेरा जार नहीं चलता है। तब लाखा ने कहा कि माता मृत्यु तो भली देना! कहा. "बह सुधार दूँगी, परत जय की ब्राशा नहीं ।" दोनी दल परस्पर भिड़े तव राखायत बोला कि मामाजी। मैंने ग्रामका ग्रन खाया है सी न्नाज ब्रापको सामने ब्रापको शत्र से लड्ँगा, यह कहकर वह युद्ध करने लगा और ऐसी वलवार वजाई कि प्रत्येक शत्र के संमुख राखायत लढता हुआ दोख पड़ता था। अंत मे लाया श्रीर राखायत दोनी काम श्राये। • युद्ध समाप्त होने पर राव सीहाजी ने ते। पाटवा की श्रीर प्रस्थान किया श्रीर लाखा के श्रंत:पुर की खियाँ खेत में श्राकर क्या देखती हैं कि लाखा निपट घायल हुआ खेत में पड़ा है श्रीर पास ही राजायत भी पड़ा सिसकता है। राखायत की देख-कर लाखा की माता को क्रोध श्राया श्रीर कहने लगी कि यह हराम-खोर यहाँ काहे की पड़ा है, इसकी दूर करे। उस वक्त लाखा ने कहा कि माता। रास्तायत हरामक्षेत्र नहीं, खामिधर्मी है। देसी यह गिद्ध जो पड़ा है, मेर मुख पर आन बैठा था और मेरी आँख निका-लने ही को या कि राखायत ने उसको देखा, उसने ग्रपना पल काटकर गिद्ध की दिया, नहीं तो वह मेरी आँरा निकाल ही लेता श्रीर में तुम्हारा मुख देखने न पाता । अब राखायत की मेरे पास लाओ ! मैं इसके सिर पर ष्टाय फेस्ँगा तत्र इसका जीव सुक्त होवेगा । उस समय तक राह्यायत के प्रात्त भी तिकले न घे। इसकी उठाकर लागा के पास ले गये। ज्योंही लाखा ने उसके मखक पर दाघ फेरा कि तस्काल उसके प्राापकोरू वह गए और फिर लाखा की प्रात्मा भी मुक्त पुर्द । रानियाँ भ्रपने पति के साध मवी पुर्द । लाखा 88

मिलता है। सोरठा---

नीचे सुवर्ण के कग्रेवाले चाँदो के मदल में शासायत का श्रवास था। एक दिन लाखा ऊँचे महन भरोखे में वैठा या कि राखायत ने उधर दृष्टि दी श्रीर मन में कुछ उद्दासी लाया। लाखा पृछने लगा कि भानने उदाम क्यों हुआ १ उत्तर दिया कि मामाओ। मैंने यह महल पाने के लिए परिश्रम ता वहत ही किया, परन्त हाय न धाया । लाराजी कहने लगे भानेज । कहीं दौडने से भी यह म्छल

स्वर्गलोक पहुँचा और राखायत ने भी वहीं जा देरा किया । कुँचे रस्रमय कग्रोंबाले सुवर्ध के महत्तों में तो लाखा का निवास और

परसिर पद महि जाय जे विह विहवे भ्रापिया । लिखिया लाभै लीय पर लिखिया लाभै नहीं ॥ ( जैसा विधाता ने रचा वैसा ही होता है अर्थात सिर ऊपर और पाँव नीचे रहते हैं अपने कर्म का निया मिलता है, पराये के कर्म का [फल ] नहीं मिलवा)।

पाटम में स्राक्तर चावडों न राव सीहाजी की ( स्रपनी वहन या वेटी ) व्याह दी। रावजी उनकी सतीप देकर कन्नीज गये, राखी चावडी का सुरापाल भी साथ ही था। वहाँ सुरापूर्वक राज्य करने हुने। एक रात राखी चावडा की ऐसा खप्न आया कि तीन नाहर राखी के पास आये और उसका पेट चोर आँतें निकाल पृथक पृथक

लेकर पहाड पर चढ गये। यह देखते ही राखी जागी श्रीर रावजी की जाकर अपना स्वप्न सुनाया । सुनते ही रावजी ने राखी की पीठ पर ताजियाना (चायुक) चलाया। राखी उदास होकर नैठ गई, नींद न चाई, इतने में दिन निकल भाया, तब रावजी बेले कि चावडी। रीस मत कर। मैंने यह चाबुक तुम्हे इसी वास्ते मारा था कि तुमकी फिर नींद न आवे क्योंकि स्वप्न देसकर फिर सी जाने से स्वप्न का

राठे।ड वंश

¥¥

पर भार है तुम ही उतरकर ले लो. तब कुँवर ने बुढिया को धका मारा. जिससे उसके सब कंडे विखर गये। क्रोध कर बुढिया कहने लगी कि ''हमारे ही घर में पहें पुसे श्रीर हम ही की धक्के मारते हो. मामा का माल खाकर मेाटे हुए और उसी की पजा की सताते हो, तुन्हारं ते। कोई ठीर है नहीं । ऐसे ताने सुनकर क्रेंबर घर आये। माता से पूछा कि इमारा पिता कीन है ? हमारा देश कहाँ थ्रीर इम किसके यहाँ पळते हैं ? लोग कहते ईं कि इमारे कोई ठैर है हो नहीं। मातायोली कि बेटा! लोग फक सारते हैं। कुँवरों ने न माना, श्रीर श्राप्रहर्पनैक फिर बड़ी प्रश्न पुछे, तब माता ने कहा कि तुम श्रपने नाता के घर पखते हो । क्रॉबर सीधे मामा के पास गये थीर विदा गाँगी । मामा ने बहुत कुछ ममकाया, परंतु भारवान न रहा। विदा है। कर ईंडर ब्राया ब्रीर वर्दों से चलकर पाली गाँव में भ्रान देश किया। वहाँ कन्द्र नाम का मेर राजा या, वद प्रजा से कर भी सेता और बनीति भी करता या भर्यान् जितनी कुमारी कन्या उसके राज्य में ध्याष्टी जातों उनकी पहले तीन दिन पूद मुँद्योत नैवसी की ख्याद

तक अपने पास रख लेता था। श्रास्थान एक श्राद्माद के घर में उत्तरा हचा घा, एस ब्राह्मण की कन्या जजान हो। गई, परंतु उसका विवाह -न मधा। उसे देराकर आस्थान ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या यह विधवा है। ब्राह्मण ने फहा-महाराज! नहीं, यह ना कुमारा है। कहा. इसका क्या कारता! उत्तर दिया कि यहाँ ऐसी अन अनीति चल रही है। कुँबर ने प्रश्न किया कि मेर के पास करक कितना है ? कहा महाराज! बीस एक इजार पैदल होग। कुँबर ने कहा कि श्रपनी बेटा का विवाह करें। मेर से मैं समक्त लूँगा। ब्राह्मण ने कन्या परखाई, फोर हो चुकते ही कान्हा के मनुष्य उसका गाडा में विठाकर ले चले। श्रास्थान अपनी कोठरी म गया तह वह ब्राह्मण फन्या मा चुपके से भागकर वहाँ चली आई। फान्हा के मनुष्यों ने वनपूर्वक उसकी पकडना चाहा परतु राठोडी ने उन्हें मार भगाये। जब यह समाचार कान्हा ने सुने तो वह चढकर पाली श्राया। ग्राग्धान वाहर निकल गया, कान्हा ने पाली लुटी ग्रीर उसके साधवाले लूट का माल नेकर चलते हुए, इसके पास घोडे से मतुष्य रह गये, तन श्राध्यान ५०० साथियां समेत उसपर घान पडा। लडाई हुई जिसमें कान्हा मारा गया। फिर लूटेरों का पीछा किया। नितने मेर मिले उनको मारते गये, माल सब छुडा लिया और ⊏४ गाँव के साथ पाली फतह की। साथ ही भाद्राजय की चौरासा भाजा दवाई। उस वक्त खेड में गोहिल राज करते घ। उनका प्रधान एक डामी

उस वक्त खेड में गोष्टिल राज करते या उनका प्रधान एक डामी राजपूत या। किसा कारणा से प्रधान और उनके माई वन्धु गाष्टिलों से प्रप्रसल होकर सेंड से चल दिय और सास्थान का राज्य बढता हुआ देसकर मन में विचारा कि इनसे गोडिलों को मरवावें। यह ठान डामिया ने झास्थान के डिग आय सारा कथा

राठीह वंश सुनाकर कहा, इस हुम्हे खेड़ का राज्य दिलाते हैं। पूछा किस तरह ? कहा हम जब तुमको सुचना करावे तब तुरन्त आकर चूक करना। इधर गोहिलों ने भी मिलकर विचार किया कि इन राठीड़ों का पड़ोस में श्राकर राजधान बॉधना दखदायी है. इस लिए किसी प्रकार इनकी यहाँ से ब्रालग करना चाहिए। यह मंतव्य ठहरा कि भला ब्रादमी भेज उनसे मैत्री वढाना भीर फिर दावत के बहाने उनकी यहाँ बुलाना चाहिए। ऐसा मत ठान अभा को भेजा और समका दिया कि हमारी ग्रेर से खेड़ अने की गाढ़ो मनुहार करना श्रीर गेठ

¥υ

जीमने का निमन्त्रण भो देना, जो स्वीकार तो पीछे सूचना भेजने की तैयारी करावे । डाभी जाकर श्रास्थान से मिला, सब बात निश्चित कर ली. श्रीर गांडिलों को कहला दिया कि गीठ की तैयारी करो. रावजी श्रावेगे। डाभा खेड को गया श्रीर गोहिलों से कहा कि हजार हो तो भी हम तुम्हारे चाकर हैं. तुम्हारी बरावरी नहीं कर सकते, रावजी आते हैं सी दाहिनी तर्फ आप लोग रहना, धीर बाई श्रीर हम राड़े रहेंगे, ताकि ने बाते ही पहले तुमसे मिले । गोहिलों को भी यह बात भर्जी लगी। आस्थानजी छाये। डाभी लेने की प्रांगे गया. धीर कहा कि "डाभी डावे गोहिल जीमधे"। यह सुनकर राठाड़ नीहिलों पर जा पड़े. श्रीर सबक्री मार निराया श्रीर रोड का राज्य लेकर वहीं राजधानी स्थापित की । इसी से रोड़ेचा प्रसिद्ध हुए\*। े इस कहानी में सलता कहा तक है इनही जाच ऐतिहासिक प्रमार्गा से की जाय तो मुखराज में।छंकी का समय, वि॰ सं॰ १०१७ में १०४२

तक बस है दानपत्रों में निश्चित है, चीर स्टोहों की ख्वातों के शतुसार भी सीक्षात्री ने वि० सं० १२३० के लगभग राज लिया—उगर्ज कि एक लेख ° स्वयं भीटा या धनी भारवाडु के गाँव म मित्रा जिनमे वि० मं० १३३० में उसका देहात होना पामा जाना है। यद विचारन की बात है कि प्रथम सो वि॰ सं॰ १२४२ में राजा जवर्षंद्र राठेड़ ही वो मुण्यान शहानुहीन गोरी

५५ ग्रेंह्योव नैयसी की स्वाव राव सीहा की एक रानी सीलकनी पसिद्ध राव जयमिंह की पुत्रा थी, जिसके पेट से आस्वान ने जन्म लिया। दसरी रानी

पुत्रा घी, जिसके पेट से श्रास्त्रान ने जन्म लिया। दूसरी रानी चावडा सोभाग दे मूलराज वागनाघीत की बेटी, जिसके दो पुत्र ऊदड श्रीर सोनिंग घेक। नगत सेवराम वर्दाईसेनेत की—

राजा धर्दाईसेन कन्नीज में राज करता था। उसका पुत्र सेत-रात वटा सर्दार था, परंतु वह तीन पैसे भर ष्ट्रमल रोज दिन में तीन बार खाता था। किसी ने यह बात राजा के कान तक पहुँचाई

बार स्ताता था। किसी ने यह बात राजा के कान तक पहुँचाई स्रीर राजाने कुँवर को युलाकर पूछा कि कितनी श्रफीस शज सावे हो १ पहले तो उसने कहा कि मैं नहीं साता, परतु जव राजाने स्रपनी श्राद्य दिलाकर सत्य बात कह दने का ब्राग्रह किया तो कहा कि

तीन पैसे भर राज सावा हूँ। राजा ने प्रापने सनमुख प्रमाल मेंगवाई

न युद में मार क्योंन लिया जिसके पीछे भी अयचद के पुत्र हरिश्चद्र का राज्य श्वास पास के प्रदेश में रहन का उता हमके। उसके महावी शहर के दानपत्र से छाता है। इस श्रवस्था में क्योंज हुटने पर जवन द के पुत्र का मारवाड़ में श्वाना तो बन नहीं सकता। रही मून्सज श्वीर छात्वा की बात यह से निरी फटपरींग ही दोखती है। महा करीब देह सी वर्ष पूर्व सीहावी मूल-राज भी सहायता कर छाता हुटायी के फैस मार सकते थे। मूल्याज ने श्वान मामा चावडे सामतराज का मारकर गुजरात का राज लिया श्वीर किर सेराङ के राजा महरिष्ठ पर चडाई की थी, जिसकी मदद पर छाता

ल्डे कहाँ स ? गोहिलों की क्यात सभी यही पाया जाता है कि जयच द रात्रोड के मरने पर उसके पेति श्रीहाजी ने उन्हें खेळपर से खिलाजा था। हस स्थात म एक जनह तो राज सीहा का सुल्याज सालकी का समकाजीन नहां है और यहां उसकी रानी के। सिद्धराज जयशिह की पुत्री चताजाया है जिसका जासनकाल से 1720 से स० 1722 सक निश्चित है।

फलाणी प्राया था। जब चावदा का रात्र ही न रहा तो चावडे छाखा स

वतळाथा है जिसका शासनकाल सं॰ ११२० से स॰ ११२६ तक निश्चित है। लाखा फूलाची को मारना श्रीर सिद्धान की बेटी व्याहना सही नहीं। श्रीर सत्यासत्य की जाँच के लिए कुँवर की खिलाई। जब देखा कि वह सचमुच ऐसा अमलदार है तो राजा कहने लगा कि जो मतुष्य इतनी अमल खावे वह क्या पुरुषार्थ कर सकता है! कुँवर वीला, कीई कार्य्य वतलाकर परीचा कर लीजिये। यदि इतने पर भी आप मुक्ते अयोग्य समफते हैं। वी मैं कैसा गजे ही वँघता हूँ, मैं भो कहीं कमा ही खाऊँगा। राजा की कुँवर के बचन सुन कुछ कोध

धाया. कहा—श्रव तक ते। कुछ कमाया है नहीं. अब कमाओगे

ΥÆ

तो देखेंगे। कुँवर अपने स्थान पर आया धीर रात्रि को शस्त्र वाँघ, घोडे पर चढ चल निकला। एक राजा के नगर में जाकर वह उसकी सेवा में नियुक्त हुआ। एक दिन वह राजा शिकार की गया, श्रीर जब श्राखेट कर श्रम निवारण के बास्ते बच्च की उंडो छाया में बैठा घा तब एक राचस मृगका रूप धर राजा के पास से निकला। राजा ने पसे मार लोने की श्राज्ञा दी। वहाँ उसके दूसरे सर्दार **दे**। बैठे ही रहे, परंतु सेक्सम तुरंत सवार होकर सूग के पीछे पढ़ा। बहुत दूर निकला गया तब राचला ने भैंसे का रूप घर लिया और क़ॉबर के सम्मूख दीड़ा। सेतराम भी सँभक्तकर वार करने की तयार है। रहा, कि रात्तम तत्काल अपने रूप में प्रकट हुआ और कहने लगा कि है बलबंड राजपूत तूबर्दाईसैन का पुत्र होकर इस राजा फेपास क्यों रहा? यह ते। किसी काम का नहीं है, ध्रव तू सुफो १०० यकरे, १०० मेंसे श्रीर सी मन मद की सनुहार दे दे ! सेतराम

योजा—कल हूँगा। इतना कह पीछा फिराराजा ने पृछा तो कह दिया कि इस्मि हाथ न झाया। दूसरे दिन कर्ष रात्रि को बलि का मामान साथ हो सेतराभ उस राजस के स्थान पर पहुँचा धीर उसकी स्माक्तिया। सेतुष्ट होकर राजम कहने लगा कि सेतराम! ६० मुँहयोत नैयसी की रवात में तुक्तको श्रसस्य द्रब्य दिसाये देता हूँ। कुँवर ने उत्तर दिया कि

में तुम्प्रभी प्रसारय द्रव्य दिसायें देता हूँ। कुँवर ने उत्तर दिया कि सुभे द्रव्य की ब्रावरयकता नहीं वह तो मेरे पास भी यहुत है, परतु ऐसी वस्तु दे जिससे मेरा यश यह ! राचस ने कहा—''तर में पांच हाकियों का कल दोनेता!'

कुछ दिने। पांछे कुँबर इस राजा की सेवा छोड किसी दूसरे नरेरा के पास जा रहा। वहाँ चार रुपये रेाज के मिर्ले, परतु राजा उसका भादर बहुत करें। सेतराम जब दर्गर में जाता ता भ्रपनी बर्जी साथ लिय जाता। जन राजा कहें बैठो तो वर्छी भूमि में गाड देवे, वह फर्श चौरकर ध्यांगन में हाथ भर पुस जाये। यह देरा राजा व रानी चैरान हुए। वह रोज भिन्न भिन्न स्थान में वर्छी गाडता, जिससे आँगन में जगह जगह राष्ट्र पड गये। एक धार रानी ने लोह के सोत वने ननवां। एक एक तवा सवा सवा सन का था, धीर जहाँ सेतराम आकर बैठता बहां गच में गडवा दिय व अपर फरी विद्याया। प्रमात को सेतराम आया, बर्जी गाडी

दिय व ऊपर फर्श विद्याया । प्रभात की सेतराम त्राया, वर्डी गाडी तो मूमि कुछ कडो सी लगी, तब धोडा जीर किया, सी दो हाघ भूमि में धूँस गई। उसने सोचा कि आन नो वर्छी ने बल कराया। रानी ने विचार किया गाड तो दी है, परतु अप्र निकालेगा कैसे। चलने के समय कुँबर ने वर्छी सींचा तो सार्तों तबे भी बींधे हुए साध ही निकल ग्राये भीर श्रांगन भी खुद गया। उसका यह बल देख राजा वहत प्रसन्न हुआ। एक दिन सेतराम की साथ ल नर-पति मृगया की गया, सेतराम ने एक शुकर के पीछे घोडा लगा दिया, द्र तक साथ लगा चला गया, और हाधियों के बन में जा पड़ा. दिन छिप गया, अधकार छाने लगा, तब सेतराम एक वृत्त पर चढ-कर बैठ गया, घोड़े को बले बाँध दिया। एक सिंह ने श्राकर उसे भच्य किया। प्रभात हुआ, दिवाकर की किरयों ने चारों और

राठोड बंश प्रकाश फैलाया। वह वृत्त से नीचे बनरा, देरो तो वेग्हे के अध्य पढ़े हुए हैं। श्राप था शरीर का भारी, वैदल चलने में कष्ट होता या, तर एक नारियल के भाड पर चड बैठा. थोडी ही देर पोळे एक वडा

एक नारियल के काड पर चड बैठा, थीडी ही हरे पीछ एक वडा हाथों उस क्षाड़ के नीचे आया, सैतराम उछलकर उस पर आ ढटा। हाथों ने उसे नीचे गिराने का बहुत प्रयत्न किया और वडा जोर लगाया, परंतु उसने दो एक कटार इस बल से मारे कि हाथी विजो बन गया।

उस हाथी की लिये वह राजा के दर्वार में पहुँचा श्रीर अपना सारा वृत्ताव कह सुनाया. राजा वहत ही प्रसन्न हुआ। उस राजा का एक भाई दूसरे नगर में राज्य करता था. उसका पुत्र विवाह कर ष्प्रपत्ती तव वधू की लिये आ रहाथा कि गार्गमे उस राजी की प्रकृति बिगड गई। पास ही एक नगर था। वहाँ श्राकर ठहरे श्रीर वैद्य की युलाया। वहाँ के राजा का नाई वैद्य था, यह आया। कुँवर ने उसे हो जाकर अपनी खो की नाडी दिखलाई। उसका हाय देखते ही नापित को विस्मय हुआ श्रीर मन में कहने लगा कि ''श्रोहो ऐसे इस्तकमलवाली रमग्री तो रूप की राशि क्षेत्रेगी'' दवा वतलाकर घर आया। इस प्रकार एक मास उनको वहाँ घोत गया। रानी की स्नाराम हम्रा तन वैद्य की घोडा सिरोपाव विदा में दे आप कूच की तैयारी में लगा। नाई ने श्रपने स्वामी को जाकर सब कया कह सुनाई, और उस रानो के रूप की इतनी प्रशंसा की कि राजा का दिल द्वाय से जाता रहा। वह सवार होकर कुँवर के डेरे पर भाषा धीर वहत मनुहार के साथ कहा कि भाप इमारी मेहमानी जीमकर जाना । कुँवर ने भी उसकी स्वीकार किया। तैयारी हुई, राजा ने ऐसा तेज मध मॅगनाया कि जिसकी मूँट भरते ही अनेत ही जावे। फिर अपने नौकर चाकरों की ह्२ सुँहणीत नैयानी की क्यात समाभाकर कहा कि जय कुँवर यहाँ धावे थ्रीर सद की मनुहार चले तब में कहुँगा कि "कुँवरजी एक प्याला थ्रीर लो" वस यहाँ

संकेत हैं। सुनते हो तुरंत ट्ट पड़ना, श्रीर मार लेना। श्रव कुँजर श्रवनं साधियों समेत गढ़ में गोठ जीमने श्राया। इन्होंने उसको मरा

पिलाकर छकाया. धीर माघवाली की भी वही दशा हुई. तव राजा ने सांकेतिक शब्द कहे कि "एक एक प्याला और फिरे"। यह सुनते ही राजा के मनुष्यों ने शपाशप तलवारें चनाकर कुँवर व उसके साधवालों की मार लिये, राजा कुँवर के छेरे पर पहुँचा थीर उसकी स्त्रों को ले जाकर अपने महल में बिठा दिया। कुँवर के रहे सहे साथी प्राय लेकर भागे. श्रीर अपने राजा को श्राकर सारा हाल सुनाया, तन उमने साथ इकट्टा किया, श्रीर अपने भाई से भी सहायता के लिये एक हजार सवार गाँगे। भाई ने कहलाया कि चाही तो हजार सवार भेज दूँ, श्रीर चाही तो श्रकेले सेतराम की दूँ। इसने सेतराम को बुलाया और साथ लेकर अपने पत्र का वैर लेने को शबू के देश पर चढ़ाई कर उसका गढ़ जा धेरा। उसने भी गढ़ कोट सज खूब मुकावना किया। एक वर्ष लडते बीत गया परंतुगढ़ टूटे नहीं, तब ती राजा ने निराश

पेरा । उसने भी गढ़ कोट सज लूब मुकावना किया। एक वर्ष लड़ते बीत गया परंतु गढ़ हुटे नहीं, तब तो राजा ने निराश होकर सेतराम से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उसने उत्तर दिया कि मेरी सहायता पर बने रहो तो गढ़ के किवाड़ तो मैं तोड़े देता हूँ, तुम भीत्र पुस जाना। यह सलाह कर वे सब दर्वांजे जा लगे। सेतराम ने कपोटों को जोर से बका मारा थीर बे हुट पड़े। राजा भीतर पुस पड़ा, यह मारा गया थीर सेतराम भी घायल हुआ, गढ़ हाब आया, तब राजा, ने सेतराम की पोठ ठोककर कहा— "बड़े राठोर, जैसी बीरता तूने की वैसी कीन कर सकता है! अब मैं तुम्ते और तो क्या रीम दूँ, अपनी वेटी तुभी व्याह देता हूँ।" देश ग्राय, पुत्री का विवाह सेत-राम के साथ कर अपना आधा राज दहेज में दे दिया। एक मास तक तो सेतराम वहाँ रहा, फिर अपनी स्त्री को साथ लिये ग्रपने स्वासी राजा के पास चला ग्राया। उसने श्रादरपूर्वक उसको रस लिया। यहाँ एक बार एक भीमिया नाम को डोडिये ने स्राकर गैएँ घेरीं। म्वालों ने स्राकर प्रकार की कि १४० सवार साथ खिये भोमिया वित्त लिये जाता है। सुनते ही सेतराम श्रकेला घाडे पर चढ दीडा श्रीर भोमिये को जा लिया। भौमिये ने कहा—''ब्ररे रजपूत<sup>ा</sup> हथियार डाल दे श्रीर वापस चला जा !! सेतराम ने उत्तर दिया—यदि तुमको अपना प्राय प्यारा है ता वित्त और राख छोड दे और जीता जा, नहीं दी बार कर भोमिये और उसके साधियों ने सात बास तीर एक साथ चलाये से। सेतराम के लगे, युद्ध मचा। अत में सेतराम ने भोमिये की मार लिया श्रीर उसके साध के सवार भागे, सी कितनेक की ती तीरों से मार गिराया श्रीर दूसरे शख छोड शरध में श्राये उनकी मुक्तें बाध, इधियार सिर पर धर, गाँवों समेत श्रागेकर लेचला। राजाभी पौद्धे से चटकर चला घा जब उसने इनको श्राते देखे ते। जाना कि भोमिया ने सेतराम के। मारा श्रीर वहीं चला आता है, परतु जन लोगों ने झागे बडकर देखा तो जान पहा कि सेंदराम शत्र की वाधे धन लिये आ रहा है। राजा ने वडी रीभ की, कई हाथी घोड़े दिये। कुछ समय पीछे सेवराम यहे ठाट से अपनी रानी को लिय कन्नीज भाषा, पिता के चरहो। पर गिरा, राजा वर्दाईसेन पुत्रको देख बहुत प्रसन्न हुन्ना श्रीर पिता पुत्र धानंद के साथ रहने लगे। कई वर्ष पीछे राजा वर्दाईसेन

६४ ग्रॅंझ्योव नैयसी की ख्यात का रारीर छूट गया धीर सेतराम पाट बैठकर कशीज का राज्य करने लगा धीर वहा प्रतापी राजा च्छा≉।

क यह वहानी मारों की क्यांट करना ही है। सठा, कखीज के महा राजा वा पारवी पुत्र, भीर घरेटा निकटकर ४ रु शेज पर कही जाकर नीवर होते। तदितिक जयनद के पीखे तो कखोज पर राठोड़ों का छपिकार रहना नित्र हो नहीं होता, भीर यदि रहे भी हो तो जयनंद का पुत्र हरिस्कृत वहाँ का राजा होना चाहिए। वया व्यांहरेत वसी का विरद था, या कोई भीर दूसरा था, चीर फिर सेनराम ने भी कबीज ही पर राग किया, तो सीहा से बस्रोज खुडाया किमने १, इसी स्यात में दूसरी जगह जहां प्रसाराटी हो है पड़ां वहांदिनेन, धीर सेनराम का नाम नहीं है। वहां राज सीहा के पीछे धारमण का नाम है जिसमें बढ़ा गादेनी हरी (पदिहार) युत्रम मेहरानीत की पुत्री से भूदह, पाँच र चीर चाया नाम के पुत्र हुए थे।

#### तीसरा प्रकरणः.

## राव छाड़ा—राखी वीराँ हुसखी का पुत्र टीडा

राव टीखा-इसकी एक राखी तारादे वाख राखा वरजागीत की वेटी थी, जिसके पेट से सलसा उत्पन्न हुआ था। राव टीडा धीर राव् सामन्तर्सिह सीनगिरा में भीनमाल के सुकाम पर युद्ध हुआ । सीन-गिरे हार खाकर भागे श्रीर टीडा ने उनका पोछा किया। सोनिंगरे राव की राखी सीसीदकी सुवली भी युद्ध में साथ थी। उसके रख की राठोड़ों ने जा घेरा। टीडा भी श्रागे मार्ग रोक खड़ा हो गया श्रीर भहा कि रथ फोर दें। सीसीदणो बीलो किस वास्ते ? राव टीडा ने उत्तर दिया कि तुभको ले जाकर ग्रपनी राखी बनाऊँगा। द्यां ने कहा यह बात तो तब हो जब तुम मेरे पुत्र की पाटवी करे।। राव ने इसकी मंजर किया थीर सीसीदणी की घर लाया. सुख हुआ और उसने पुत्र कान्हड़देव जाया । पाटवी वह हुआ । टीडा का बड़ा बेटा सलखा राज्य से बंचित होकर इधर उधर भटकता किरा ! राज्य की खामिनी सीसोदगी हुई जी वह करे से। प्रमाग । इसका एक पद फहते हैं,-"सुवड़ीतीड़ै मिल गई, सी संवत सी सत्य।" पीछे गुजरात के बादशाह की फौज मेहबे पर श्राई, भगड़ा हुआ। राव टीडा मारा गया और सलखा को कैंद कर मुसलमान साथ ले गए। राव फ़ान्दड्देत्र पाट वैठा । बाठोड्रों ने सलखा की छुड़ाने के कई प्रयत्न किए परन्तु कुछ न चलो । तत्र पुरोहित बाइ इ व श्रीजड़ नाम की दे। माई, जीगी का भेप घारख कर, कानों में मुद्रा पद्दन गुजरात गए । में दोनों रूप, रंग थीर शरीर में भी थच्छे ये भीर वीला बजाने में

में हम्मोत नैयसी की ख्यात ξĘ भी प्रवीस घें। नगर में घूम पड़ गई कि दे। सुंदर जीगी वहुत द्वा उत्तम वीनकार श्राये हैं। बादशाह ने भी सुना श्रीर उनकी बुलाया। बन्होंने भी भ्रपना गुण प्रकट कर शाह की रिकाया. तब बादशाह ने प्रसन्न होकर फर्मीया कि जै। चादी सी मागी! इन्होंने हाथ जोडकर ग्रर्ज की कि हमारा भोमिया यहाँ केंद्र में है उसे छोड़ने का हक्म दिया जावे। बादशाह ने पृद्धा कैं।न सा भोमिया, कहा मेहवे का

राव सलसा। वादशाह ने उसे छोड दिया। ये उसे लेकर मेहवे द्याये श्रीर कान्हडदेव ने उसे जागीर निकाल दी । कान्हडदेव का पुत्र त्रिभुवनसी हुआ जिमसे उदावत राठाडों की शासा चलीक्ष ।

राव धुइड-राग्री द्रोपदा, चहुवाग्र लखनसेन प्रेमसेनात की वेटी जिसके पेट से रायपाल, पीघड, वाघमार, कीरतवाल श्रीर लग ह्य नामी पुत्र हुए। राव रायपाल—रायी रक्षादे भटियायी रावल जेसल उसाकीत की बेटी, जिसके कान्ह, समरांग, लद्मणसिंह श्रीर सहनपात दर्सन्न

हुए। ( कर्नल टाड न रायल जेसल का समय स० १२०६ से १२२५ तक दिया है।) राव कान्द्व—राणा कल्याणदे देवडी सलया लूँमावत की वेटी

जिसके पुत्र जालग्रसी, विजयपाल । राव जानवसी-राखा सरूपदे गोहिलाको गोदा गजसिद्दोत

की पेटी, जिसका पुत्र छाडा ।

a जालेत के रात्र सामतिस है का रात्र टीहा का समझालीन होना संभव हे, परंतु मास्वाद की स्थात में तो सब टीडा का सिवान के परमार राजा शीतळ देव की महायता में सुजतान श्रहावरीन खिल्जी दहली के पादशाह

के सुकायले में मारा जाना लिखा है। राव टीडा के समय में गुनरात में जुदी बादशाहत स्वापिन,नहीं हुई थी। हो मुख्तान बढारहीन विख्जी ने गुजरात

जायेली से ले जान जिया थीं।

राव सलखा-राव मलखा के पुत्र नहीं था। एक दिन वह वन में शिकार के वास्ते गया श्रीरदर जा निकला। साथ के लोग सब पीछे रह गये। जय तृपा लगी तो जल की खोज में इघर उधर फिरने लगा। एक स्थान पर उसने धुआँ निकलते देखा। जब वहाँ पहुँचा ते। देखता क्या है कि एक तपस्ती बैठा तप कर रहा है। इसने उसके चरण छ कर अपना नाम ठाम वतलाया धीर कहा कि प्यासा हूँ, छपा कर थे। डाजल पिलाइए । तपस्वी ने कमछल की तरफ इसारा करके कहा कि इसमें जल है, तू भी पी खे श्रीर श्रपने घोड़े की भी पिला। सल्त्या ने जलपान किया, बोड़े को भी पिताया थीर देखा ते। कमडल ज्या का त्यां भरा हुआ है, तन ता उसने जाना कि यह कोई सिद्ध है। हाथ जोड बिनवी करने लगा कि महाराज । श्रापको कृपा से श्रीर ते। सब श्रानंद है परसु एक पुत्र नहीं है जोगी ने अपनी भोली में से भस्म का एक गोला निकाला और ४ सुपःरी। कहा यह भरत और सुपारी राखी की खिलाना, इसके ४ पुत्र होते। पहले पुत्र का नाम मिल्लनाथ रखना । सलखा गोला धीर सुपारी ले घर आया, राखियों को खिलाया, गर्भ रहे श्रीर ४ वेटे हुए तब जोगा के श्राज्ञानुसार ज्येष्ठ पुत्र का नाम मिलनाथ रक्खा. श्रीर उसे जोगी का भेष धारण कराके युपराज बनाया । राव सलस्या के तीन राग्रियाँ थीं --एक जाबीदे, चहुवास मुजपाल हेमराजे।त की बेटो जिसके पुत्र मिल्लनाय, जैदमाल, दूसरी राखी जोड्या धीरदेव की वेटी जेाइ-याथी, बीरमदेव की माता, चीसरी गोरज (गररी) गेाहिलायी, जयमल गजसिंहोत की बेटी जिसका प्रत्र सीगीत था। कान्हडदेव मेहवे में राज्य करता था। सलाया (अपने भाई) की

फानहडदेव मेहदे में राज्य करता था। सलावा (श्रमने भाई) की चर्मने सलवावासी एक गाँव जागीर में दिया, बहु वर्धौ रहता था। एक दिन वह मपनी राधी के बारने कुछ मामार्न व्यर्थदने की मेहदे नाले के पास बेठे हुए अपना भरूच त्या रहे हैं। न्नको देत सलता होड़े से नीचे उत्तर मृमि पर बैठ गया और राठों ने कहा कि में इस ग्रकुन का फल पूछ आकें। वह भागा हुआ राव कान्द्रहदेव के पास आया और कहने लगा—सलताजी आये थे। सीदा त्ररीद मेरे सिर पर गठडों घर अपने गुड़े (गाँव) की जाते थे, वर यह शकुन हुए। जो रागों वह चीजें त्यांवेगी उसका पुत्र राजा होगा। यह बात में तुमको चिवाने के बास्ते आया हूँ। उन चीजों को

सलराजी सहित्रं मेंगवा लीजिए। कान्हडदेव ने श्रपने श्रादमी भेजे कि जाकर सलराजी की ले श्राग्रो। इधर सलखा ने दो एक घटी

मुँह्रषोत नैयसी की स्यात

श्राया ध्रीर सीदा ले, एक राठो बेगारी के सिर पर मीट धर, घोडे पर सवार हो लीटा! मार्ग में जाते क्या देखा कि ४ नाहर एक

٤S

वक ता राठी की राह देखी थीर टसे थाता न देसकर गाँठ की अपने आगे थोड़े पर घर निया थीर चलकर गाँव में पहुँच गया। कान्हहदेव के मनुष्य आये तो सलसा की वहा न पा पाछे लीट गये। पीछे से राठा भी सलसा के पास गया थीर कहने लगा "रावने चार देटे हांग, वे इस घरता पर राज करेंगे थीर ठकुरार दुम्हारे घर में रहेगी"। "तुम्हारा कर देसी दिशा में क्षेत्रा और पुत्र वुम्हारे घर में रहेगी"। "तुम्हारा कर देसी दिशा में क्षेत्रा और पुत्र तुम्हारे महापरावमी होग"। राठो से शकुन का ऐसा फल सुनकर मलला थीत होंगी हुएता उस राइी हंस्य राइनिया से भी पुद्धा तो उन्होंने भी वहीं यात कहीं। किर मानाजी, बीरम, जैतमाल थीर सीमत चार पुत्र सलसा के हुए, माना थीर जैतमाल पर दा से थीर बीरम व्या सीमत दुमरी राधियों में।

राव मालाची वा मद्विनाय—जब माला वारह वर्ष का हुआ तब मेहुदे राव कान्हढद के मुचर की गया। राव ने भी उस पर बड़ी छपा दर्शाई श्रीर कुछ रेक्तीना नियत कर दिया। साथ विठाकर भीजन कराने लगा। मानाभी राव की सेता भली भाँति करता था। एक दिन राव कान्हडहे शिकार की चढ़ा। उसके भाई बेटे श्रीर राज-पूत भी सब साब थे। माला भी चाकरी में था। जब राव मृगया कर पोछे फिरातय सालाने राव का प्रजापकडा और कहने लगा कि घरती का भाग माँगूँ, छोडेँ नहीं। राव ने बहुत समकाया, परंतु चसने एक न मानी। राजपूत सब दूर राष्ट्रे देखने रहे। कहने *स*गे कि काका भवीजे की लडाई में हम क्यों बीच से बेालें, श्रपने श्राप निपट लेंगे। राव कान्हडुदे बोला कि माला में तुभी तीसरा भाग हुँगा। तर माला ने कहा कि इस वात की श्रमो लिखत कर दे। श्रीर राजपती की जमानत दिलवाबी तो छोड़ दूँगा। राव ने वहा इकरार-लिए श्रपने राजवृत्ते की साची करा दी श्रीर फिर राठौडियों ने श्राकर माला के भाग की भूमि पर उसका श्रधिकार जमा दिया।

प्रथ माला तन मन से राव कान्इड्सेंच की सेवा करता था। उसकी बुद्धिमान जानकर राव ने उसकी प्रपना प्रधान बना दिया। तर राव के सर्वार कहने लगे कि जिस ठाजुर ने प्रथमे भाई की प्रधान पद दिया उसका राज गया समफना। माला ने प्रपना प्रमान पद दिया उसका राज गया समफना। माला ने प्रपना प्रमाल प्रच्छी तरह जमा लिया थीर राजकाज भी उत्तमता के साथ पता ती लगा, परतु राव के राजपृत इस वात को पसद न करें। एक वार दिस्ली के वादशाइ ने देश में दह डाला थीर सेहये में भी उमके किरोड़ो इंड उगाइने की झाये। राव कान्ड्डदेव ने स्थने राव सर्वार माई वेट्टी को एकज कर सलाइ की कि ब्राय क्या करना चाहिए। माला ने कहा कि इंड नहीं टेंगे, करोड़ो की मारेंगे। यह मत मच उग्हरी कंप कर भिन्न स्थानी में ले जाकर मारना चाहिए। यह 100 सलाइ सबने मंजूर की। किरोड़ी को बुलाकर कहा कि हम अपने

श्रादमियों की गाँव गाँव में भेजी सी पैसे वसूल कर लावें: श्रीर निश्चय यह किया कि आज के पाँचवें दिन दोपहर की सबका काम वना दिया जावे। बादशाहो नौकरों में जो सर्दार था उसकी ते। माला अपने साघ ले गवा श्रीर दूसरे बादमी पृथक् पृथक् स्थानी में गये। दसरे ते। सभी सर्दारी ने वादशाही नौकरी की नियत दिन पर मग्वा दिया. परंतु माला ने किरोड़ी की बड़ो ख़ातिर की श्रीर पाँच दिन पांछे उसको चुपके से कहा कि राव कान्हडदेव ने तेरे सब आदिमियों की मरवा डाला है परंतु मैं तो तुम्ते नहीं माहेँगा। किरोड़ी कहने लगा कि जो एक बार जीवा जागता दिल्ली पहेँच जाऊँ दो मेहबे का मालिक दुभ्ते करा दूँ। माला ने उससे बेाल वयन ले श्रपने आदमी, साथ दे दिल्ली पहुँचा दिया। उसने जाकर बादशाह की हज़र मे पुकार की कि मेहने के राव कान्हडदेव ने बाद-शाही सब नीकरों की, जी मेडने गयं थे, मरना डाला धीर में माला की मदद से बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। माला इजरत का सास वंटा. वड़ा योग्य थ्रीर इजूर का सैरस्वाह है। बादशाह ने माला को इज़ूर में बुलाया । यह भी गड़े ठाट से दिल्ली गया श्रीर दर्शर मे ष्टाजिर होकर कदमबोसी की बादशाह ने नवाजिश कर वहाँ रावलाई का टीका उसके सिर पर लगाया। कुछ दिन वह दिख्री में रहा, पोछे से राव कान्द्रहरेव का शरीर छूट गया श्रीर उसका पुत्र त्रिभुवन पाट बैठा, तन माला अपने घर लीट भाषा। त्रिभुवनर्सा ने अपने राजाती की इकट्टा कर माला से युद्ध किया और घायल हुआ। उसकी सेना माग गई। उसका विनाह ईदे पढ़िहारों के यहाँ हुआ घा, इसलिए समुरालवाले उसे ले गये भीर मरहम पट्टी कराने लगे। माता ने साचा कि वादशाह ने दोका दिया ती क्या, जब

तक त्रिभुत्रनसी जीता है; राज मेरे हाथ लगने का नहीं । तव उसने त्रिभुवनसी के भाई पद्मसिंह की मिलाकर उसे यह दम दिया कि जीत त्रिभुवनसी की सार डाले ती तुभी सेहवे की गदो पर विठा दूँ। पदासिंह राज के लोभ से उसके कॉसे में ग्रागया। जार्कर जो नीम के पट्टे उसके भाई के घावों पर बॉधे जाते थे उनमें संखिया मिलायाः। घावों द्वारा विष शरीर में ज्याप गया श्रीर त्रिभुवनसी काल प्राप्त हवा। यह हत्या कर पद्मसिंह माला के पास आया थीर कहने लगा कि मुभ्ते टीका दे। माला ने उत्तर दिया कि इस तरह टीका नहीं मिलता है. दो गाँव ले ले थीर बैठा हुआ खा। दे। गाँव दे दिये। पद्मसिंह अपना सा सुँह लेकर चला आया। राव माला शुभ मुहर्त दिखा मेहवे में आकर पाट वैठा श्रीर श्रपनी श्राम दुहाई फेरी। सब राजपूत भी उससे श्राकर मिल गये श्रीर उसकी ठक्कराई दिन दिन बढ़ने लगी। राव बीदा ने मेहवा बसाया, पहले ये भिड़ में रहते थे।

राव माला ने श्रवने भाई जैतमाल को सियाड़ा जागीर में दिया श्रीर द्विमात भाई वीरम श्रीर सैानत भी मेहने के पास गुढ़ा वाँध-कर रहने लगे। माला के पुत्र भी वड़े पराक्रमी हुए। वे वीरम की वहाँ रहने नहीं देते वे, तब वह जीइया के पास जा रहा। ( जोइये - या बीद्धिय एक प्राचीन चत्रिय वंश है। )

रावल पड़सी भी साला की धारूरों में धार रहा धीर उसे धपनी कन्या विमलादे व्याह दी। जनमाल मालावन, रावल पड़सी धीर ऐमा सीमालात तांनी में वड़ा मेंल घा। राव माला ने दिस्ली धीर मोह से धादशाहों की कैजों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। यह यहा सिद्ध हुआ धीर उसने धपने पाटवी पुत्र जगमाल के सिर पर द्वार परकर उसे युवराज बनाया। ७२ मुँहबोत नैयसी की ख्यात एक बार बर्साट के मैं।सम में जगमाल ने हेमा सीमालेति से

कहा कि मेह बरसता है, पृथ्वी चारों श्रीर रमग्रीक वन रही है, देश सुद्दावना लगता है, यदि रावडको श्राहा दें वो हम कुछ काल के लिए घल में चलकर रहें। हेमा ने रायड जो से श्राहा ली। कहा

लिए यह में चलकर रहें। इसा न रान्त्रजा से आहा ला। कहा १५-२० दिन रहकर लैटि आर्थिंग। राक्त घडसी, हेमा और जगमाल आरोट के बास्ते निकलें। ऐसी सघन नानी में जाकर ठड़रें कि जहाँ जाल और खेलडों की मन्गी की लिये सूर्य का प्रकाश भी न पहुँचता था। बस्ती आसपास न थी। वहीं शिकार रोलने लगे। एक दिन प्रभाव के समय ये पोडों पर सबार हो बन-विद्वार की

चने। कुछ दूर पर गरे थे कि एक साठा (३० पुरुष गहरा) कूँवा नजर झाया। पुरुष वो उसको जोत जल निकाल गाँव में चले गये थे, कोरल एक का रह गई थो। उसने लाव को समेट कथे पर लटकाई। चरम भूख को बाँद में ढाले और सिर पर पानी का भरा हुआ

चरन भूग को बोह म डाल आरि सिर पर पाना की भरा हुआ पढ़ा घर वह जा रही थी। इन्होंने उससे पूछा कि मेहवे का मार्ग कियर है तो उसने अपना हाथ लवा कर नां करना दिया। यह देख-कर सनको वडा आश्चर्य हुआ। आपस में कहने लगे कि ठाऊरी। इस बाला का बल देखा, कितना भार उठाये हुए हैं। उनमें से एक राजपत ने पोर्ड से उतरकर उस लो का मारा बोफ अपनी

एक राजपूत ने पोड से उतरकर उस को का मारा वाक अपनी
डाल में पर लिया और उसे उठाने लगा, परतु डाल न उठ सकी।
हेमा ने पान एक साथो को भेज उससे पुठवाया कि वह कुमारी
है या विश्वादिता। जर जाना कि कुमारी है, तब तो सब पोडी
को छोड छोडकर उसके साथ हो दिये, आग पन्ती आई। एक
राजपूत सेल सँभाले राजाया। इन्होंने उससे पूछा कि वस्ती किमकी
है! राजपूत—जा सोलकियों की। प्रश्न किया कि यह किमकी
थेटो है। राजपूत—यह भी राजपूत ही की लडकी है। प्रज्ञा—

ठाकुर, तुम्हारी क्या जाति है! राजपूत--मैं भी सीलकी हैं। ये सव उसके घर उत्तर पहे। गाँव के दूसरे लीग भी आये, सब मिलकर इनका श्राविधि सत्कार करने लगे। फिर हैमा ने लडकी के पिता की बुलाकर कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह क्रेंबर जगमाल के साथ कर दे।। राजपृत योजे—जी "हम मालाजा के राजपृत, किसान लोग, जगल के रहमेवाले हैं, हमारा बडे श्रादमियो से कैसा सबधाः "इमारे बालक राजरीतियाँ क्या समार्के। ये तो राजा है श्रीर हमारे होक ते। गॅबार लोग हैं।" तब हेमा ने कहा--ठाकर। कुछ भा हो, राजपूत की बेटी हैं। सध्या समय वाँस राडे कर, चमरी बाँध, जगमाल का विवाह कर दिया। तीन चार दिन वे वहाँ रहे। सीर्लक्षणी सगर्भी हुई। जगमाल मेहवे आया धीर अपनी स्त्रो को पीहर ही में छोड़ी। दिवस पूरे होने पर उसके पुत्र जन्मा। नाम क्रमा रक्या श्रीर वह ननिहाल ही मे पलने लगा ।

मालाजी के राजसमय में वादशाही कीज मेहवे पर आई।
माला ने अपने उमरा की जुलाकर पृद्धा कि अन क्या करना चाहिए।
वे लोग कहने लगे कि तुकों से युद्ध कर उन्हें जात लेने की तो
हमारे में सामध्ये नहीं। हेमा ने कहा—तो रात को छापा मारे।
सवकी यही सलाह ठहरी। मालाजों के हुत्म से सदीरों के नाम
लिसे गये और उनकी आजा हुई कि शम्बून मारो। तुर्क जहाँ रात
रहते वहाँ काठ के जमें से कनातें लगेटकर घर से बना लेने ये
और उनके अकसर ऐसी रखा के बरो में ठहरते थे। अन रीना
गेएवे के निकट आ पहुँची तो उन्होंने रिताह देने की तैयारी की।
जम्माल मालावन, कूपा मालावन, हमा सामालोन, 'इन
सदीरों ने शकसरों की मारने का जिन्मा लिया और यह ठहराव
किया कि मुगल सदीर परे। से रहते हैं सी बानी की तोडकर थे।डो

मॅंहबोव नैएसी की ख्यात को धर में ले जाना श्रीर सर्दार पर यात्र करना चाहिए। हर एक

श्रपने किये हुए मार्ग में अपना घोडा ले जावे, दूसर के बनाये मार्ग से न ले जाने पाने। ऐसा ठइराव कर पहर गर रात्रि गये दसरे सवारे। की तो शाही सेना पर पठाया धीर ये चारी सर्टार

169

व्यक्तमरी के सकान पर चले। हेमा सीमानीत न पहले थमा तेाड कतात में गली फोड सेनानायक पर आ धार किया श्रीर उसकी मारकर उसके सिर का टीप उतार लिया। जगमाल ने घोडा द्याया परन्तु समा हटा नहीं, तब हेमा के किये हुए मार्ग में अपने

घोडे को ले स्राया श्रीर घान किया। हेमा ने यह देख निया। सर्दार मारा गया, मुगल सेना भागी श्रीर राठीहों ने उसकी लटा । प्रमात होते राज्लजी के मुजरे की स्राये। राज्ल भी दर्गर जोड बैठा ग्रीरसबकासूजरालिया। इस वक्त कुँवर जगमाल वेला कि सेनापति को मैंने मारा है। तन हमा स न रहा गया। वह कहने लगा कि क्रुळ निशानी वताश्री। रावल ने भी यहाँ कहा कि जिसने मारा होगा उसके पास कोई निशानी अवश्य होगी। हेमाने वरत ट्राप निकालकर सामने रख दिया और कहने लगा जगमाल-जी । मैंने मारा सो तुम ही न मारा है, हम वो तुम्हारे राजपूव हैं,

तम हमारी इज्जत जितनी बढाग्री उतना ही अच्छा है, न कि ऐसा कटने से । मेर किये हुए मार्ग में तुम अपना घोडा लाये ग्रीर मर्टे के ऊपर घाव किया, यह तुम्हारी मूल है। इमारा ग्रापस में पहले ही यह ठहराव ही गया था कि एक के किये हुए मार्ग में दूसरा श्रपना घोडा न लावे, अपनी अपनी गर्ना आप कर छे। इस बात पर जगमान हेमा से सीक गया। कुछ समय बीदने पर जगमान ने हेमा से कहा कि "हेमाजा. तुम अपना घोडा इसको दे। और इसके बदले तुम दूसरा घोडा ले

लो।" हैमा ने उत्तर दिया-कुँवरजो ! मेरे पास जो घोड़े राजपूत हैं वह तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे काम के वास्ते ही हैं। कुँवर बोला—नहीं, यह घोड़ा तो मुक्तको देना ही पडेगा। तब तो हेमा को भी जोश श्रागया। कह दिया कि राज ! घोड़ा हो में न दूँगा। कुँवर ने कहा—ते। तुम मेरे चाकर नहीं। हेमा—नहीं ते। न सदी। इतना कह मेहवा छोड स्नाप पुवरीट के पहाड़ों मे जा रहा श्रीर मेवासी वन गया। वह मेहवे के इलाके की उजाड़ने लगा। यहाँ के १४० गाँवों में उसकी घाक से धूँवाँ तक न निकलने पाता या लोग भाग भागकर जेसलमेर जायसे। हिमाको हर को मारे यहाँ कोई रहा नहीं । कई साल क्षक्र तो यह उपद्रव लगा रहा परंतु जब राव माला रागप्रस्त हुआ श्रीर शरीर बहुत निर्नल हो गया, स्रंतकाल द्याखों के द्यागे फिरने लगा, तब इसने द्यपने बेटे पोते कुटुंब परि-वार और राजपृत सर्दारों को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि इतने दिन तो में देश में बैठा था, अब मेरा काल निकट आ गया है। ज्यों ही मेंने कूच किया कि हमा मेहवे के दर्वाजों पर आकर घाव करंगा श्रीर गढ़ की प्रोल पर छापा मारेगा। है कोई ऐसा राज-पूत जो हेमा को मारे? रावल ने ये शब्द दें। तीन बार कहे परंतु किसी ने जबान तक न खोली। (जिस सोलंकनी की जगमाल ट्याइ-कर उसके पोद्दर छोड़ श्राया था, उसके पेट से कुंभा ने जन्म लिया. यह ऊपर किस श्राये हैं। जब कुंभा सचाना हथा तेर वह श्रपने दादा की पास प्रा गया था। यह वडा तेजस्वी ग्रीर यलवान था)। जब किसी ने भालाजी के प्रश्न का उत्तर न दिया ते। कुंभा कहने लगा-- "ठाकुरे। वालते क्यों नहीं हो; खेड़ में रहनेवाले घोड़े राजपूत थीर रावलजी की ब्राझा !'' राजपूत बेलि—''जी ! हेमा पर बीड़ा बठाना है धीर घुपराट के पद्दाइ हैं। तुम भी तो पाटवी कुँवर के पुत्र

मॅह्योत नैयसी की ख्यात کای

हो, क्यों नहीं बीड़ा भोलते।" कुंभा ने भट यही कहा कि "बहत ग्रस्ता । अठकर मालाजी से सुजरा किया श्रीर कहा "वावाजी। इतने दिन तो हेमा ने उजाड किया परंतु अब वह किसी प्रकार का विगाड करे तो कुंभा उसका ग्यारह गुना भर देगा।" रावलजी ने वाव की पाठ वापकर कहा-"शावाश कुंभा ! मैं भी वही जानता घाकि हेमापर बीड़ातू ही उठानेगा।<sup>3</sup> फिर राप्तल ने श्रपनी तलवार श्रीर कटार कुंभा को दी, वहत प्रसन्न हुआ श्रीर धपनी सवारी का धोड़ा दिया। क़ंभा जब वहाँ से चला गया ता सर्दार लोग हॅसकर आपस में कहने लगे कि "इम जानवे हैं, कुंमा नित-हाल में जाकर मेंढ़ों पर कटार चलावेगा।" यह बात क्रमा के

कान तक पहुँच गई कि राजपूत उमकी हुँसी करते हैं। वहत समय न वीता घा कि राव मालाजो परमधाम पहुँचे श्रीर जगमाल पाट बैठा। यह समाचार हेमा को भा पहुँच गये कि गवल मालाजी मर गये हैं धीर कुंमा ने मेरा उपद्रव दर करने का बोडा उठाया है। तन वह भी मन में संकोच लाकर बैठ रहा और यह ब्रवसर हुँ इने लगा कि कुंभा कहीं जाने दे। मैं धाना मारूँ. परंत कुंभा निरंतर साववान रहता, शख सजे रखता, देा घाडे मटा कमे कसाये तैयार रहते थे। काल पाकर हेमा पर क्रंभा का ब्रार्टक जम गया श्रीर इसने देश में दीइना छोड़ दिया। यह चर्चा सारे देश में फैल गई श्रीर ऊमरकोट के घषी सोढारान महिष ने भी सनी कि कुंभा ऐसा राजपूत है जिसकी धाक ने हेमा की िकाने विठा दिया थीर मेहने की भूमि वसने लगी है। ऐसे पुरुष की

कन्या देनी चाहिए। उसके सब राजपूर भी इससे सहमत होकर कहने लगे कि यह तो आपने अच्छा विवास! महिए ने ब्राह्मण को बुलाकर नारियल उसके हाघ दिया श्रीर उसकी समकाकर

कहा कि यह नारियल कुंमा जगमालीत की मेहने जाकर वैंघामी धीर कहा कि राव मांडण अपनी कन्या का संबंध आपके साथ करता है। ब्राह्मण मेहने आया धीर जो नारियल लाया था, शुभ-सहर्त दिखाय कंभा को भिलाया। कंभा ने भी उठ जुहारकर नारियल लिया और कहा रागा ने मुक्तको राजपृत बनाया, मेरी प्रतिष्ठावढाई। फिर ब्राक्ष्य को बहुत साधन देविदाकिया श्रीर कहा कि रामाजी से मेरी खोर से इतनी विनती कर देना कि में अभी विवाह करने को न आ सक्रेंगा क्यों कि मैंने सेहवा छोड़ा नहीं कि हेमा उस पर चढ़ श्रावेगा। ब्राह्मख ने उत्परकोट प्राकर राखा मोडख को सब पृत्तांत सुनाया। राखा बे।ला कि वात ठीक है, और कुंभा ऐसा राजपूत है कि उसकी मैं अपनी कन्या वहाँ ले जाकर व्याह दूँ ते। भी दुरा नहीं। तद्वपरांत मांड्या ने उत्तर भेजा कि मेहवासे अमरकोट एक सो कीस के श्रंतर पर है, पचास कोस दृम साम्हने श्राते हैं श्रीर पचास कीस तम आह्री। कंभा ने अपने विश्वासपात्र आदमी के साथ कह-लाया कि श्राप बहुत चुपके आना, विशेष धूमधाम न करना। रामा घे।हे. धादमी, रय लेकर नियत स्थान पर पहेंचा। कुंमा भी आ गया। अपने जामाताको देख रागा बहुत प्रसन्न हुआ। विवाह कर दिया, इथलेवा ( पाणि प्रहणा ) छोडते ही ऊंमा ने विदा माँगी। साले ने कहा कि राजलोक (ठकुराखी ब्रादि) चाहती हैं कि दे। पहर रात दे। यहाँ रहें। ऐसी बातें कर ही रहें थे कि एक . कासिद ने ध्राकर खबर दो कि "हेमा मेहवे च्राया और दर्वाजे पर पहुँच घावा किया है।'' हेमा के गुप्तचर फिरते ही रहते थे। वह इसी ताफ में थाकि क़ुंभाधोड़ासाभी कहीं जावे कि मैं मेहवे से प्रवेश फर्हें। सुनते ही कुंभा तुरंत बोड़े पर चढ़ वैठा और बाग उठाई।

🗝 सुँहबोत नैयसी की स्थात

देख लो । कुंभा ने घोड़े चड़े ही रघ पर से एक ब्रोर की सीनी इठाकर ग्रपनी भिया का मुखचंद्र देखा श्रीर कहा—''वाह वाह, सख होगा। ' रायसिंह भी साघ हो निया। वह यहा तीरंदाज था। उसका तीर कभी साली जाता ही नथा। उसने कहा— कुमाजी ! मेहवे जाकर क्या करेंगे। आहे मार्ग पड़ा श्रीर ग्रॅंबरीट के धाटे को राह लो जिससे हेमा की जा लेवें। कुमा—तुम घाडायर्व सव राखों के जाननेवाने हो। मुक्ते मार्ग की सुधि नहीं, जैसा उचित है। वहीं मार्ग लें। वे सीधे पुत्ररोट की चल पढ़े। दी पहर राव . श्रीर दे। पहर दिन वरावर घेाड़े दबाये चने गये । सेवाल के कूबे पर पहुँचे, उमकी बहुता पाया । एक पनिहारिन वहाँ जन का घड़ा भर-कर इस मेबाल की कहने लगी कि भाई ! घोडा मेरा घडा उठा दे । ्पनिहारिन ने कई बार कहा परंतु मेवाल ने कुछ ध्यान न दिया। ्रियह दशा देख कुंमा से न रहा गया। वह मैवाल की कहने लगा कि ''द्यरे ! तू मर्द है, मुख पर मूँछ रगता है, इस वेचारी का घड़ा क्यों नहीं उठवा देता !" मेबाल तमककर बीला कि "ऐसे उतावने हो तो स्नाप ही उठा दीजिए? तन तो कुंमा ने निकट पहुँचकर एक हाब से घड़ा उठाया और पनिहारिन के मिर पर रखने की घा कि धोडा चमका। कच्छो तुरंग धा। एक, दो, बीन, चार टप्पे भरकर छलांगें मारने लगा। इतने पर भी कुंभाने द्वाय से घडान छोड़ा श्रीर घोडे को ठण्डा कर पनिहारिन से कहा-याई निकट था! जन

राह्या महिल्, के पाटवी पुत्र ने कहा-नहनोईजी, दुलहन का मुख ती

षाड़ा वमका। करुडा दुरंग था। एक, दो, वान, चार टर्प मर्स्कर छुडार्ग मारने लगा। इतने पत्र मुं छुंग ने हाथ से पड़ा न द्रोड़ा और घोड़ के उल्डा कर पनिदारिन से कहा—वाई निकट था! जन पास थाई तो कुंभ उमके सिर पर घर दिया। पनिहारिन सककी अंगर प्यान से देखकर कहने लगी—"बीर ! तू कुंमा जगमलीत तो नहीं है?" कुंमा ने उत्तर दिया "हीं, मैं बही हूँ।" पनिहारिन—नू हेमा से सीहं जाता है? कुंमा—"हीं।" पनिहारिन—हेमा तो घर

लीट जा। वद कभी न कभी श्राया ही रहेगा। क्रुंमा—''र्मने रावलजी की वचन दिया है।" अब वहाँ घोड़े छोड़ दी कीस तक पैरल बढ़ गये। आगे देखने क्या हैं कि हेमा और इसके साधी राजपूत उतरे हैं, कत्त्रेवा सँगाथा गया है श्रीर सब बैठे रता रहे हैं। हेसा होरड़ा गा रहा है—''लाडा चारे डोरडै वीस गाँठ हो'' ( हे वर ! तेरे डोरे में बीस गाँठें हैं ) इतने में कुंभा जा पहुँचा । हेमा के साथियों ने शीर मचाया कि "साय ! साय !" सँसतने ही न पाये थे कि कुंभा सिर पर जा राडा हुआ। उसे देख हेमा ने कहा--''शावाश कुंभा शावाश ! मेरा पोळा तुने किया।" इतने में तो रायसिंद्द भी आर पहुँचा। हैमा कहते लगा—' कुंभा ! दूसरों को क्यों बीच में डालता है. इम दोने। ही लहें।" तब कुंमा श्रपने बोड़े से उतर पडा। रायसिंह ने उसे राका, कहा क्यों उतरता है ? मेरे हाथ देख कि अभी सबकी कवृतरों की भाँति वींधकर चुन लूँगा। कुंभा ने कहा "रावल मिल्न-नावजी की आख है जो मुक्तेरोका दे। " उतरकर हेमा के पास गया। हेमा ने जुद्वार किया थीर कहा कुंशा। पहले घाव तू कर ! कुंशा कहता है-हेमाजी! यह नहीं होने का, पहले बुम्हीं बार करे। हेमा-भाई, तू बालक है। मैंने ते। श्रव श्रवश्या कर ली है, तेरे शरीर में श्रव तक लोह नहीं लगा दै इसलिए पहला द्वाय तू ही कर ले। मैं ता वडा हूँ, बालक पर पदले द्वाथ चलाना सुक्ते शोभा नहीं देतो । तय र्कुंभाने उत्तर दिया— "हेमाजी ! उसर में तुम अवश्य बड़े ही, परन्तु पद में में तुमसे वड़ा हूँ। तुमने हमारा अन खाया है, हमारे चाकर हो, इसलिए युद्ध में हूँ। तुम चोट करो !'' हेमा ने कहा— जो ऐसा ही है तो सँभाल! और हाथ मारा जो छंभा का टीप चोर,

प्रांचरों काट, भींद्र को पास से कान पर आवी खटकी; किर कुंभा ने बार किया और हेमां के दो दुकड़े कर दिये। जब बह गिरा तो कुंभा ने अपना कटार सींघ उसके हृदय में इस जीर से मारा कि कटार की ताड़ियाँ हृट गई। उस वक्त कुंभा कहता है कि "मालाख! अब ते यह कहोगी कि कटार होमा को छातों में हृटा है। मैंड्रों पर कहां होया वह पड़ सी निकता हो हो में हों पर कहां होया वह पड़ सी निकता ही कुंभा का अपना निकल गया। कि सींहरा। यह पटद सुख से निकता ही कुंभा का अपना निकल गया। कि सी में इस वक्त प्राया शेष्ट हो ने में तो में इस वक्त प्राया शेष्ट हो । हतने में तो में इस ते पात जगमाल

म वहाँ ब्रा पहुँचा। हेमा को स्वना हुई कि साब ब्राया है।
पूछा कौन है ? कहा राव जगमाल। 'उसे कह दो कि एक घडों कि से को सुनाये गयें कि से से पास न ब्रावे।' जब हेमा के राब्द जगमाल को सुनाये गयें ते उसने पुछवाया कि इसका कारण क्या ? हेमा उत्तर देवा है कि हे जगमाल! तैंने दो वह ब्रयराध किये हैं इसलिए मेरा जी निकल जाने तर ब्रामा ! पुछवाया कि मेरे वे ब्रयराध क्या हैं ? हेमा—

प्रधम ता यह कि तूने मेरे जैसे रजपूत का पोड़े के बास्ते निकाला प्रधम ता यह कि तूने मेरे जैसे रजपूत का पोड़े के बास्ते निकाला और सात वर्ष तक मेहने की घरती की उजाइ रक्का। यदि ऐसा म करता तो प्रधान यहुत सी और मूमि भी मेहने के १४० गाँगों के साज जुड जाती और यह राज्य प्रथम पड़ जाता। दूसरा—नूमें कुंभा की माता की हुद्दागन यनाया। यदि ब्सक़े साथ सहवास किया होता तो कुंभा जैसे भीर भी दो चार-पुरुषरूल पदा हो जाने

श्रर्ते में महेवे था पहुँचा या। वह श्रपने पति को पोछे सती हुई ग्रीर राव जगमाल सुख से राज करने लगा।

### दोहां .

होंनी होठ हसेइ संतरहंगा ब्यूँ आहंटवाँ। सत्री शुंहि भाँजेह कुंभै काथे ठैगई॥ १॥ पद्मो वलाएँ पाव कुंभा वें भागे कमल। हेमो जिल हावां शुंह पडियो मस केंज्रही॥ २॥ उसे पहर जमदूत महर हिंदीने मेलिया। कंभावादी कुंत हेमें बलसां सर हवे।॥ ३॥

रावल मिक्षनाथ के मरने पर उसका पुत्र जगमाल महेवे की गहो पर बैठा। उसकी चहुवास वंश की रासी के तोन पुत्र थे—संडलोक. भारमल और रामला। जब राव जगमाल ने दूसरा विवाह किया तो चहुवाम रामी रुठकर अपने पुत्रो सहित महेवा के निकट तलवाड़े चंली गई। राविज्ञममाल उसे मनाने को भी गया, परंतु वह न मनी, श्रीर अपने पीहर बाहड़ मेर श्रा रही । जगमाल के साथ धादमी बहुत थे। वे चहुवायों का उजाड़ करने लगे: तब बाइडमेर के स्वामी चीड़ाय सूजाने जाना कि ये धुरे हैं, अपने भानजों से कह दिया कि "तुम श्रीर जगह जा रहे।', परंतु डन्होंने माना नहीं, तब चहुवाणों ने मंडलोक की घोडियों की 'पूँ छे काट छालों छीर इसकी भैंसी की पीठ पर सीलंता हुआ तेल डाल उन्हे जलाया । मंडलोक को मामा की यह इरकत बहुत बुरी लगी श्रीर अनसर पा उसने भाजन करते समय साधियों समेत उसे मार डाला, बाहडमेर व काटड़ा ले लिया धीर राव जगमाल को इसकी सूचना दी। राव बहुत प्रसन्न हुआ और मंडलीक की महेवा, भारमल की बाइड्मेर और रायमल की कोटड़ा दिया।

# , चीथा प्रकरण , वीरमदेव मलखावत

'' वीरम महेर्व को पास गुढा वाँघकर रहता था। महेर्व में खून कर कोई श्रपराधी वीरमदेव के गुढे में ग्रा शरण ले लेता ता वह उसे रस लेता श्रीर कोई उसको पकडने न पाता। एक समय जोडया दल्ला भाइयो से लडकर गुजरात में चाकरी करने चला गया. बहुत दिनों तक वहा रहा थीर विवाह भी कर लिया। श्रन उसकी इच्छा क्रई कि स्वदेश में जाना चाहिए, घपनी ह्या की लेकर चला, मार्ग में महेंचे पहुँचकर एक कुम्हारी के घर डेरा किया। कुम्हारी से कहा कि थाल वताने के वास्ते किसी नाई की वृक्षा दे। वह नाई की खे माई. वाल बनवाये। नाई की जात चकीर होती है, चारों छोर निगाह फैलाई, घच्छा घोडी, सुन्दर स्त्री देखी धीर यह भी भाप लिया कि द्रव्य भी वहुत है, तुरन्त जाकर राव जगमाल से कहा कि ब्राज कोई एक घाडेती यहाँ आकर अमुक कुम्हार के घर चतरा है, उसके पास एक घच्छा घोडी है धौर हो भी उसकी निपट सुन्दर मानी पिदानी ही है। जगमाल ने अपने ब्रादमी भेजे कि जाकर स्वर लाब्री कि वह कीन है। गुप्तचर कुम्हार के घर आकर मब देखमाल कर गये । तब जुम्हारा ने दल्ला की कहा कि ठाक्कर । तुम्हारे पर पूक होगा । दल्ला उसका अभिप्राय प समका, पूद्धा क्या होगा ? वेरिती. . वाया तुन्हें मारफर तुन्हारी घोडा धीर गृदियो की छीन लेगे।

कुन्दारी-इस गाँव का ठाकुर।

दछा-कौन।

दल्ला-किसी तरह बचाव भी ही सकता है ?

कुम्हारी—यदि वीरमजी के पास पत्ने जाधो, तो वच जान्रो।

उसने घट घोड़ी पर पताय रक्ता और की को लेकर चल
दिया, वीरम के गुढ़े में जा पहुँचा। जगमाल के झादमी धाये,
परंतु उसकी वहाँ न पाकर लैटि गये और कह दिया कि वह तो शुह़े
को चला गया। पाँच सात दिन तक बीरम ने हला को रक्या,
वसकी भन्ने पकार पहुनई की, विदा होते वक बसने कहा कि बीरम!
धाज का सुभ दियम सुके धायक प्रताय से मिना है, जे। सुम भी
कमी मेरे यहाँ भागोंने तो चाकरी पहुँचूँगा, में तुन्हारा रजपूत हूँ।
वीरम ने कुशनतापूर्वक वसे धनने वर पहुँच्या दिया।

मालाजी के पात्रों और वीरमदेव से सदा खटांखर होती रहती थी, इसलिए महेत्रे का वास छोडकर बोरम जैसल मेर गया; बहाँ भी ठहर न सका श्रीर पीजा नागेर श्राया, जहाँ वह लगा गाँवों की लूटने और धरती से विगाड करने, परंतु जब देखा कि अब यहाँ रहना कठिन है को जांगलू में ऊदा मूनावत की पास पहुँचा। ऊदा ने कहाँ कि वोरमजी। मुक्तमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि में तुमका रख सक्टूँ, तुम आगे जाओ, तुमने नागेरि में डजाड किया है सो यदि नहीं का खान बाहर लेकर आवेगा ता उसकी में रोक दूँगा। तब वीरम जेड्यावाटी में बला गया। पीछे से नागीर का ख़ान चडकर व्याया, जॉनजू के घरा लगाया, ऊदा गह के क्याट मूँद भीतर बैठ रहा। खान ने उसे कहलाया कि माल ला और बोरम की हाजिर फर। तब ऊदा खान से मिलने के वास्ते गया और वहाँ कैद में पडा। उसमी वोरम की साँगा तो कहा कि "वारम सेरे पेट में है, निकाल ली।" दान ने ऊदा की मा को बुलवाया श्रीर उससे कहा कि या ते। वीरम की बता नहीं तो ऊदा की खाल खिचवाकर उसमें भुक्षा

भरवाऊँगा। उदा की मावा ने भी वहीं उत्तर दिया कि "बोरस उदा की पाल में नहीं है, उसकी पेट में हैं सो पेट चौरकर निकाल लो । १ उसके ऐसे उत्तर से सान सुरा हो गया, अपने साधवाली से कहने लंगा--"यारो ! देखा राजपुतानियों का वल, कैसी निघडक होती हैं। फदा को कैंद से छोड़ा श्रीर वीरम का अपराव भी चमा कर दिया। बीरम जोडवें के पास जा रहा। जेडियों ने उसका बहुत ब्रादर संस्कार किया, काना कि यह ब्राफत का मारा यहाँ श्राया है। पास कुर्च न होगा सो दाय में दसका विखा (भाग) कर दिया श्रीर वडा स्नेह दस्साया। बीरम के कामदार दाख उगाहे तब कभी कभी तो सारा का सारा खे प्रावें थ्रीर जोडगें की 'कह दें कि क्ल सब हुम ले होना। यदि कोई नाहर बीरम की ंदकरो सार डाले ते। एक के बदले ११ वकरियाँ ले लंबे धीर कहें कि नाहर जोड्यों को है। एक बार ऐसा हुआ कि आभोरिया े भाटी दक्षा की, जी जीइयी का मामा व वादशाह का साला था श्रीर अपने भाई सहित दिख्ली सेवा में रहता या, बादशाह ने मुसल-मान बनाना चाहा, वह भागकर जोड्यों के पास ग्रा रहा। उसकी पास बादशाह के घर का व्हुत माल, तरह तरह के गरेले, गालीचे श्रीर विद्या बढ़िया बस्नाभूषण थे। वे बीरम ने देखे श्रीर उनकी लेने का विचार किया। अपने आदिमियों को कहा कि धपन · दक्षण की गीठ जीमने के यहाने उसके घर जाकर मार हालें थीर माल ले लेवे। राजपूत भी सदमत हो गये। तन वोरम ने 'इक्य की कहा कि कभी हमें गेठ ती जिमाओ ! दुक्य ने खीकारा. रैयारी की धीर धीरम की बुलाया। वहाँ पहुँचते ही वह दुक्या की े भार उसका माल श्रसवाय शीर घोडे श्रपने टेरे पर ले श्राया । तन तो जीइवी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि वह जीरावर आदमी

वर में ब्रा घुसा सो श्रच्छा नहीं है। पाँच सात दिन पीछे बोरम ने दोल धनाने के लिए एक फरास का पेड कटवा छाला। उस भी पुकार भी जे। इयों के पास पहुँची, परतुवे चुल्पी साध गये। कहा इस बोरम से भगड़ा करना नहीं चाहते हैं। एक दिन बोरम ने दबाजे। इये ही को मारने का विचार कर उसे बुलाया। दबा सरसल ( एक छोटी इनकी गाडी ) पर बैठकर आया, जिसके एक तरफ पोड़ा थीर दूसरी तरफ वैल जुता हुआ था। वोरम की स्त्री मांग-लियाधी ने दल्ला की अपना भाई बनाया था। उसने जान लिया कि चूक है, से। जल के लोटे में दातन डालकर वह लोटा दल्ला के पास भेजा। वह समक्त गया कि दगा है। चाकर से कहा कि मेरा पेट कसकता है सो जगन जाऊँगा. फिर सरसल पर बैठ बर की तरफ चला। थे।डी दूर पहुँच वेत व स्तरसत्त की ती वहा छोडा ग्रीर श्राप घेडि सवार हो घर पहुँच गया। घेडि के स्थान पर एक राठी जुतकर खरसल खोंचने लगा, बारम अपने रजातों की इकट्टे कर रहा या। जब वे सलाह कर स्राये सीर दहा की वहाँ न देखा तब पुछाबह कहाँ गया है ? चाकर ने कहा जी । उसका पेट कसकता था सो जगन गया है। तत्र तो दिलया गहलोत बोल छठा कि दशा गया। बीरम ने कहा कि सारसल चडा किनती दूर गया होगा, चली भ्रमी पकड लेते हैं। राजपूत ने कहा सरसल छोड घोडे चड गया। इन्होंने एक सवार खबर के लिए मेजा। उसने पहुँचकर देखा तेर सचमुच एक तरफ बैल थ्रीर दूसरी तरफ ब्रादमी जुंता खर-सल सांचे लिये जाते हैं। उसने लीटकर सगर दी कि दछा ते। गया: सप कहने लगे कि भेद खुत्र गया, भ्रत्र लेहिये जहर चढ-कर आवेगे। दूसरे ही दिन ओड्यों ने इकट्ठे द्वेकर वोरम की गै।वें। को घेरा। ग्वाल प्राकर पुकारा, बीरम चढ धाया। परस्पर गुद्ध स्द सुँह्योत नैयसी की ख्यात
ठना, वीरम श्रीर दयाल जोइया मिडे, वीरम ने उसे मार ते। लिया

परंतु जीता वह भी न बचा श्रीर वहीं खेत रहा।\* वीरम को साधी राजपुत गाँव बड़ेरण से बीरम की ठक्रराणी

को लेकर निकले। मार्गमें जहाँ ठहरे वहाँ धाय ने एक आक के भाड के नीचे बीरम के एक वर्ष के बालक पुत्र पृंडा की सुलाया, परंत चलते वक्त उसको उठाना भूल गई। जब एक कोस निकल गये. तम बालक बाद आया. तुरंत एक सवार हरीदास दलावत पीछा देखा। उस स्थान पर पहुँचकर क्या देखता है कि एक सर्व मृंडा पर अन की भाँति कया फैलाये पास बैठा है। यह देख पहले तो इरीदास को भय हुआ कि कहीं वालक पर आपित तो नहीं था गई है। जब घोड़ा निकट पहुँचा ता सर्प वहाँ से इटकर बाँबी में घुस गया और सवार चुंडा की डठाकर हो आया, माता की गांद मे दिया श्रीर सारी रचना कह सुनाई। श्रागे जाते हुए मार्ग में एक राठी मिला। इसको सब इकांकत कह इसका फल पूछा। राठी ने श्रदा यह बालक छत्रधारी राजा होगा। ये लोग पडोलियाँ से श्राये। वहाँ राजो लोग इकट्ठे हुए। चूडाकी माताने कहा कि मेरे पित से दूरी पड़ती है, मुक्ते ता दसी से काम है. इसिलए में 'सर्ता हो ऊँगी। फिर चुँडाको धाय के सुपुर्द कर कहा कि ''प्रथ्वी माता धीर सूर्यदेव इसकी रचा करे। तू इसे लेकर खाल्हा चारम के पास चली जाना।" फिर चूंडा की माता धीर मांगलि-यागी दोनों सभी हुई श्रीर साथ सब निखर गया। जुडाजी की

<sup>ं</sup> विसी च्यात में ऐसा भी लिखा मिलता है कि जोहरे बीरम से सारे थे, परंतु दक्षा जोहवा बीरम के ब्यव्स का समस्य रख उसने सहायता देता या इसलिए दूसरे जोहया ने दृष्टा के मानना चाहा चार बीरम बसरी रचा करने में मारा गया '

दूसरे तीन भाई गोगादेव, देवराज धीर जैसिंह की घनके मामा उनकी निव्हाल की ले गये धीर चूंडा की काल्हा चारण के पास भेज दिया। यहाँ घाय चूंडा की सदा गुप्त रखती धीर मली भौति उसका पालन पेपण करती थी।

राव वीरमदेव के चार राणियाँ वीं —१ भटिवाणी जसम्ब राणा दे, जिसका पुत्र राव चूंडा; २ लालां मांगलियाणी कान्द केंख-योत की देटी, जिसका पुत्र सचा; ३ चंदन झासराव रियमल्रोत की बेटी, जिसका पुत्र गोगारेव; ४ दंदी लाळां, ऊगमसी सिखरावत की बेटी, जिसकी पुत्र देवराज श्रीर विजयराज।

बेटो, जिसके पुत्र देवराज और विजयराज । राव चूं डा-जिय धाय चुंडा की लेकर कालाऊ गाँव मे प्रास्हा चारण के पास पहुँचो, तो उससे कहा कि वाई जसहड ने सती होने के समय तुमको आशीष के साथ यह कहताया है कि इस वालक को अच्छी तरह रखना, इसका भेद किसी पर प्रकट मत करना. मैंने इसकी तुम्हारी गीद में दिया है। चूंडा वहाँ धाय के पास रहने लगा। कोई पूछता तो चारण कहता कि यह इस रजपुतानी का बालक है। इस प्रकार चुंबा बाठ नव वर्ष का हो गया। एक दिन बसात के दिने। में ग्वाल गाँव के बछड़ों को लेकर जल्दी ही जंगल में चराने को चला गया या श्रीर चारश के बझड़े घर पर रह गये, तब श्राल्हों की माता ने कहा ''बेटा चूंडा ! जा इन बळड़ों को जंगल में दूसरे बळड़ों के शामिल तो कर था। " चुं बा बनको लेकर बन में गया, परंतु दूसरे बछड़े उसकी कहीं नजर न श्राये. तब ता राने लगा । पीछे से चारम घर'मे आया। चुंडा को न देखकर माता की पूछा कि चूडा कहाँ है १ कहा, बछड़े छोड़ने बन में गया है। चारत कहने लगा, माता त्ने अच्छा नहीं किया, चूंडा की नहीं भेजना चाहिए था। जब दूसरे बद्ध न मिले ते। अपने बद्ध हो की वहाँ खड़े कर चूंडा एक युच की

र्भें हुयोत नैयसी की स्यात ' छाया में सी गया। पीछे से छात्हा भी हुँदता हुँदता बहुँ पहुँचा

==

वी देखा कि बछड़े खड़े हैं, चूंडा सीवा है और एक सर्प एस पर छत्र किये बैठा है। मनुष्य के पाँव को धाइट पा नाग विज्ञ में भाग गया, चारण ने जा चूंहा की जगाया, कहा वावा, तू जंगल में क्यों आया, घर पर चल । घर ध्याकर मा की कहा कि अब कमी इसको बाहर मत भेजना। फिर चारण ने एक ब्रब्झा बोड़ा लिया, कपड़े का उत्तम जोड़ा बनवाया, शख लाया थ्रीर चूंडा की सजा सजू कर महेवे रावल मिलनाय के पास ले गया! , मालाजी का प्रधान थ्रीर कृपापात्र एक नाई या। ग्राल्डा उससे जाकर निला, बहुव फुछ कहा सुनी की, तो नाई योला, रावलजी के पौबी लगाओा। शुभ दिवस देख चारण चंडा की राव मालाजी के पास ले गया श्रीर चसने बहुत कुछ धैर्य वैँघाकर अपने पास रक्या। चूंडा भी सूत्र चाकरी करता थो। एक दिन रावल के पलेंग के नीचे सी रहा श्रीर नींद भा गई। जब मालाजी सोने की श्राये ता पर्लेंग तले एक धादमी को सोवा पाया, जगाया, चूंडा की देख रावलजी राजी हुए। अवसर पाकर नाई ने भी विनती की कि चूंडा अच्छा रजपत है इसको कुछ सेवा सींपिये। माला ने चूंडा की गुजरात की तरफ अपनी सीमा को चैकिसी के वास्ते नियत किया और अपने भन्ने भन्ने राजपूर्वी की खाध में दिया। वद सिस्सरा ने कहा कि रावलजी, मुक्तको समक्तकर साथ देना। रावल ने कहा कि जाओ, हमारी प्राज्ञा है। घोड़ा सिरोपाव देकर चूंडा की ईदे राजपूर्वों के साध विदा किया। वह काले के घाने पर जा बैठा और भच्छा प्रनंध किया। एक बार सीदागर घेड़े लेकर उधर से निकले। चूंडा ने उनके सब थाड़े छीन लिये भीर भपने राजनूतों को वाँट दिये, एक पोड़ा भपनी सवारी की रक्ता । सीदागरों ने दिल्ली जाकर पुकार मचाई, वज

वहाँ से बादशाद ने अपने अहदी की भेजा कि घोड़े बावस दिलवा दे। इसने ताकीद की, माला पर द्याव डाला, तब उसने चुंडा की पास दूत भेज धोड़े मेंगवाये। चूंडा वाला कि घोड़े तो मैंने बाँट दिये, केवल यह एक घोडा अपनी सवारी केलिए रक्ता है साे ले जाशे। लाचार माला को उन घोड़ों का माल देना पडा श्रीर साथ ही चृंडा को भी भवने राज में से निकाल दिया। वह ईदावाटी में ईदी के पास त्राकर ठइरा थीर वहाँ साधी इक्ट्रे करने लगा। छछ दिने। पीछे डीडणा गाँव लट लाया । तुर्कों ने पिंडहारों से मंडीवर छोन ली थी और वहाँ के सन्दार ने सब गाँवों से घास की दो दो गाड़ियाँ में गवाने का हुक्म दिया था। ईदी की भी धास भिजवाते की ताकीद आई तब उन्होंने चूंडा से मंडोबर खेने की सलाह की । घास की गाडियाँ भरवाई' ब्रीर हरेक गाडा में चार चार हियारवंद राजपूर्तों को छिपाया। एक हाँ कनेशला थ्रीर एक पीछे पीछे चलने-वालारक्या। पिछने पहर को इनकी गाडियाँ मेडोबर को गढ़ के वाहर पहुँचीं। गढ के दरवाज़े पर एक मुसलमान द्वारपाल भीला पकड़े खडा था। जब ये गाड़ियाँ भीतर घुमने लगाँ तो द्वारपाल ने एक गाड़ों में बर्छी यह देखने की डाज़ा कि घास के नीचे कुछ छी।र कपट तो नहीं है। बर्छे की नीक एक राजपूत के जालगो, परंतु उसने तुरंत कपड़े से उसे पोछ डाला. क्योंकि यदि उस पर लोह का चिह्न रह जावे तो सारा भेद खुङ्ग पड़े। दर्वान ने पूछा —क्या ठाकुरी ! सव में ऐसा ही घास है ? कहा हाँजी, श्रीर गाडियां डगडगाती सुई -भीतर चली गई। इतने में सध्या हो गई, खेंचेरा पडा। जी रजपूत छिपे बैठे थे, बाहर निकने, दरवाजा दंद कर दिया श्रीर हुकों पर हर पड़े। सबको काटकर चूंडा की दोहाई फेर दी, मंडोवर लिया श्रीर इलाके से भी सुकीं की स्तरेड खरेडकर निकाल दिया।

€∘ `

जा रावन माला ने सुना कि चूंडा ने महोवर पर श्रिथिकार कर लिया है वन वह भी वहाँ धाया। चूडा से मिलकर कहा— शानाश राजपुत! चूंडा ने गोठ दी, काका भतीजे शामिल जोंमे। उसी दिन त्योतिथियों ने चूंडा का पद्दाभियेक कर दिया और वह महो-वर का राव कहाने लगा। चूंडा ने दम निवाह किये थे, जिनसे धसके १४ पुत उत्पन्न हुए—रखमल, सचा, श्ररडकमल, रखपीर, सहसमल, धनमल, भीम, पूँना, कान्हा, राम, लूँमा, लाला, सुरताख और वाया। (कहीं लाला और सुरताख के स्थान में बीजा और श्रवराज नाम दिय हैं) \*

एक पुत्री इंसनाई हुई, जिसका दिवाइ चित्तोड के राखा लाखा के साथ हुंचा जिससे मोकल उत्तक हुआ था। पाँच राखिया श्रीर उनके पुत्रों के नाम नीचे दिये हैं—

राषी सारति (स्रमदे, गोसल को बेटो, पुत्र रखमल। तारादे गहलीवाषा, सीहड साक स्ट्राबन की बेटो, पुत्र सत्ता। भटियाणी लाडी कुनन केलवीवरी बेटी, पुत्र झरडकमल। सीना, मीहिल ईसरदाम की बेटो, पुत्र कान्द्रा। ईरी केसर गोगादे, जगाधोत्तरी बेटी, पुत्र—भीम, सहसमन, बरजीग, रुद्रा, चादा, ण्ञा।

"यह ईदारोषाट कमघन कदे न पानरे । मृंडो चँवरी चाद दी महोवर डावने ॥"

<sup>े</sup> शब नृहा के महोनर लन के विषय में मारवाट की ख्यात में यह यात वितां है कि मटोवर पर मुस्तमाना वा अधिकार हा गया था, कि राषा टरामसों के पुत्र न मुस्तमाना को मारवर महोवर ली। नृटा कर बक्त साक्षेद्री के पान पर था। ईहों ने विचारा कि इस हतन राष्ट्रियाली नहीं हैं कि मुस्तमाना के मुझाबस में महोवर पर अधिकार राज सकें इसलिए उन्होंने पूढ़ा था बुहाबर वापना बंदी यहां दर्श और महोबर वसके। दरेन में दी। इस विषय का एक दोशा भी प्रसिंद है—

महोवर द्वाध भाने पर राव चूंडा ने धौर भी बहुत सी घरती ली धौर रसका प्रवाप दिन व दिन बढ़ता गया। उस वक्त नागीर में दोस्तर कराज करता था धौर उसके पर में राव चूंडा की साली घी। उसने राव को गोठ देने के लिए नागीर के गढ में बुलाया। वह चार वाँच दिन वक वहाँ रहा धौर वहाँ की सब व्यवस्था देख-कर अपने राजपूता से कहा कि चल्ला नागीर लंबे; राजपूत भी इससे सहमत हो गये। एक दिन वह राजपूती की साथ ले नागीर में जा धुसा, की सार की मारा, इसरे सब लीग भाग गये धौर नागार मे राव की हुद्दाई फिरी। वह वहाँ रहने लगा धौर, अपने पुत्र सत्ता की मंडीवर रक्खा। नागीर नगर स० १४१२ (स० १२१५ हींगे) कीमास दाहिमें ने बसाया था।

एक दिन राव चूडा दरवार में बैठा था कि एक किसान ने आकर कहा कि महाराज में चने वोने को रते में हल चली रहा था कि कूवे के पास एक खड़ा दौरा पढ़ा । सम्मव है, उसमें कुछ द्रव्य हो। यह विचार कर कि वह घन घरती के धनियों का है में आपको इचिला करने आधा हूँ। राव ने अपने आदमी उसके साथ द्रव्य निकालने को भेले। उन्होंने जाकर वह भूमि रते हो, परन्तु माल बहुत कहा ते राव स्वार पर सा, सी हाअ न आपा। उन्होंने बाकर राव नूडा ने कहा तो राव स्वार पर बा, सी हाअ न कारा है पर सा, सी हाअ न कारा है पर से कहा तो नाव सह पर सी हो हो से सी है के बतेन निकल मधान —परने, देगें, कुडियां, वालियां आदि। राव ने उनको देशां, उपर गड़ावं का सिं, कुडियां, वालियां आदि। राव ने उनको देशां, उपर गड़ावं का

<sup>.</sup> न सालूस यह खांखर कीत था। नामोर तो इस वक गुजरात के सुसरमान वादशाहों के द्वाप से धा, जिनकी तरफ से कीरेड़ब्बी दवानी सम्स स्वा का बाप वहीं का हाकिस हो। ऐसा भी कहते हैं कि गुजरात के पहले सुल्तान जपरात्वीं ने भी राव चुड़ा पर चवाई की थी, परत हार साकर लीता।

माम या श्रीर ऐसा लेख भी या कि जी इस भौति रसीई कर सके यह इन वर्तनी की निकाली। राव ने कहा कि इनकी यहाँ डाल हो। वन सरदारें। ने कहा कि इनमें से एक आव चाज तो लेनी चाहिए, तब एक पत्नी (तेल या पी निकालने की) ली। नागीर आकर उसको तुनवाई ते। २५ पैसे भर की उतरी। राव चृडा ने आहा दी कि आगे को मेरे रसीवडे में इस पत्नी से घी परोसा जावे, सबके एक एक पूरी पत्नी मिने, यदि आवी देवे ते। रसीडदार की दह दिया जावेगा।

एक दिन झरडकमल चूडावत ने भैंसे पर लोह किया। एक ही क्षाय में भैंसे के दो टुक हो गये, तब सब सरदारों ने प्रशमा कर कहा कि वाह वाह। ग्रन्छा लोह हुआ। राव चूडा वोजा कि क्या भ्रन्छा ह्या. श्रच्छाती जब कहा जावे कि ऐमा याव राव राखगढे श्रयवा कुँगर साहा (सार्ल) पर करे। मुभको भाटो (राखगदे) सटकता -है। उसने गोगादेव को जो विष्टाकारी (वेइन्जवी) दी वह निरन्तर मेरे हृदय का साल हो रही है। अरडकमन ने पिता के इस कथन को मन में घर लिया, इस वक्त ता कुछ न दोला, परन्तु कुछ काल धीतने पर सादेक्र वर की अवसर पाकर मारा। इसके यद हे राव राणगदेव ने सांखला महराज की मार हाला। महराज के भांजे रासिया सोमा ने राव चृद्धा के पास धाकर पुकार की श्रीर कहा जा श्राप भाटो से मेरे मामा का वैर खेव तो श्रापकी कन्या व्याह-कर एक सौ घोडे ददेज में दूँगा। राव चुडा चढ चला श्रीर प्रान के पास जाकर रामगदे की मारा श्रीर उसका माल लून्कर नागार लाया । राव चुडा के प्रधान सावरू भाटा ध्रीर ऊना राठांड थे।

\* साद् अरहरूमछ की छड़ाइ का वणन सासले पैवारों के हाछ में लिल दिया गया है। टौंड साहब न इमको ऐसे लिखा है कि—राजगदेव

राव चंढा की एक राखी मे।हिल के पुत्र जन्मा, नाम कान्हा रक्या। मोहिलायी ने बालक को घूँटी न दी, यह रायर राय की हुई। उसने जाकर राश्वी से पूछा कि कुँवर की घुँटी न देने का क्या कारमु है। बहुबोलों कि जो स्मामल को राज से निकालो तो घूँटी हैं। राय ने रणमल की बुलाकर कहा बेटा तू ता सपूत है, पिता को आहा मानना पुत्र का धर्म है। रसमल बेला-पिताजी, यह राज कान्हा को दीजिए। मुक्ते इससे कुछ काम नहीं। ऐसा कह पिता के चरण छुकर वहाँ से चल निकला श्रीर सीजत जा रहा। (रणमल की निकालने का दूसरा कारण वहीं पर ऐसा लिसा है) भाटी राव राखगदे की जब राव चूंडा ने मारा ती राखगदे के पुत्र ने भाटिया की इकट्टा किया श्रीर फिर मुलतान के बादशाही सुबेदार के पास गया, अपने बाप का बैर लेने के वास्ते वह मुसल-मान हो गया धीर अपनी सहायवा पर मुलवान से बुर्क सेना ले नागोर ग्राया। उस वत्त राव चूंडा ने प्रपने बेटे रखमळ को कहा कित्बाहर कही चला जा, क्यों कित् तेजस्वी है सो मेरा वैर लीने में समर्थ होगा। जो राजपूत तेरे साथ जाते हैं उनकी सदा प्रसन्न रखना, उनका दिल कभी मत दुखाना। जेठी घोड़ा सिखरा

माटी का बेटा सादू निव चीराट में मीहिलें। के सरदार मायक के यहाँ टहरा था, तब मायक की बेटी खादू के प्रेम में पड़ी, जिसकी मँगर्ना पहले वरदृष्टमळ रातेंड के साथ हुई थी। मायक ने भी सादू की प्रयन्न वेटी ज्याह दी। जब बह अपनी हेला हन को लिये लेटिता था, करदृष्टमळ ने दले मार्ग में ना रोका, उद्माई हुई थीर सादू मारा गया। वसकी सी क्रम्मदेंगे ने अपना एक हाय आयुवा हिल काटकर मोहिलों के चारण की दिया और आप पति के साथ भर्ती थे, गई। मायक ने अपनी पुनी के हाथ की दागर कर बक्ती था दारा मार्ग सादी एक साथ भर्ती थे, गई। मायक ने अपनी पुनी के हाथ की दाग पत्र हाथ की सादा पहीं एमर्स सर्वा था, विकास वादा वादा वादा मार्ग हुई साद स्वा की भी धायळ दिया पा, जिससे वह भी हुं महीने पीड़े मर गया।

में हणेत नैयसी की ख्यात जगमधीत की देना। मैंने कान्हा की टोका देना कहा है सी इसकी

42

काष्ट्रजीरै (काडूगाँव ) सेजड़े खे जाकर विज्ञक दिया जावेगा।

राव की राखी मे। हिज्ञासी ने एक दिन धृत की भरी हुई एक गाड़ी भावी देखी, अपनी दासी भेज खार मेंगबाई कि क्या रावजी

के कोई विवाह है जो राज इन्ता घृत आता है। दासी ने धाकर कहा बाईजी, विवाह तो कोई नहीं यह घून तो रावजी के रसीहे के सुर्च के लिए है जहाँ बारह मूळ राज सर्च होता है। मेरिह नागी बेरली

यह घत लख्ता है। रावजी से कहा कि रसीड़े का प्रवन्य सुफकी सीपिए। राव ने खीकारा, राखी पाँच सेर घृत में राज काम चलाने लगी और रावजी की कहा कि मैंने आपका बहुद फायदा किया है. परन्त इस कार्यवाही से सब राजपूत अवसन्न हो गये घे इसी लिए थहत से रग्रमल के साथ चल दिये।

जब नागार पर भारी ब तुर्क चढ श्राये वा राव चुंडा भी सजकर मुकावले के वास्ते गढ़ के वाहर निकला, युद्ध हुआ श्रीर सात धाद-मियो सहित राव चृंडा रोत रहा। भाटियो ने राव का सिर काटकर बर्छ की नोक पर धरा श्रीर उन बर्छे की भूमि में गाइकर राव के मनक को ऊपर रक्खा थीर मनसरी के तैर पर भाटो था आकर

इसके सामने यह कहते हुए सिर फ़ुकाने लगे कि "राव चुंडाजी जहार"। सब राव केलग्र वहाँ प्राया। वह बड़ा शकुनी या, कहने लगा—ठाकुरे। सुने। आगे की मादो राठोड़ों के चाकर होंगे थ्रीर उन्हें ससलीम करेंगे।

० राव मुंडा की मृायु के प्रियय में टॉड साइब लिखते हैं कि सं॰ १४६४ वि॰ में भारी मुळतान के नवाब दिवतरमां का राज चुंडा पर चड़ा छापे। बैसल-मेर के राजल देवीदान का वेटा केलण भी राजगरे के पुत्र वन्त्र महाराजा से मिल गया चार उन्होंने छल से राव चंडा की लिखा कियरस्पर का वैर मिटाने

राव चूंडा के सरदार रश्यमल को हूँ डाड़ की तरफ ले गये। रश्यमल ने िरता के आझानुसार साथ के सब राजपूती को राजी कर लिया। केलग् माटो रश्यमल के पीछे लगा। रश्यमल एक गाँव में पहुँचा, एक पनपट के कूबे के पास उद्दरा। वहाँ पनिहारियाँ जल सरने आई। इनमें से एक बोली—''बाई! आज कोई ऐसा यहाँ भाया है कि जिसने अपने बाप की मरवाया, घरती खोई, उस में पीछे कटक भाता है, हो। ऐसा न हो कि अपने की मी मरवाये।'' पनिहारी के ये पूजन रश्यमल के कान पर पड़े। यह बोला अब आगो नहीं जाउँगा, पोछा करनेवाडी सेना से खड़ेंगा। सब पोछे किरे, शक्त सँभाले, युद्ध हुआ, सिखरा ने बादशाही निशान छीन लिया। सुगल और साटो भागे और रश्यमल लोगोर में आकर पाट बैठा। क

को हम श्रवनी नेटी तुम्हारे यहाँ ब्याहने की मेनते हैं थीर १० रचे। में हथियार-यद राजपूत क्षिपाये। ७०० डेंटों पर दूसरे बादमी सीय थे। माज श्रवसाय भी भेजा। जब में नागोर के लिकट ग्राये तो बाव चुंडा श्रवनी दुल्हन को खेने गया, माटियों ने श्रवानक हमळा कर दिया श्रीर नागोर में हुसते हुए, बूंडा की मार टाछा।

भ रात रचमळ का नामार लेवा श्रीर वहाँ पाट बेडवा समम्म में नहीं खाता । रचमल, इसी ब्यात के श्रतुसार, राखा ळाखा के पास था रहा था। राखा मोकळ ने उसे मंहोधर दिलवाई श्रीर मध्य व उसके पिता सता को अपने पाप रच्या था। कान्द्रा से उसके माई सत्ता ने राज धीन विधा था, जब रूजुमल में महोवर लिया तो सत्ता और उसका पुत्र मर्बंद दोनें वित्तोड़ में राखा के पास जा रहे।

## पॉचवॉ प्रकरण

## ंगागादेव बीरमदेवात

गोगादेव घलवट में रहताघा। वहाँ जब दुष्काल पडाता मऊ (लोग या प्रजा) चली, केवल घोडे मनुष्य वहाँ रह गये। श्रापाट श्राया तत्र लोग गाँवो मे श्राकर दसे। उनमें वानर तैजा नाम का एक राजपृत गोगादेव का चाकर घा, वह भी मऊ के साथ गया या। पीछे लौटता हुआ वह अपने पुत्र पुत्रो और एक वैल सहित गाँव मीतासर में रात्रिको ठइरा। प्रभात के समय जन वह स्तान की गया श्रीर पानी में वैठकर नहाने लगा तन उस गाँव के स्वामी मोहिल ने उसको वेटी की गाली दी धीर कहा ''ऋरे पापी, लोग तो यहाँ जल पीते हैं और तू उसमे बैठकर नहाता है।'' इतना कहकर उसके पराखी ( वहसकडी जिसके एक सिरे पर लाई की तींच्या कील लगी रहती हैं ) मारी, जिससे उसकी पोठ चिर गई। लोगों ने कहा कि यह गोगादेव का राजपूत है ता मोहिल वोला कि "गोगादेव जो करेगा सो मैं देख लूँगा।" तेजा बर्द्धों से श्रपने गाँव भ्राया। इसके घर में प्रकाश देखकर गोगादेव ने ध्यपने घ्रादमी को स्पार के लिए भेजा धीर किर उसकी बलाया। इसरे दिन जब गोगादेव वालाय पर स्नान करने गया तो वेजा भी ्र इसके साध घा। जब नहाने लगे वे। गोगादेव ने वेजा की पाठ में षाव देसकर पृद्धा कि यह कैसे प्रुत्रा? अपने बत्तर दियाकि मीतासर के रागा माग्यकराव मेाहिल ने मेरी पाठ में भार लगाई थीर ऐसा एसा कहा है। इस पर गोगादेव साथ इकट्टा करके

भोहिलों पर चढ़ा। उस दिन वहां बहुत सी बरातें जाई यों। लोगी ने समभा कि यह भी कोई वरात है। हाइसी के दिन प्रातांकाल दी गोगादेव चढ़ दीड़ा, लडाई हुई, राखा भाग गया, दूसरे कई मीडिल सारे गये, गाँव खूटा, धीर २७ वराती को भी खूटकर अपने राजपूत की वैर लिया।

गोगाईव जब जवान हुआ वब अपने पिता का धैर सेने के लिए उसने साथ इकटा किया थीर जोह्यों पर चढ़ चला। इस बात की सचना जोड़यों की दोते ही वे भी यद के लिए उपस्थित है। गये। (शत्रुको धाखादेने के लिए) गोगादेव उस वक्त पोछा ग्रह गया धीर २० कोस पर श्राकर ठहरा। श्रपने ग्रुपचर को वैरी की खबर देने के लिए छोड़ आप उनकी घात में बैठा अवसर देखने लगा। जोड़यों ने जाना कि गोगादेव चला गया है ते। वे फिर श्रपने स्थान की लौट आये। सुप्तचर ने धाकर सूबर दी कि मैंने दल्ला जोड्या और उसके पुत्र धीरदेव का पता लगा लिया है थीर जहाँ वे सेति हैं वह ठीर भी देख श्राया हूँ । गोगादेव अपनी यात की जगह से निकला। धीरदेव इस अर्से में प्राल के राव राष्ट्रगढ़े भाटी के यहाँ विवाह करने गया था थीर उसके विद्योने पर उसकी बेटो सोती थी । गोगादेव ने पहुँचते ही दल्ला पर हाथ साफ किया धीर उसे काट डाला। ऊदा ने दूसरे पर्लेंग पर, जहाँ वह अवला सोती थी, धीरदेव के भरोसे तलवार काडी। उसकी कुपाय उस बाला की काट, विद्धाने की चीर, पहुँग की चाटती हुई पट्टो से जा खटकी। इसी से वह तलवार 'रज़तली' प्रसिद्ध हुई। जय दल्ला मारा गया ता वसका भवोजा होलू पड़ाइये नाम के घोड़े पर चढ धीरदेव की यह समाचार पहुँचाने के लिए पूंगल की दीड़ां। धीर-देव विवाहोत्तर अपनी पत्नी के पास सीवा हुआ या, फंकन होरहे

· अन तक ख़ुरों न थे। पहर भर रात्रि शेष रही होगी कि योडा पड़ा-इया हिनहिनाया'। धीरदेव की ग्राप्त खुल गई, कहने लगा कि पढ़ाइया हिनहिनाया। साध के नौकर चार्कर वेलि. जी ! इस वक

यहाँ पड़ाइया कहाँ ? इतना कहते ता देर लगी कि हांसू सम्मुख श्रा राड़ा हुइया। धीरदेव ने पूछा कि क़ुशल तो हैं ? डत्तर दिया कि कुशल कैसी, गोगादेव वीरमीत ने घाकर तुम्हारे पिता दब्रा की मारा, ध्रत्र वह वापस जाता है। धोरहेव तत्काल छठा, बख पहने, इधियार वाँघे, घोड़े जीन कराया, सवार होने ही की या कि राव-

रायगदे भी वहाँ थ्रा गया, कहने लगा कि कंकनडोरे खोलकर सवार होओ। धीरदेव ने उत्तर दिया कि अब पोछे बाकर खोलेंगे। तय तो राव रायगई भी साथ हो लिया और दोनों चढ़ घाये। आगे गोगादेव पदरोला के पास ठहरा हुआ या, घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया था, साथ सब जल के किनारे टिका हुआ घा। भाटी श्रीर

जोड्ये निकट पहुँचे। धोड़े घरते हुए देखे तो जान लिया कि यह घाड़े गागादेव के हैं, तब उनकी लेकर पोछे फिर और पहरीला श्राये। कटक प्यासा हुआ वद कहने लगे कि जल पोकर चलें। जलपान किया. पेड़ी की भी पिलाकर वाजा कर लिया बीर फिर दे। दकड़ी ही दोने तरफ से वहे । इन्हें देखकर गोगादेव ने प्रकारा-श्ररे घोड़े

लावा ! ता टांटी (कोई नाम ) बेला— 'श्ररे ! गोगादेव के घोड़े नहीं मिलते हैं, जोइये लें गये, छुड़ाग्री ।" युद्ध शुरू हुआ। भादी जोइया राठोडों से भिड़े, गागादेव धावी से पूर होकर पड़ा, उसकी दोनी जंबा कर गईं, उसका पुत्र ऊहा भी पास दी गिरा । घायक गांगादेव अपनी माध की वजवार की टेके पेठा धूम रहा या कि

राव राष्ट्रगढे थाडे चढ़ा हुआ। उसके पाम से निकला ता गागादेव कदने लगा "राव राजगरे का घड़ा सागा (माघ) है। हमारा पार- वाहा (जुहार ?) ले लेवे।" राजगदे ने उत्तर दिया कि "तेरे जैसी विष्टा का पारवाडा हम लेते फिरें" इतना कहकर वह तो चला गया श्रीर धीरदेव श्राया । तब फिर गोगादेव ने कहा "धीरदेव तु बीर जोइया है, तेरा काका मेरे पेट में तडप रहा है, तू मेरा पारवाड़ा स्ते।" यह सुन धीरदेव फिरा, गीगा के निकट आ घोड़े से उतरा। तय गोगा ने तलवार चलाई श्रीर वह पास द्या पड़ा। गोगा ताली देकर हँसा. तब धीरदेव ने कहा — "अपना वैर टटा, इमने ाभी भारा थीर तने धीरदेव की. इससे महेवे की हानि मिट गई।" रिरदेव के प्राम सक हुए तम गेरगादेव बीला "कोई ही ती सन तेना। गोगादेव कहता है कि राठोड़ों श्रीर जोड़बों का वैर ते। ररायर हो गया, परंतु जो कोई जीता जागता हो तो महेंवे जाकर मद्दे फि राव राखगदे ने गोगादेव की 'विष्टागाली' दी है सो वैर भाटिया से है।" यह बात फींपा ने सनी श्रीर महेवे जाकर सारा हाल कहा। इधर रक्षयेत में जोगी गोरयनायजी आ निकले। गोगादेव की इस तरह बैठा देखा. उन्होंने उसकी जंघा जोड़ दी और ख्यपना शिष्य बनाकर हो गये, सी गागादेव खब तक चिरंजीव है।

अडकमल या अरडकमल जूंडावत (राठीड राव जूंडा का पुत्र)—
जैसा कि ऊपर जिल आये हैं कि अडकमल को मैंसे का लोह करने
पर उसके पिता ने पोल मारा (कि मैंसे का लोह किया ते। क्या, मैं तो प्रशंसा जब करूँ कि ऐसा ही लोह राव रायपदि या उसके बेटे
सादा पर किया जाये।) पिता का वह वेल पुत्र के दिल में खटकता
था। उसने स्थल स्थल पर अपने मेदिये यह जानने की विठा रक्खे
थे कि कहाँ रायपदे या सादूल कुँवर हाब आये तो उनकी मारूँ। तभी
मेरा जीवन सकन हो ग्रीर पिता के दोल की सत्य कर पताऊँ।
छापर होयपुर में मेहिह (चीहान) राज करते मे। वहाँ के राव ने मॅहणोत नैणसी की ख्याव

800 अपनी कन्या के सम्बन्ध के नारियल पृंगल में कुँवर सादृल रागगदे-वेति के पास भेजे। त्राहम्य पृंगत श्राया श्रीर भाटी राव से कहा कि मे। हिलों ने क़ुँवर सादल के लिए यह नारियल भेजे हैं। राव राणगदेव ने उत्तर दिया कि हमारा राठोड़ों से वैर है. अतएव केंवर च्याह करने की नहीं ह्या सकता श्रीर ब्राह्मय की रुखसत कर दिया। यह समाचार सादूल को मिले कि रावजी ने मोहिली के नारियल लीटा दिये हैं तो भ्रपना भादमी भेजकर प्राक्षण को वापम वलाया. नारियल लिये और उसे द्रव्य देकर विदा किया। प्रतिष्ठित सरकारों के हाथ पिता को कहलाया कि नारियल फेर देने में हम ग्रपयश थ्रीर होकनिदा के भागी होते हैं. राठोड़ों से डरकर कव तक घर में युसे बैठे रहेंगे, में तो मोहिलाणी को व्याह कर लाऊँगा। वह टीकायत पुत्र श्रीर जवान घा। राव ने भी विशेष कहना उचिस न समका। इसने भ्रपने राजपृत इकट्टे कर चलने की तैयारी कर ली थ्रीर पिता के पास मीर नामी अर्थ सवारी के लिए माँगा। राव ने कहा कि तू इस घोड़े की रखना नहीं जानता; या ते।

हाब से सो देगा या किसी को दे आवेगा। बेटा कहता है पिंदाजी। मैं इस घोडे को श्रपने प्राण के समान रक्लूंगा। श्रव पिता क्या कहे, धोड़ा दिया, कुँवर केसरिये कर ब्याहने चढ़ा, छापर पहुँचा थ्रीर माणुकदेवी के साथ विवाह किया। राव केल्या की प्रती माग्रुक मटियार्था जन्दस्त घी। उसने गढ़ द्रोग्रपुर में विवाह न करने दिया, तर्र राव माद्यक सेवाने द्रप्रपनी कन्याधीर राखा खेता की दोहिती की स्रोरींठ गाँव में ले जाकर सादृत के साथ न्याद्दी थीं। मोहिलों ने मादृल को सलाइ दी कि तुम झपने किसी वड़े भरोसेगलं सरदार को छाड जाझा । वह दुलइन का रघ लेकर पूगल पहुँच जावेगा, तुम तुरत्व घड़ चलो, क्योंकि दुरमन कहीं पास

ही पात में लगा हुआ है। सादूल ने कहा कि में त्याग बॉटकर पोछे चढुँगा । राठोड़ों की भैदिये ने जाकर घरड़कमल की सुबर दी कि सावूल मेरिहली के यहाँ व्याहने की आया है, वह तुरंत नागेर से चढ़ा। उस वक्त एक प्रशुप शकुन हुआ। महाराज सांपला साय या, उसकी शकुन का फल पूछा तो उसने कहा कि अपन कालू गोहिल के यहाँ चलेगे, जब वह धापकी जीमने की मनुहार करे ती उसकी ध्रपने शामिल भोजन के लिए बैठा लेना । पहला यास श्राप मत होना, गोहिल को लेनेदेना। जब वह मास्तमरे तब उससे पूछना कि इमने ऐसा ग्रञ्जन देखा है उसका फल कही। वह विचारकर कह देगा। ये गोदिल के घर जाकर चतरे, उसने गोठ तैयार कराई, जीमने वैठे, पहला घास कालू ने लिया तब अरहकमल कहने लगा-कालूजो इम साद्रल साटी पर चढे हैं. हमको ऐसा शकुन हुआ ज्सकाफल कहे। काल कुछ विचारकर वोज्ञा "तुम जिस काम को जाते है। वह सिद्ध होगा, तुन्हारी जय होगी श्रीर कल प्रमात की शतु भारा जावेगा।" जीम चूठकर चड़े, महाराज सांखला के वेटे श्राल्हणासी की राव राग्रागदे ने भारा था इसलिए श्रवने बेटे का बैर लेने को महाराज धाने होकर राठोड़ी के कटक को साद्रुल पर ले पता । साद्त्व भाटो त्याग वांट, डोल वजवाकर अपनी ठकुरायी का रथ साथ ले रवाना हुआ था कि कार्यों के मगरे (पहाड़ों) के पास भरडकमल ने उसे जा लिया थीर ललकार के कहा-"वड़े सरदार लाव मत । मैं वडी दूर से तेरे वास्ते श्रामा हूँ '' सब ढाडो वीला— ''खडें भार करें पलाई भारे जाई पर साद्देग न जाई'', भार (घोडा) उड़कर भाग जाबे परंतु सादा नहीं आवेगा। रजपूर्वी ने श्रपने श्रपने शक्ष सँभाजे, युद्ध हुन्ना, कई श्रादमी मारे गये: घरडकमल ने घेड़े से उत्तर मीर पर एक शाब ऐसा भारा कि उसके चारी पाँव कर गये

धीर साघ ही सादृत का काम भी तमाम किया। इसके साघ राज-पूत मर भिटे तय मेहिलाणी ने अपना एक हाम काटकर सादृत के साव जलाया धीर धाप पूंगल पहुँची, सास् ससुर के पग पकड़ें और कहा ''में आपदी के दर्शन के लिए यहाँ आई थी, अब पित के साथ जाती हूँ।' ऐसा कहकर वह सती हो गई। अरङ्कमल ने भी नागोर आकर पिता के चरणों में सिर नवाया, राव चूंडा प्रसन्न हुआ धीर डोडबाया इसे एट्टे में दिया।

राव रणमञ्ज—(ऊपर कइ श्राये हैं कि राव चूंडा ने अपनी राखी मोडिल के कहने से अपने पुत्र रखमद्ध को अपना उत्तराधिकारी न वनाकर इसे निर्वासित किया और मोहिल के पुत्र कान्हा की मंदी-वर का राज दिया था। )जब राव रायमळ विदा हुआ ते। अच्छे अच्छे राजपूत श्रमीत सिरारा चगमणीत, इंदा, ऊदा त्रिभुवनसिहोत. राठोड कालोटिवाणो उसके साध हो लिये। ध्रामे आकर एक रहट चलता देखा, वहाँ घोड़ी को पानी पिलाया । उनके मुँह छाँटे, हाघ में हु धोकर भ्रमल पानी किया। वहाँ सिखरे ने एक दोहा कहा— ''कालो काले हिरस जिम, गयो टिवांसो कूद। आयो परवत साधियो त्रिभुवन वार्ल ऊद॥'' तब ऊदा धीर काला ने कहा कि हम सिस्परा के साथ नहीं जावेंगे, यह निदा करता है झतः पीछे लीट जावेंगे। इतनेमें दछा गोहिलोत का पुत्र पृता चटकर घ्राया, जिसको सिसरे ने कहा कि पोछे फिरो। वह बोला 'मैं नहीं लौटूँगा. ऐसा ग्रवसर फिर मुफ्ते कव मिले ।'' तय कल्ला श्रीर ऊदा ने कहा कि हम ्पना के साथ पीछे जावेंगे। सिस्तराने कहा तुम जाक्रो, मैं नहीं माऊँगा। एक दोहा मुक्ते मी कहां—

हुकड़लेह सिरावयी, कहियो उगह विहास । उरामपायत कृदियो, यट पंगे केकाय ॥

803

सहित नाडील के गाँव धणले में आकर ठहरा। नाडील में उस वक सोनगिरे (चहवास ) राज करते थे। राव रसमा के यहाँ तीन बार रसोई चढती धीर वह श्रपने दिन सैर शिकार में विताता था। जब स्रोनगिरी ने उसका वहाँ भा उतरना सुना श्रीर उसके ठाट ठस्से के समाचार उनके कानों से पहुँचे तब उन्होंने अपने एक चारग्र को भेजा कि जाकर रावर लावे कि रणमात के साथ कितनेक ग्राटमी हैं। चारग्रने राव के पास भाकर भाशीय पढ़ी, राव ने उसकी पास विठाकर सेानगिरों का हाल पूछा। इतने में नीकर ने आकर अर्ज की कि जीमम तैयार है। चारम की साथ लिये नाना प्रकार की तैयारी का स्वाद लिया, फिर चारण को कहा कि तुभी कल विदा मिलेगी। दसरे दिन प्रभात ही शिकारियो ने आकर खुबर दी कि अमुक पर्यत मे ५ वराहों की रोके हैं। रणमछ तुरंत सवार हुआ और उन पाँचों शुक्ररों का शिकार कर लाया। रसोई तैयार थी, जीमने बैठे, भोजन परीसा गया, साथ के लोग जीमने लगे कि एक शिकारी ने धाकर कहा कि पनाते के वाहले (बहनेवाली वर्साती जलधारा या छोटो नदी ) पर एक बड़ा बराह आया है। सुनते ही राह्य भरत उठ खड़ा हुआ श्रीर घोड़ा कसवाकर सवार हो चला। चारण भी साथ हो लिया। सवार द्वीते समय जोड़ये। को आज्ञा दी कि पनीते के बाहती पर जीमण तैयार रहे। जब वराह की भारकर पीछे फिरे ता रसेाई तैयार थी। जीमने बैठे, ग्राधाक भाजन किया द्दीगा कि खबर बाई कि कोलर के तालाव पर एक गहर और नाहरी श्राये हैं। उसी तरह भोजन छोड़कर वह उठ खड़ा हुआ धीर नहीं पहुँचा जहाँ बाप था। जाते बक्त हुक्म दिया कि जीमण तालाव पर वैयार रहे। चारक भी साथ ही गया। जब सिही का शिकार कर मुँह्योत नैयसी की रयात

१०४

होंटे तो रसोई वैयार थी, सन ने सीरा पूरी थादि भोजन किया। पस पारण को मार्ग में से ही बिदा कर दिया थीर कहा कि नाडोल यहाँ से पास है। पारण ने वोडा हटाया, नाडोल वहाँ से एक फोस ही रह गया था। चारण ने पुकार मचाई "दीडो दैरेडो" "शहर आई है" गाँव में से राजपूत सवार हो हो कर थाये। 'चारण की पूछा कि तुम्में किसने खेसा। कहा—मुझे ते किसी ने नहीं योसा है, परंतु तुम्हारो परती लुटाई। पूछा कैसे १ वेला यह रखमळ पास था रहा है और हतना खर्च करवा है, वाप ने ते। निकाल दिया, किर हसके पास हतना हच्च थाने कहाँ से? यह कहीं न कहीं छापा मारेगा था ते। सोनगरों से नाडोल लेगा, या हुतों से सोजत लेगा। इस कान से सोना या चस कान से. मैंने तो पुकारकर कह दिया है।

किवनेक दिन वहाँ उद्दर्कर रखमछ चित्तोड के राया लारा के पास गया नहीं छत्तीस ही राजकुल चाकरी करते थे। वहा राज-श्वान, रखमछ भी वहाँ जाकर चाकर हुछा। (आगे राखा लारा और कुँवर चृढा की वात, राया का रखमत्त्व की बहन से विवाह करना और मोकल के जन्म आदि का हाल पहने सिसीदियों के वर्षन में राखा लारा के हाल में लिया दिया है—होती माग प्रथम पृष्ठ २४)।

एक बार रणमछ योडं से साथ से यात्रा के बासे गया घा, पीछा लीटने दृंडाड में भाषा। वहाँ प्रणमछ कद्धनाहा राज करता या (यह राजा पृथ्वीराज का पुत्र मीर सीमर का राजा या)। उसने रणमल्ज की पृछा कि हमारे वहाँ नीकर रहेगे। उत्तर दिया— रहेंगे। एक दिन जोघा कोघन भीर प्रणमछ चै।गान रोज रहे थे। जोघा (रणमछ का पुत्र) जेडो घोडे पर सवार या। प्रणमछ को पुत्र ने वह घोडा देरा, कहा हमें दे हो। कोघश्र मेला कि रणमछ जी को

मल्ल अपने भाई बेटे व राजपूती महित दरवार में श्राया । पूरवामञ्ज जहाँ बैठा था वहाँ उसका गोडा दशकर बैठ गया। उसकी कमर में हाथ हाल पंतरहकर राहा कर दिया श्रीर श्रपने साथ वाहर हो श्राया, धोडे पर सवार कराया धीर उसके घेडि के बराबर ध्रपना घोड़ा रस्त्रकर ले चले। पुरुषमञ्ज के राजपूत इन्हें मारने की आये ती रणुमल कटार खॉचकर पूरमामल की मारने के लिए तैयार ही गया। तब तो वह अपने आदिमियो को भगडा करने से रोककर उनके साध साथ है। लिया। यहत दर ले जाकर रायमध्य ने उसे आदरपूर्वक वह घोड़ा दे इतना कहकर लौटा दिया कि ''हमारे पास से घोड़ा यूँ लिया जाता है, जिस तरह तुम लेना चाहते ये वैसे नहीं "।

जीधा कांधल ने हेरे पर आकर घोड़े की कथा रखमछ की सुनाई। रख-

ध्यपने पिता के मारे जाने पर रह्ममल्ल नागोर द्याया धीर श्रपने पिता के ब्राह्मानुसार कान्हा की राजगद्दी पर विठाकर श्राप सोजव में रहने लगा। भाटियों से वैर था सो दौड़ दौड़कर उनका इलाका लुटने लगा। तब उन्हेंनि चारस भुज्जा सहायच की उसके पास भेजा। चारण ने यश पढा, जिससे प्रसन्न होकर रखमल ने कहा कि अब में भाटियों का विगाड न करूँगा। उन्होने ग्रपनी कन्या उसे ब्याह दी जिसके पेट से राव जोधा उत्पन्न हुआ था।

श्रपने पुत्र सत्ता को पेहर की जागीर राव चुंडा ने पहले ही से दे दी थी, ( दूसरी ख्यावें से सं० १४६५ में कान्हा का मडोबर गदी वैठना पाया जाता है परन्तु वह प्रधिक राजन कर सका। उसके भाई सत्ता नै राज छोन लिया. श्रीर राजप्रवन्ध घपने भाई रणधीर को सीपा । सत्ता के पुत्र नर्नद धीर रखधीर के परस्पर ध्रनवन हो जाने से रावधीर चित्तोड गया और रावमद्ध की लाया। रावा मीकत

१०६ सुँहणेव नैयसी की ख्याष में रयमछ की सहायवा कर सं० १४७४ के लगभग उसे मंद्रोवर की

गहाँ पर विज्ञाया)। राजमा भीर उसके पुत्र जोषा ने नर्बंद से युद्ध किया, वह धायल दोक्दर गिरा, तीर लगने से एसकी एक आँख फूट गई भीर उसके बहुत से राजपूत मारे गये। राज राजमा के संबोद ली। राज सका को आँखों से दिखता नहीं या इसबिए राज राजमा ने उसकी गढ़ से महते रिया कीय जाव वह समसे मित्रने

राव रक्षमक्ष ने उसको गढ़ में रहने दिया और जब वह उससे मिछने गया, अपने पुत्रों की उसके पाँवी लगाया। वस जोघा जिरह बकर पहने शक्ष सजे उसके चरण छूने की गया। सत्ता ने पूछा कि "रयमस्ल यह कीन है ?" कहा "झापका दास जोघा है।" सत्ता ने ला कि टोका इसे देना, यह घरती रक्खेगा। रयमछ ने भी वसी को अपना टीकायत दनाया और मंदोबर में उसे रक्खा और आप

नागेर चला गया।\*

एक दिन राव रखमल समा में वैठा अपने सरदारों से यह

फह रहा हा कि वतन दिन से चिकोड की तरफ से कोई सबर नहीं

कह रहा या कि बहुत दिन से चित्तोड़ की तरफ से कोई रागर नहीं ब्याई है। इसका क्या कारख १ थे। डे ही दिन पीछे एक ब्यादनी चित्तोड़

ाय रणमवल कई वर्षों तक मेवाह में राखा का नीवर रहा था चीर राखा ने वसे वागीर भी निकाल दी थी। नागीर वम ज़माने में गुजरात के मुख्तान के श्रिवार में या चीर वहाँ वाहरणह की तरहा में हाकिम रहते थे। राखा मोजस्थ के समय में पूरीतृत्वी चीर फिर शम्सार्ध देशानी बहाँ का हाकिम या। इसका राखा मोस्त के साथ युद्ध हुवा था, फिर पृरीरंजर्धा के माई मजाबिद्धा ने व्यन्ने भतीने ग्रम्सर्थ से नागीर चीन जी तब ग्रम्मर्था ने राखा हुगभा से मदद मांगी। राखा गागीर का नाश करना चाहता ही था, बही सेना से बड़ बाया। मजादित्सा भागस्य गुजराव प्रशा गया चीर राम्मर्था है। राखा ने नागीर जिस्सा ही। धतपुत्र वह कथन विन्तामयोग्य महीं कि सब स्थारत्व ने मगोर ती ही चीर मोकस्य दे मारे जाने के कुछ यह सारीर में राज करता है। से पत्र लेकर धाया धीर कहा कि मोकल मारा गया । राव विस्मित थीर शोकातुर हो बोला—"हैं। मोकल को मार डाला १" पत्र बँच-बाया, मोक्सल को जलाजलि दी श्रीर चित्तीड़ जाना विचारा। पहले २१ पावहे (फदम) भरे और फिर खडे होकर कहा कि "मोकल का वैर लेकर पोछे और काम करूँगा।" "सिसोदियों की वेटियाँ वैर मे राव चंडा को संतान को परकाऊँ ते। सेरा नाम रखमछ।'' कटक सज चित्रकृट पहुँचे। सीसोदिये (मोकल के बातक) भागकर पई की पहाडों में जा चढे और वहाँ घाटा बाँध रहने लगे। रग्रमछ ने यह पहाड़ घेरा श्रीर छ: महीने तक वहाँ रहकर उसे सर करने के कई उपाय किये, परन्तु पहाड़ द्वाथ न झाया । वहाँ मेर लीग रहते ये। सिसे। दियों ने उनकी वहाँ से निकाल दिया था। उनमें से एक मेर राव रखमञ्ज से स्नाकर मिला श्रीर कहा कि जो दीवाय की खातरी का पर्वांना मिल जावे ते। यह पहाड में सर करा हूँ। राव रखमल ने पर्वांना करा दिया और उसेसाध हो ५०० हथियारबंद राजपृती की लिये पहाड पर चडने की तैयार हा गया। मेर वाला. आप एक मास तक थीर धैर्थ स्क्लें। पूछा—िकस लिए १ निवेदन किया कि मार्ग में एक सिष्टनी ने बच्चे दिये हैं। रखमछ बोला कि सिष्टनों से तो इम समक्त लेगे. तू ते। चल । मेर को लिये आगे बढे । जिस स्थान पर सिंहनी थी बद्दा पहुँचकर मेर खडा रह गया और कहने लगा कि श्रागे नाइरी बैठी है। स्यामञ्जने अपने पुत्र करड़कमल से कहा कि बेटा, नाहरी को ललकार । उसने बैसा ही किया। शेरनी भापट-कर उसपर ब्राई। इसका कटार पहले ही उसके लिए तैयार था, धूँस धूँसकर उसका पेट चीर डाला। \* ब्रब ब्रगुवे ने उनकी पहाडी

<sup>ं</sup> थगर टाँड साह्य का विखना सही है ती धनुकमर भी सादूछ भाटी के द्वाप से घारल हो सादुछ की सृखु के १ महीने पीखे ही मर गया था।

१०८ मुँहणीत नैससी की ख्यात

में ले जाकर चाचा मेराके घरीं पर राहाकर दिया। रणमल्ल के कई साधी दे। चाचा के घर पर चड़े धीर राव आप महपा पर चढकर गया। उसकी यह प्रतिज्ञा यी कि जहाँ स्त्रो पुरुष देशनों घर में हों उस घर के भीतर न जाना, इसिल्य बाहर हो से पुकारा कि ''महपा बाहर निकल !'' वह ती यह शब्द सुनते ही ऐसा भय-भीत हुग्रा कि स्त्रों के कपड़े पहन भट से निकलकर सटक गया: रगामल ने घोड़ी देर पीछे फिर पुकारा ता इस स्त्री ने उत्तर दिया कि राज! ठाकर तो मेरे कपड़े पहनकर निकल गये हैं, धीर मैं बहाँ नंगे बदन बैठी हूँ। रखमझ बहाँ से लीट गया, चाचा मेरा को मारा ग्रीर दूसरे भी कई सीसीदियों की खेत रक्खा। प्रभात होते उन सबके मस्तक काटकर उनकी चवृतरी (चॅनरी ) चुनी, बर्झों की बेह वनाई थ्रीर वहाँ सीसोदियों की वेटियों को राठोड़ों के साथ परवाई। सारे दिन विवाह कराये, मेवासा तेखा श्रीर वह स्थान मेरों की देकर राव रखमद्र पीछा चित्तोड आया, राखा कुंभा की पाट वैठाया। इसरे भी कई वागी सरदारों की मेवाड़ से निकाला श्रीर देश में सुख शांति स्थापित की ।

( चित्तोड़ में रोषा कुंमा के ग्रुरू जमाने में राव रखमछ पर ही राजप्रवंध का दारमदार हो गया या धीर उसने राखा के काका रात मूँडा लाखायव की भी वहां सेविदा करवा दिया जो मांहू के सुल्तान के पास जा रहा था।) एक दिन राखा कुंमा सीया हुआ घा धीर एका वाचायव पगर्चेषी कर रहा था कि उसकी खाँदों में से धाँसू निकलकर राखा के पना पर मूँदें गिरी। राखा की धाँर खुली, एका

फो रोता हुमा देख कारण पूछा वो उसने धर्ज को कि मैं रोता इस-तिए हूँ कि बन देश सीसीदियों के प्रथिकार में से निकल जायगा धीर उसे राठोड़ लेंगे। राजाने पूछा, क्या तुम रजमछ की मार सकते सकते हैं। रामा ने ब्राज्ञा दी। रामा, एका चाचावत ब्रीर महपा पेंवार ने यह मत दृढ किया तथा राश्चिक समय स्रोते हुए राव रयामल्ल पर चूककर उसे मारा। इसका सविस्तर हाल मेवाड की ख्यात मे राया क्रंभाके वर्णन में लिए। दिया है। राव रणमल्लाने भी मरते मरते राजपूर्तों के प्राम लिये। एक को कटार से मारा, दूसरे का सिर लाटे से तोड़ दिया और तीसर का प्राण लाती से लिया। राया की एक छोकरी महल चढ़ पुकारी "राठोड़ी! बुम्हारा रयामल्ल मारा गया"। तब रगामल्ल के पुत्र जोधा कांघल घादि यहाँ से धोड़ों पर चढ़कर भागे। राखा ने उनके पकड़ने को फीज भेजी, लड़ाई

हुई थीर उसमें कई सरदार मारेगये। वरड़ा चंद्रावत, शिवराज, पूँना ई'दा श्रादि । चरड़ा ने पुकारा "वड़ा वीजा।" ते। एक दूसरा वीजा वोल एठा, कि गल फाटकर ग्राप मरता हथा दसरें। की भी ले सरता है। चरड़ा ने कहा कि मैं तुक्तको नहीं प्रकारता हैं। भीमा. वीरसल. वरजॉग भीमावत मारे गये श्रीर भीम चूँडावत पकड़ा गया । मंडिल के सालाव में अपने अपने घोडों की पानी पिलाया। उस वक्त एक ग्रेगर तो जाधा भीर सचा दोना सवार श्रपने घोड़ो का पिलाते

थे, और दूसरी तरफ काँघल अपने अख की जलपान कराता था। काँधल ने उन दोनों सवारों से पृछा (तुम कीन हो ब्रादि)। जाधा ने कॉयत की ग्रावाज पहचानी, उससे बात की, दोनों मिले ग्रीर वहीं जीधा नै उसे रावताई का टीका दिया। दोने भाई मारवाट में श्राये।

दोहा- श्रागै सूरन काढ़िया तुंगम काढ़ी भाय ।

जे मिसरायो। सेजड़ी, होई रिखमलरायना

राव रिक्षमल नींदाँ भरे श्रावय लोड घणे उवारे, कटारी काड मरद्रपणी तिय चारी सुरन तुंगकियी। ते। दिन मेवाडे तो विप्रत्य की मुँहणीत नैयसी की ख्यात

११०

. पापं सासन्नी तरपण वही जै वैसा सक्तंभकरणं कृतन्न' । (छंद श्रशुद्ध से हैं अर्थ ठोक नहीं लगता )। जै रियमल होवत दल अंतार क्रंमकरण वहन्त किसी पर । माधा सूल सही सुरताया, ब्रोससुद्रावत ब्राया । जै बरती की प्राणां । वे हूँ सिघाबी की है। हिंदू अने हमीर मीर जै खुलिया भाजे । जै भगो। पारोज, खेत्रा जाइ खड़े जै मार्र । महमद, राजगमारै संमेड़ी रिखमजराय विसरामिये। इतमा की मुन वीकसी छलाया छदम तें कूड कडकर, जेम सीह श्रागे ससै। (इसमें राव रागमल के वीरकृत्यों का वर्धन है जो उसने राणा के दिव किये, और अंव में कहा है कि राखा ने बज बदाकर रखमल को ऐसे मारा जैसे सिंइ को ससा ने मारा था। (छंदं छुट नं होने से सही श्रर्थ नहीं किया जा सकता है।) ने चाहा कि अपने घोड़े की उड़ाकर धादशाह की वर्छा मार्दे परंतु किसी प्रकार वादशाह की राव का यह विचार मालूम ही गया। उसने तरंत अपने र्खवास की, जी पीछे बैठा हुआ था, अपनी जगह विठा दिया श्रीर आप उसकी जगह जा वैठा। इतने में रखमल ने घोड़ा रंडाकर यहीं चलाई, वह कीठा तीटकर खवास की छाती के पार निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा "इजरव में तो मरा।" यह शब्द रत्मुमल के कान पर पड़े और उमने जाना कि बादशाह वच

महवा परभार पई के पहाड़ों से भागकर माँडू के वादशाह सई-मूद के पास जा रहा था। जब राखा कुंना ने बादशाह पर चढ़ाई की तब राव रसमञ्जरामा के साथ था। सीमा पर युद्ध हुआ। उस् वक्त सहमूद हाथो पर लोहे के कोठे में बैठा हुआ था, राव रणमन गया है। बादशाइ होबी की पीठ पर पोछे की श्रीर बैठा घा श्रीर राव की यह प्रतिक्षा थी कि वह पीठ पर तत्रवार कभी न चलाता था। उसने फिर घोड़ा छुड़ाया, बादशाद के बराबर ब्राक्तरे उसकी छहाया

श्रीर एक शिला पर दे पटका जिससे उसके प्राण निकल गये।
महपा को वादशाह माँह के गढ़ में छोड़ ध्याया या। जय राषा माँह
पहुँचा तो गढ़वाड़ों ने महपा को कहा कि ध्या हम सुकको नहीं
रख सकते हैं। राग रखमल ने उसे माँगा तब वह पोड़े पर चढ़कर
गढ़ के दरवाजे ध्याया ध्रीर वहाँ से नीचे कूद पड़ा। जिस ठीर से
महपा फूदा उसकी पासड़ कहते हैं। पाछे महपा को सिकीतरो
का स्रदान हुआ।

( दूसरी बात इस तरह पर लियों है )—राव चृडा काम झाया तय टीका राव रायमल को देते बे कि रायधीर चूडावत दरवार में झाया। सत्ता वहाँ पैठा हुझा था। रायधार ने उसकी कहा कि ' सत्ता जुल देवे तो टोका तुम्हे देवे।' सत्ता ने कहा कि ''टीका रायमल का है, ली: मुक्ते दिखाओं तो भूमि का आधा भाग मुक्ते देकें।' तब रायधार ने वेशें के तबर दरवार में जाकर सत्ता को गहा पर विठा दिया और रेगुमल को कहा कि तुम पटा ली। उसने मजूर न किया और वहाँ से चल दिया, राया भोकल के पास जा रहा। राया ने उसनी सहा-पाता की मूरी राया के सभी सहा-पाता की मूरी रावहाँ के साम की सहाया। तथा में साम त्याचा वाचा रो उसने सज्जा की का साम त्याचा। रायधीर मांगेर लाकर वहाँ के साम की सहायावार्य लावा। (उस वका मांगेर में राम्सता गुजरात की वादशाह झहमदशाह की तरक से था।) सीमा पर युद्ध हुआ, रायमल तो लाग से भिडा और सत्ता व रायधीर राखा के समुल हुए। राया भागा धीर नागोरी लाम की

यह मदसूद खिरजी माळवे का खुरतान जब लीवीवाद्य फ वह करके, स० मध्ये हिन्सा १६६६ हूँ० से० १४२६ वि० में कोटता या तो मार्च में —गीमार शिवर मर गया। शाखा छुआने व कमी मोड़ फतद वर्गों किया था और रखमळ की महसूद को सारज म छुद की सलता वहीं। राव रखमळे स०१४५६ में चित्रोंड पर मारा पया। सुळतार महसूद वसके २० वर्ष पीड़े मरा था।

रयामल ने पराजित कर समाया। सत्ता श्रीर रयामल दोनों की फीज-बालों ने कहा कि विजय रयामल की हुई है, दोनों आई मिले, परस्पर राम राम हुझा, बात चीतें कां, रंखमल पोछा, राखा के पास ग्या श्रीर सत्ता मेंडावर गया :\*

धीर सत्ता मेंडावर गया :\* सत्ता के पुत्र का नाम नर्दद थीर रखधीर के पुत्र का नाम नापा था। (सत्तात्र्रांसों से वेकार हो गया घा इसलिए) राज-काज उसका पुत्र नर्बंद करता घा। एक बार नर्बंद ने मन में विचारा कि रंखधीर घरती में आधा भाग क्यों होता है, मैं उसकी निकाल ट्रेंगा। श्रीड़े ही दिन पोळे ४००) रुपये कहीं से आये, उनका छाषा भाग नर्यंद ने दिया नहीं; दूसरी बार नापा ने एक कमान निकलवाकर खींचकर चढ़ाई खीर ताढ़ डाली। नर्बद ने कहा भाई ताड़ी क्यों? नापा थे।ला-परती का इासल आवे चसमें से आधा मौगूँ, फल थैली भाई थी उसमें से मुक्ते क्यों न दिया ? नर्वद ने भाषे रुपये दे दिये। वह पालों के सोनगिरी का भाजा धीर नापा सोनगिरी का जमाई घा। एक दिन नर्यद ने श्रपने मामा से पूछा "मामाजी, तमको में त्यारा या नापा ?'' कहा—"मेरेता तुम दोनी ही बराबर हो". परंतु विशेष त्यारा तू है क्योंकि वरे पास रहते हैं। नर्वद ने कहा कि जो ऐसा है तो नापा की विष दे दे। मामा ने कहा "भाई, मुक्तसे ्रेसा काम नहीं हो सकता"। नर्बद ने एक दासी की लीभ देकर मिलाया धीर नापा की विष दिलवाया जिससे वह मर गया। अब रणधीर के मारने की नर्बद ने कटक इकट्टा किया । रखधोर ने अपने आदमी भेज कामदार मुतसिंद्यों से पुछवाया कि यह सेना किस कार्य के लिए इकट्टो की जाती है परंतु उन्होंने यही उत्तर दिया कि "इम

नागोर के हाकिम शम्माना इन्द्रानी की मोक्ट रावा में ल्डाई होने चीर रावा के हारने का हाठ फारमी तवारीकों में भी मिछता है।

नहीं जानते।" वे प्रादमी स्राक्तर दयात मोदी की दूकान पर वैठ गये। नर्नद इस द्याल से सलाह किया करता घा, जन योनक घा तन से रगाधीर ने उसकी पालना की थी। रगाधीर के मनुष्या ने मीदी से सामान लिया। उसने थीर ते। सव चीज़ें दे दों, परंतु पृतन दिया। जन उन्होंने या माँगा ते। उत्तर दिया कि 'काले के पोला बहुत हैं;'' थीर फिर घृत दिया। रणधार के मनुष्यों ने पोछे थाकर कहा---राजा. यह पता नहीं लगता कि फटक किस पर तैयार है। रहा है। उसने पूछा—दयात मोदो ने तुमको कुछ कहा १ उत्तर—धीर तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु पृत देते समय ये शब्द कहे थे कि "काले के पोला बहुत है।" रखभीर बीला-दयालिया श्रीर क्या कहता. काला में थीर पोला मेरा सुवर्ण, सो वह कटक मेरे ही पर है। तब उसने भी सेता सजी, किर आप राया के पास गया । राया ने पूछा-"मामा जी, . फैसे आये १º रणमल ने बत्तर दिया कि तुम्के में डोवर देने के लिए श्राये हैं. राष्टाने भी सहायता देनी कही। ये राष्टा को लेकर सत्तापर चढेः सत्ताने प्रयने पुत्र नर्द से कहा कि तू भी नागीरी खान की ले था। नर्वद कीस तीनेक ता गया, परंतु जब ताप पड़ों ते। पोछा फिर ब्याया और छिपकर माता पिता की बात धीव सुनने लगा। सत्ता ( ग्रपनी छो ) सोनगिरी से कहवा है— "सोनगिरी । नर्बद जानवा है कि मेरा पिता कपूत है जे। रणधीरको श्राधा भाग देता है, परंतु रखवोर के विना मँडोवर रह नहीं सकता। अब नर्वद नागारी खान की होने गया है सी खान आने का नहीं, क्योंकि वह रणमल के श्रथ देख चुका है। यह भी अच्छा हुआ, मैं लड मरूँगा "। (पिता के ऐसे वचन सुनकर) मर्बद वोर्स उठा-''सुफे नागोरी खान के पास किसलिए मेजा, मैं भी युद्ध करूँगा छीर काम आऊँगा.''। सत्ताबीला—''मैं भी यही कहता था''। नर्देह ने

नकारा वजवाया, युद्ध किया श्रीर खेत पड़ा। . इतने रजपूत उसके साथ मारे गये-ई हा चोहप ई दा जीवा श्रादि।

नर्यद निषट बायल हुआ या और उसकी एक आँख फुट गई यी। राष्प्राजी उसकी उठवाकर अपने साथ लेगये और रखनल की राष्प्रा ने मेंडोबर की गई। पर विठाकर टीका दिया। सचा भी राष्प्रा के पास जा रहा और वहीं इसका देहीत हुआ।

् (द्रंसरे स्वान में ऐसा भी लिखा है )—"जब राव चूँडा मारा गुया, तो राजवित्तक रणमल को देवे घे, इवने में रणघीर चूँ डायवे दर्बार में आया। सत्ता चूँढावत वहाँ वेठा हुआ था, उसको रार्ष-भीर ने कहा कि सत्ता ! कुछ देवे तो तुभी गदी दिला दूँ।" सत्ता बोलां कि "टीका रायमल का है।" रायधीर ने अपने, बचन की सत्यतां के लिए शपय खाई, तत्र सत्ता ने कहा कि श्रामा राज तुके हूँगा। रागभीर तुरंव थोड़े से उत्तर पड़ा और सत्ता के ललाट-पर तिलक कर दिया। स्थानल की कहा कि कुछ पट्टा खेली, वह उसने भंजर न किया और राषा मोकल के पास गया। राषा ने सहा-यवा की, सत्ता भी सन्सुख हुआ और रखबीर नागेरी खान की लाया। सीमा पर लड़ाई हुई, रखमल वी खान की मुकावले की गया श्रीर रण्यीर वसना ने रायाजी से युद्ध किया। राणाजी हार स्ताकर भागे, परंतु सान की रखमल ने भगा दिया। सत्तान्य रख-मल दोनों के साधियों ने जयध्विन की, रखमल ध्यपने दोनों भाइयो से मिला बात-चीत की और फिर पीदा मोकलजी के पास चना गया। सत्ता गरी वैठा श्रीर राज घरने लगा। कालांवर में सत्ता व रमधीर के पुत्र हुए, सत्ता के पुत्र का नाम नर्देद धीर रस-**धीर के पुत्र का नाम नापा घा।** 

रयमल नित गोठें करता घा इसलिए सीनगिरी के भलें धादमी देखने की धार्य थे। उन्होंने पीछे नाडील जाकर कहा कि राठोड़ काम का नहीं है, यह तमसे न चकेगा, तमकी मारेगा, इसलिए समकी उत्तित है कि अपने यहाँ इसका विवाह कर दे। त्र लीला सोनगिश की बेटो का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर भी सीनिगरी ने देखा कि यह बादमी घट्डा नहीं है. दन उन्होंने रूप-गल पर चुक करना विचारा। एक दिन रयमल सीया हुआ। या तम लीला से।नगिरे ने आकर अपनी की से कहा कि :"रोसी बाई बाँड हो जावेगी १'' स्त्री बोली-''भनेही हो जावे, यदि एफ लड़फी मर गई तो क्या।" ठक्कराथी ने अपने पति को मद्य का व्याला पिला-कर सुलाया थीर वेटी से कहा कि रग्रमल से चुक है, उसकी निकाल दे। रामी ने आकर पति की सूचना दी कि भागे। चूक है। धातक उसे मारने की आये, परंतु वह पहले ही निकल . 'गया श्रीर घर जाकर सोनगिरों से शब्दता चलाई, परंतु वे वार पर न चढ़ते थे। उनका नियम या कि सोमबार के दिन आशापुरी के देहरे जाकर गीठ करते, अमल वाहगी लेते और मस्त हैं। जाते थे । एक दिन जब वे खापीकर मस्त पडे हुए थे ते। श्रवानक रग्रमल उनपर चढ़ झाया श्रीर उसने सबको मारकर ग्रखावे के कुएँ में डाल दिया। अपर समे साले की डाला। कहा, मैंने सासूजी से बचनी धारा है। जनका इलाका लिया, राखा मोकल से मिलने के वास्ते गया श्रीर वहाँ रहने लगा। जब चाचा सीसोदिया श्रीर महपा पेंबार ने मोकल की मारा तब रखमल को उस चूक का भेद माल्म हो गया था, परंतु रामा की कुछ खबर म हुई। एक दिन महपा और चाचा मलेसी डे।डिये के घर गये जो राषा का रावास रणमंद्र ने अपने जासूस साथ लगा रक्से ये कि देखें हो

क्या वाते करते हैं। चाचा महपा ने मलेसी की अपने में मिलाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु बह न मिला । जासूस ने जाकर सारा वृत्तांत रखमल से कहा श्रीर उसने राखा की सुनाया, परंतु सोकल ने इसपर विश्वास न किया। रखमल मँडीवर गया थ्रीर पीले से राखा पर चुक हुआ। उमने अचलदास रतीची की सदद के वास्ते गढ से नीचे जाकर डेरा किया या तव महपा ने चाचा की कहा कि स्राज स्रव्छा स्रवसर है, फिर हास स्रामे का नहीं. तय चाचा मेरा श्रीर महपा वहुत सा साथ लेकर श्राये। राणाजी ने कहा कि ''ये सातग्रवाले घाते हैं सो अच्छा नहीं है। जी गेहें में न आने चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध है "। उस वक्त मलेसी होहिया ने अर्ज की कि आपको राव रागमल ने चिताया था कि ये **ष्ट्रापसे चुक करना चाहते हैं। रा**ष्टा बोला कि ये **इराम**सीर श्रमी क्यों श्राये ? मलेसी ने श्रर्ज की कि दीवाया। पहले ती मैंने न कहा, परतु अब वी आप देखते ही हैं। (चाचा मेरा आन पहुँचे ) बेर सप्राम हुआ, ने आदिमियों को रावा ने मारा श्रीर पाँच की हाडी राह्या ने यसलोक में पहुँचाया, पाच का काम मलेसी ने तमाम किया, अत में राणा मारा गया। चाचा व महिषा के भी इलको से घाव लगे, कुँवर कुंमा वचकर निकल गया। ये उसको पीछे लगे. क्रभाएक पटैल के घर पहुँचा। पटैल के दो घोडियाँ र्छा। उसने कहा कि एक घोडी पर चढकर चले जाग्री थ्रीर दसरी की काट डाली, नहीं ती वे लीग ऐसा समभेंगे कि इसने घोडी पर घटाकर निकाल दिया है। कुँभा ने वैसा हो किया। जा लोग स्रोजने ग्राये थे वे पोछे फिर गये। मोफल को भारकर चाचा ते। राखायना स्रीर महपा प्रधान हुआ। कुमा स्नाफत, का नारा फिरता रहा। जन यह समाचार रखमल को लगे हा वह सेना साथ

पर चढ़ गया। रसमल ने कुंभा को पाट बैठाया और आप उन पहाड़ी में गया, बहुत दीड़ धूप की, परंतु कुछ दाल न गली, क्यों कि बीच में एक भील रहता था, जिसके वाप की रणभल ने मारा था। वह भीले चाचा व महपा का सहायक वना। एक दिन रएमल ध्रकेला घेरडे सदार उस भील के घर जा निकला। भील घर मे नहीं थे, उनकी मा बहाँ बैठी थी। उसकी बहुन कहुके पुकारा 'श्रीर वैठकर उससे बार्ते करने लगा। भीलनी बोली कि बीर! तैंने वहत हुरा किया, परंतु तुम मेरे घर आ गये भव क्या कर सकती हैं। ध्रच्छा, ध्रव घर मे जाकर से। रहो। राव ने वैसा ही किया। थोड़ी देर पीछे, वे पाँचों भाई भील घाये, उनकी मा ने उनसे पृछा कि वेटा! अभी रशमल यहाँ ब्रा लावे ते। तुम क्या करे। १ कहा, करें क्या, मारें, परंत वहें बेटे ने कहा-"मा! जी घर पर आवे तो रखमल की न सारें।" सा ने कहा-"शावाश बेटा! घर पर खाये हुए तो वैरी को भी मारना जिलानहीं।' रखमल को प्रकारा कि बीर बाहर श्रा जाग्रे। वह त्राकर भीतों से मिला। उन्होंने उसकी वड़ी सेवा मनुहार की धीर पूछा कि तुम मरने के तिए यहाँ कैसे आये? कहा कि भानजो । मैंने प्रतिहा की है कि चाचा की सारूँ तब अन राजि, परंतु कहूँ क्या तुन्हारे आगे कुछ वस नहीं चलता है । भीखी ने कडा, श्रव इम तुमको कुछ भी ईजान पहुँचावेंगे। फिर रण-, मल अपने योद्धाओं को लेकर पहाड़ तले आया; भीलों ने कहा कि पहाड़ के मार्ग में एक सिद्दनी रहती है से। मनुष्य की देखकर गर्जना ·फरेगी। रग्रमल ते। पगडंडी चढ़ता हुन्ना, सिइनी के समीप जा पहुँचां, बद्दं गर्जे उठां, तुरंत ब्रह्बाल ( ब्रह्फमल ) ने वलवार साँच उसपर बार किया और वहाँ काटकर उसके दे। दुकड़े कर दिये।

११८ मुँहखोत नैयसी की ख्यात

- सिंहनी का शब्द सुनकर ऊपर रहनेवाली ने कहा कि सावधान ! परंतु

थह एक ही बार बोलने पाई घी इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी पश की देखकर बोली होगी। इतने में तो स्थमल घोडी की नीचे क्षेडिकर पहाड़ पर चढ़ गया श्रीर दर्वाजे पर जाकर वर्छा मारा। भीतर जो मन्त्य घे, वे चीक पहे और कहा, रखमल आया। चाचा मेरा से लड़ाई हुई, सीसीदियों की मारकर पाँवी तले पटका चाचा मारा गया श्रीर महपा स्त्रों के कपड़े पहनकर पहाड़ पर से नीचे कृद माग गया। रणमल ने चाचा की वेटी के साथ विवाह किया, मनुष्यो के घड़ों के वाजाट श्रीर वर्डियों की चैंवरी वनाकर वहां सीसादियों की कई कन्याएँ रखमल ने अपने भाइयों की व्याहर्दी छीर पीछा लीटा। महमा भागकर माँह के बादशाह की शरण गया। अत्र यह रावर राणाजी व रखमल को हुई तव उन्होने वादशाह पर दवाव बालकर कहलाया कि हमारे चार की भेज दे। वादशाह ने महपा की कह दिया कि भ्रव इस तुक्तको नहीं रख सकते हैं। महपा ने इत्तर दिया कि सुफको कैंद करके शब्ब की मत सैंपिए छीर आप थोडे सवार हो गढ़ के द्वार पर झा थोड़े समेव नीचे कृद पड़ा। धोडा ते। पृथ्वी पर पडते ही मर गया धीर महपा भागकर गुजरात के वादशाह के पास पहुँचा। जन उसने वहाँ भी बचाव की कोई सरत न देशों तो चित्तोड़ ही की तरफ चला। वहाँ रान्य ते। राषाजी ् भरते थे, परंतु राज का सब काम रखमल के द्वाय में था। मध्या रात्रि के समय खकड़ियों का भार सिर पर धरकर नगर में पैठा । उसकी एक की भपने एक पुत्र सहित वहाँ रहती थी, जिसकी उसने दुद्दागन कर रक्सा घा। उसके घर धाया, पत्नो ने धपने

पित को पहचानकर मीतर लिया। धार वह घर में धैर्ता रहें धीर सुत के मोहरे व रस्से बनावे। एक दिन एक मोहरी धपने पुत्र को देकर कहा कि जाकर दीवास के नज़र कर दे थीर जी दीवास कुछ प्रश्न करें ते। धर्ज़ करना कि महपा हाज़िर है। वेर्ट ने हज़र में जाकर मोहरी नज़र की और दीवाण ने पूछा तो छर्ज़ कर दी कि महपा द्वाज़िर है। रायाजी ने उसे युलाया। उसने द्वर्ज़ की कि मेवाड की धरवी राठे। हो ने ली । यह बात सुनते ही दीवाय के मन में यह भय उत्पन्न हो गया कि ऐसान हो कि राग्रमल सभी मारकर राज है ले। 'राणा ने सेना एकत्रित की श्रीर वेरणमल को चूक से मार द्यालने का विचार करने लगे । रशमल के दोम ने किसी प्रकार यह भेद पा लिया श्रीर राव से कहा कि दीवाश श्राप पर चूक करना चाहते हैं, मरंतु राव को उसकी बात का विश्वास न आया ते। भी ध्यपने सब पुत्रों की वह तलहटी ही में रखने लगा। (अवसर पाकर) एक दिन चुक हुन्रा। २५ गज्ञ पछेवड़ो राव के पलेंग से लपेट दो, जिसपर राव सीया हुआ था। सत्रह मनुष्य राव की मारने के लिए त्राये, जिनमें से १६ को ती राव ने मार डाला और महपा भागकर वर्ष गया। रवामल भी मारा गया। यहाँ रवाधीर चुँडावत. सचा माटो ल्याकरणात, राषधीर सुरावत श्रीर दूसरे भी कई काम श्राये । (रणमल के पुत्र ) जीवा, सीहा, नापा वलहटी में थे सो भाग निकले। उनके पकड़ने की फीज भेजी गई, जिसने आडावळा ( भ्रवेली ) पहाड़ के पास उन्हें जा लिया धीर वहाँ युद्ध हुआ, जहाँ चरड़ा चाँदराव अरड्कमलीत, पृथ्वीराज, तेजसिष्ट आदि श्रीर भी राजीही के सर्दार मारे गये, परंतु जेल्या कुराजतापूर्वक मॅंडीवर पहेंच गया ।

पहले बतलामा जा चुका है कि राव रचानल ने महाराखा कुंमा के समय में राखा मारूल के बड़े भाई राव चुँडा को मेवार से चलग करा दिया धार सब राज-प्रवेच खपने हाय में लेकर खाप बेटों सहित विशोइ ही में रहने

मुँहयोत नैयसी की ख्यात

१२०

नर्नेट सत्तावत ने राणाजी को श्रांखदी जिसकी वात-जब रासा मोकल और राव रणमल मँडोवर पर घट छाये, (सत्ता के पा) नर्रद ने युद्ध किया थ्रीर घायल हुआ। उस वक्त उसकी बाँई' श्रास पर तलवार वहीं, जिससे वह धाँदा फूट गई। राखा नर्नद की उठाकर . इपने साथ लाया, धाव वेँघवाये धौर मरहम पट्टा करवाके उसकी चना किया। लाख रुपये की वार्षिक झाय का कायनामें का ठिकाना बसे जागीर में दिया। राखा मोक्ल चाचा मेरा के द्वाय से मारा गया और राखाक भाषाट बैठा, उसने राव रखमल की चुककर मरवाया। नर्नेद सब भी दीवास ही के पास रहता था। एक दिन दीवास दर्शर में बैठे थे तम किसी ने कहा कि ''श्राज नर्बंद जैसा राज-पुत दूसरा नहीं है।" रामा ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या गया है को इतनी प्रशसाको जाती है ? उत्तर दिया कि दीवाय । उससे कोई भी घाज माँगी जावे वह तुरत दे देता है। राखा ने कहा हम उससे एक चाज मेंगवाते हैं, क्या वह देगा ? अर्ज हुई कि देगा। नर्रेद उस दिन मुजरे की न ध्यायाया। दीवास ने ध्रपने एक स्वास का उसके पास भेज कहलाया कि ''दीवाय ने तुमसे आँस मांगी है।" नर्नद वोला—दूँगा। खवास की नजर वचा पास ही भनका पड़ा हुन्ना घा. जिससे घाँदा निकाल रूमाल म लपेट दसके इवाले की। यह देश सवास का रग फक हो गया, क्योंकि दीवाद ने

ख्या। तय सचने संदृष्ट हो गया कि रचमल वी गीयत राज द्याने की है। या चूँदा माँदू के वादनाद के पात जा रहा था, बसको पीज़ जुड़ाया धीर वसत ही दीपमालिका वी राजि को पहुँचकर मोते हुण राज रचमण को मर-पाया। उसका हुँवर तोचा भाग गया था, निनका पीज़ करता हुआ चूँदा मंडीवर पहुँचा धीर वहाँ भी सीसीदियों का मद्धा पहराया। यारद वर्ष तक मेंडीवर राखा के विचार में रहा। धत में राव जीवा न चूँदा के दे। वेटा के भार मेंडीवर रीखा विचा।

खवास को पहले से समका दिया था कि यदि नर्वद वेरे कहने पर

भ्रमनी श्रांस निकालने लगे ते। निकालने मत देना, परंत नर्बद ने ती प्रांख निकाल हाथ में दे हो। प्रवास ने यह खमाल दीवाय की

जागीर ड्योडो कर दी।

नज़र किया थ्रीर दीवास ने खाँख देख बहुत ही परचाताप किया। ष्पाप नर्यद की डेरे प्यारे. उसकी बहुत आश्वासन देकर उसकी

१२१

## छठा प्रकरण

## नर्बद सत्तावत व सुपियारदे की वात

जन नर्नद में होबर में राज करता घा तन रूप के स्वामी सीहड़ साँखले ने अपनी पुत्री सुपियारदे के नारियल उसके पास भेजे ( मर्थात् सुपियारदे की सगाई नर्यद के साथ की ). परंत जब नर्नद घायल हुआ धीर मंडोबर का राज राखा मोकल नेरणमल को दिला दिया तथा राणा नर्नद की अपने साध स्त्रे गया, तन साँखले ने प्रपनी कन्या जैतारण के स्त्रामा भरसिंह सिंधल को व्याह दी। नर्नद पर राखाकी बड़ी रूपा थी। एक दिन रागा के टोलियों ने इससे मुजरा करके सम्मायच राग गाया, उसे सुनकर नर्रद ने लंबी सांस छोडी। दीवाण (रामाक्रमा) ने इसका कारम पूछा वे। कहा, "ऐसे दी।" फिर दीवाण ने फर्माया कि " क्या मंडोवर के वाखे" ? उत्तर दिया कि "वह तो काका के पास है, जो मेरे घर ही में है"। दीवाय ने ब्राह्म की "तो जो बात हो सो कहे।" तन नर्नेद बोला कि दीवाय ! साँदान्ने ने मेरी माँग नरसिंह सिंघन जैतारणवान्ने की च्याह दी, जिसका रंज है।" रामा ने तुरंत दृत भेज सीहड सौंग्रला को कहलाया कि नर्नद को गाँग दो। तन साँखने न धर्न कराई कि सुपियारदे का ते। विवाह कर दिया, दूसरी छोटी बेटी है सी च्याइ दूँगा। रामा ने नर्बद को कहा कि जाग्री सीइड का छोटी बेटो के साब विवाह करो। नर्नद ने कहा "दीवाय। जो सुपियारदे मेरी धारती करे ते। व्याह कह" रावा-करेगी। नर्रद-दृत भज

पका कर ली जाने। राखाने फिर दूत भेजा, सौंखले ने वह बात स्वीकारी, नर्बद की वरात चढी। पीछे से दीवार्य की सभा में वात चली कि जो सुपियारदे ब्रारती उतारेगी ते। नर्वद विवाह करेगा। नरसिंह सिघल भी वहाँ वैठा हुछा था। उसने जब यह बाद सुनी ते। वाला "क्या नर्वेद अवर्दस्ता श्रारती करावेगा ?" लोगा ने उत्तर दिया---''यह ते। करना ही पडेगा ''। नरसिह स्रवने घर स्राया। डधर से साँखले के घादमी भी सुवियारदे की लेने के वास्ते घाये। कहा कि विवाह है सो भेजो। नरसिष्ट ने इनकार कर दिया। सुपि-यारदे ने कहा कि मैं जाऊँगी, तब उसके पति ने कहा कि यदि वहाँ छारसी न करे ते। मेजूँ। वह बोली नहीं कहेँगी, कील बचन दिया. पति के गल्ले द्वाध घर शपथ की और पोहर गई। जन नर्नद तेरस पर भाया, बारजाट पर राडा हुआ और कहा कि आरती की तैयारी कराग्री, तब सुपियारदे की कहा गया, परंतु यह नट गई कि में तो भारती न कहेंगी। तब इसकी छोटी बहन धाई। नर्दर से कहा गया "राज! सुपियारदे बारती करती है "। नर्रद वोला-"तुम सुभे श्रवा समभकर मेरी हॅंसी करते ही, यह सुपियारहे नहीं है। १। फिर अपने साधियों से कहा कि लड़ाई का नकारा वजवाओ । साँरानं ने प्रपनी बेटो से जाकर कहा—''बाई । यहाँ कीन देखता है, भारती कर दे, नहीं ता स्त्रभी यह हमकी मारेगा "। सुपियारदे आई धीर नर्बद से कहा-"राज । तुम तो झारवी कराते हो, परतु वहाँ पति ने मना कर दिया है, इसलिए मुक्ते दुख होगा "। नवेंद्र ने फदा-यह मेरा वचन है, जो वह तुभी दुख दे ती मुभी सूचना फरा देना, में बाकर तुमें से जार्डेगा। नरसिंह ने गुप्त रीति से बापने नाई की भेजा था कि जाकर सब बनाव देखे । वह नाई वहाँ राहा था। उसने सुपियारहे के चार पर कुछ चिह्न लगा दिया थीर नर्पट

ने बहिया श्रवर से भरी हुई पिचकारी चलाई, जिसके छींटे भी हुएहें पर लगे। नर्बद ने हाथ से टटोल कर कहा, यह सुपियारदे हैं। स्नारवी की, विवाह हुमा, नर्बद स्वपनी टक्करायी की स्नेकर पीछा गया।

जब सुपियारदे अपने पित के घर नापस आई तर नाई ने नर-सिंह से कहा कि इसने भारती की। उसने अपनी स्त्री से पृद्धा ते। वह नट गई कि मैंने श्रारती नहीं की। नाई नेला—दुमने श्रारती की, मेंने तुन्हारी साडी पर निशान किया है थीर उसपर इतर के छॉटे भी लगे हैं। साड़ों देखी गई, सुपियारदे का भूठ खुन गया। तव तो उसके पति ने उसकी चाउक मारे श्रीर मुख्के गाँवकर पर्नेग से नीचे पटक दिया। इतना ही नहीं, किंतु उसकी एक सीत की वुलाकर उसके सामने पर्लेंग पर ले बैठा। वर सुपियारदे क्रोध के मार अपने पाँठ का नाम लेकर दोली (राजपुनाने में कियाँ अपने पविका नाम नहीं लिया करता है )- नरसिंह सिंधन। तू मुक्ते मार डालवा, मेरी बोटी बोटी काट देवा वी मैं कुछ न कहवी, परन्त तने मेर समाने इसरी स्त्रों की पर्नेंग पर घडाया इस-लिए में जो श्रम कमी वेरे पर्नेंग पर पाँव घरूँ ते। अपने माई के पलेंग पर पहें।" फिर दासों ने जाकर सांचना की साम से सन हान कहा। वह छाई तम नरसिंह ता भावा की देखकर बाहर निकल गया और वह ( सामु ) मुपियारदे के वधन हुडा उसको ध्रपने माथ ले गई। ग्रन संपियारदे गहना पाना बतार मीनजन घारय कर एक कोठरी में जा वैद्धी धीर नर्बंद की पत्र लिखा कि तुन्हारी भारती करने का मुक्ते यह फलु मिना है। पत्र पटकर नर्देद थे। जा कि मैं सी यही चाइता था। सब मैं तैयार हूँ। दो येश मीज लिये, उनकी

रावद रिखाता चीर गाडी में जीवकर मूमि चलने में बदाता दा।

उनको ऐसे सघा लिया कि एक दिन में वीस कीस जाकर पीछे चले ग्रावे। जब उसकी विश्वास ही गया कि ग्रव वैल यवेष्ट काम देने के बेाग्य हे। गये हैं ते। वह गाड़ी में वैठकर चला श्रीर संध्या समय जैतारस की बाड़ों में संकेतातसार जा उतरा । जो मतुष्य सुपियारदे का पत्र लाया था इसके साथ मदीनी पोशाक भेजो । सुपियारदे वख पहन पाग वाँध , शस्त्र सज , घर से निकला पड़ी । उस दिन गाँव में रावकों का खेल होता था। सिंघल सब देखने को गये थे, फेबल सुपियारदेका श्रंथा खग्रुर घर में था। जब उसके श्रागे होकर वह चली ती ग्रंधे बीदा ने पुकारा "कीन गया रे" ? चरवादार ने इत्तर दिया कि वहाँ तो कोई नहीं है । ग्रंघा कहता है—''नहीं किस तरह. वह अवस्य कोई गया है"। ऐसा कह वह सीतर रावले में गया श्रीर अपनी खो से कहा कि जाकर सुपियारदे की खबर कर। को बोली क्यों? कहने लगा जब वह ब्याह कर आई थी तन मैंने उसके पॉव की मचकाइट सुनी थी, आज फिर वैसाक्षी ग्रस्ट सुनाहै। बोदाकी छोने ऋपनी दासी को देखने के वास्ते भेजा । सुपियारदे जाती हुई श्रपने पहुँग पर हांबा वींटा सा रतकर उसपर सीरत ( रज़ाई ) श्रीडा गई थी. उसे देख दासी ने पीछी श्राकर कह दिया कि "वहजी तो पीडी एई हैं"। बीदा की विश्वास न हुआ। धपनी स्त्रो को कहा कि तूस्वयं जाकर देख। सासू गई और देखा तो सीरखपड़ी हुई है, सुधियारदे नहीं है। पीछी वैद्या, फहा—"बहु गई"। सुपियारदे वहाँ पहुँचो जहाँ सेल ही रहा या। रावज बाली फिरा रहे थे। उसने झाने वडकर एक सोनेकी मेोहर याली में डाली धीर चलती वनी। मर्बद गाढ़ी जीवे खड़ा ही घा, , वद भट जा चढ़ी। यहाँ जब रावल ने बालो अपने मुखिया की पास लाफर घरी वा उसमें मेाहर देराकर उसने पूछा कि यह किसने

१२६ मुँह षोत नैयसी की रयात बानी है। कहा, किसी जवान ध्यासमी ने बाली है। सिंधज सब बठ राड़े हुए। कहने लगे, यंह तो कुछ दाल में काला है। येल समाप्त हुआ। इतने में तो एक आरमी ने झाकर स्वबर दी कि सुपियारहे

चली गई है, गांव में डोल हुआ, सिंघल चटे। आगे गाडो की लोक देसकर कहने लगे कि नर्गद लिये जाता है। ये भी पीझे लगे पले

गये। मार्ग में ख्यां नदी धाई, जो पूर वह रहां थी। नर्नेद ने कहा, नदी काष्ट्रवाह तीन है, उदा नहीं सकेंग्रे। सुपियाददे वेलों वहलीं को नदी में हाल दी। नदी में ह्वकर मर जाकें ते। पर्वाह नहीं, परंतु पीछे धानेवाली के हाथ में पड़ने न पाकें। यह सुनते ही नर्नेद ने वैलो को नदी में चलाया, वे भी नयनों, से खास का थेंग छोड़ते हुए पार पहुँच गये। धियलों ने भी ध्याने धुवे उस पूर में बाल दिये। प्रमात होते नर्नेद ध्रपने गाँव के समीप पहुँच गया। यहाँ जन नर्नेद के छोड़े भाई धासकरण ने देला कि माई ध्रव कर नहीं धाया है तो वह चढ़ा। मार्ग में उसको माई निवा। दन

नर्नद ने उसको कहा—"माई, तू सुपियारदे को घर ले जा ! में युद्ध कहँगा"। धामकरम ने उसर दिया "धाप ले पपारें, में सम्मुख होकर महंगा"। तब नर्नद तो सुपियारदे सहित घर धाया धौर धासकरम सिम्हों के साथ लडकर रोत पड़ा। जब हसकी को सवी होने को चलने लगी तो कहा कि "जिसके बारते मेरे पित ने प्राम दिये उसको देरा तो लूँ"। सुपियारदे का देरकर वोली— "दलपूर्वी पर तो मारने का न्यम ही है, परंतु जेठजो ने विश्राम मेना लिया"। इतना कह बह धवी हो गई।

भना लिया''। इतना कह वह सवा हा नह। सिंधल पीछे जीट पडे धीर मार्ग में एक गाँव के पास, वानाय पर ठहरे। वहाँ पनिहारियाँ जल मरने को खाई थीं। उनमें से एक ने नर्वद सत्तावत व सुपियारदे की वात १९७ पृद्धा—त्रीरा पैर ( को ) फिसकी गई वै ? नरिसंह सिंधल पोड़े को रानों में दवाये वट हुन की शास्त्र पकड़कर सूत्रने लगा और कहा 'वैर मेरी गई, जो वल से जावी वा जाने न देवा, पर्रूस्त क्षियों का स्वभाव ही ऐसा होवा है कि वे किसी को रोको नहीं रुकती हैं? । तब दूसरी बोली—'नहीं वीरा, पैर कभी व जाती, परंस्त तृते बहुत सुरा किया, उनके सामने स्रदिया पर सैत को सुलाया

त्व गई, नहीं ते। काहे की जाती"।

# सातर्वां प्रकरण

(ুবার্তা मेटियायो का पुत्र) काहू के पास रहता घो।

नापा (नरपाल ) साँखला इसका उरफ्दार रायाजी के पास चिचीड़ में या। उसने राव की कहलाया कि "रावजी! पीछे ही वी कभी राव रणमल का वैर लेने पघारागे वा अभी क्यों नहीं आते हों'' १ जीवा सन सामान दुरुदा कर सवार हुआ श्रीर पुदा कि महिंवे के मार्ग में वस्ती कहाँ कहाँ आती है। किसी ने कहा कि वस्ती ते घोडे ही ठिकानी पर है. परंतु आगे मोडी मूलवायो का गुड़ा है । राव उस गुढ़े पहुँचा । मोडी को खबर हुई। उसने वड़े सरकार के साथ ठड़-राया फिर विचारा कि राव जीवा जैसा पाहुना मेरे यहाँ कव आवेगा. इसकी मेहमानदारी किससे करूँ। इसके पास किसी साहकार ने अपनी मजीठ और खाँडरस द्वाड़ों थी, इसने सोचा कि यह मजीठे धीर साँड फिर किस दिन काम आवेगी: गृत तो गौदों का बैटत सा है हो। मजीठ की पिसवाकर मैदा तैयार कराया और उसमें धी शक्स मिलाकर सीरा बनाया, कैरों ( करील ) का साग कराया. गाठ वैचार हुई, आकर विनवी की कि घरागने पघारें। रावजी घंपने सय साधियों सहित श्राये । पांतिया हुआ, मनी माँति परामगारी की और सब जीमकर दृप्त हा गये ! विद्वजी रात की वहाँ से क्रच हुआ श्रीर प्रमाव होने पर जब सब ठाकुरी ने भपने भपने हाय देखे ते। लाल रंग के। यह देखकर सब निस्तित हुए। किसी ने कहा कि मोडों से इसका कारए पुछवाया जारे। रावजी ने दे। सवार उसके पास मेजे। सवारी की आवे देंग्र मोडी उनके सामने

83€

आई। कहा, तुन्हारे आने का कारण में जान गई। रावजी राव रवामल का बैर लेने प्रधारते हैं सा परमेश्वर ने तुम्हारे पर रंग चढाया है। यहाँ खेती तो होती नहीं इसलिए धान कम मिलता है. सुजी पड़ी थी, जिसका सीरा बनाया था । रावजी की स्राशिप कहना श्रीर मालुम करना कि यह भोजन ब्रापकी ब्रम्त ही होगा। सवारों ने बाकर रावजी से वहीं बात बर्ज़ की । रावजो प्रसन्त हुए धीर वहां से हरभम सांखला के गाँव वहेंगटी आये । हरभम शक्तरी 'शा' उसका भानजा जैसा भाटी रावजो के पास खडा था। 'उसकी . रावजी ने अपने शामिल भोजन को बैठा लिया, वह भी सुजरा कर वैठ निया। तत्र हरभम ने सिर धना और अर्ज की कि स्नापने कुपा की सा यह आपकी संपत्ति का हिस्सेदार होगा और हम घरती के . सारते देहेंगे। राव ने भोजने।चर शक्कन का फल पूछा। दरभम ने कहा, इसंका भाज यह है कि आज जितनी भूमि है और जितनी में रावजी का घोड़ी फिरे वह सब आपके देश में बनी रहेगी और आपका प्रतेषं भेड़ेगा। यह सुनकर राव जोघा इर्षित हुआ श्रीर चलते वक्त जैसां को साथ लिया। वहाँ से रावत लुखा को गाँव सेतरावे पहुँचे। लगा ध्रमधडकते के साथ उनसे मिला। इससे रावजी के मन में कुछ कोघ साम्रा गया। रावत लूगा की ठकुरानी सोनगिरो के साथ रावजी के निम्हाल की तरफ कुछ सबध होने से उन्होंने उसकी जुहार 'कहताया। उसने उनको धन्त पुर मे युत्ताया, निक्ररावश्व की श्रीर फहा-' वाबा, हमारे पास जो कुछ धन घरती दिखती है वह सब • बुम्हारी है, भोजनकोजिए। सब बच्छा होगा"। रावजी चर्तरे, गीड वैयार हुई, घरोगे परतु मन को कसक न निकली। रायत लूगा रायजी से क्यासत हो जा सीचा, तम सीनगिरी ने जाकर उस कमरे का राजा याहर से लगा दिया और रावजी की सचना दी।

१३० सुँह्योत नैयसी को स्थात

जोघा ने वहाँ के सब धोड़े श्रीर मालमता छुटा। इमसे टूसरे मी

मय भूमियं हर गये श्रीर झा झाकर रावती के अयीन बने। वहाँ

से सवार हो, मार्ग में के टूसरे मूमियों को नमा नमाकर साथ लेता

हुआ राव जोवा रू य में साँखलों के यहाँ आया। वे नारियल लेकर

सामने हाजिर हुए। शेकाइत रावत ने अपनी वेटी रावजी को परपाई,

श्रीर पूर्ण एतसाह के साथ विवाह किया। जब यह समाचार रायाजी

को पहुँचे तो उन्होंने नापा साँखला को इजूर लुनाकर पूछा कि तुम्हारे

मी इन दिनों में राव जोबाजी की कोई स्वरर आई है। पहले तो

जब एससे इस विवय में पुद्धवाया जाता तो बही कहता कि कोई

सबर नहीं आई, परन्तु इस बार वो कहा कि दीवाय! यह यात सच है, मेरे पास भी ऐसी ही एउट आई है। यह सुनवे ही दीवाय के चेहरे का रंग बदल गया। नापा का फर्मावा कि किसी हर से मामला सुबर भी जावे। उसने अज़े की 'दीवाय सखानत! राठोहों के वैर का मामला बडा बेडव है, जिसमें बैर भी राव रयमल का'। उन तो दीवाय की और भी विशेष भय हुआ, तापे ने अज़े की कि बैर कर्रा (बेडव) है, परांत रंने से निटे। दीवाय ने भी इस बाव की कर्रा (बाय) में सुम पर आकर तरंत रावजी के पास कासिट भेजा

ता ता दावाय का आर मा १२३५ मेथ हुआ, नापन अन् का कि वर्ष करीं (वेटब) है, घरवी देने से मिटे । दीवाय ने मी इस याव को माना । नापा ने पर पर आकर हुर्रंद रावजी के पास कासिद मेजा और कहलाया कि यहाँ कुछ वज नहीं है आप शोत प्रवारिये । तत राव की कीं जमह अगह मेवाह में कैंड गईं । देश की दशा देशकर दीवाय के पढ़ों किस हुईं । नापा को कहा कि किसी प्रकार बाव यन जावे तो ठीक है, नापा ने अर्ज की "दीवाय कि यहां खादमी के मेजकर यावचीत करारें" । राखाजी ने अपने प्रयानों को भेजा, उन्होंने जाकर राव जीवा से कहा 'रावजी ! जो इंनी थी सो तो हुई, यह देश ही तुन्हारा यनाया हुआ है, यदि तुन्हां मारेगों तो ररननेवाना कीन है"। रावजी ने कहा, "यह वात ता ठीक, ररननेवाना कीन है"। रावजी ने कहा, "यह वात ता ठीक,

परंतु वैर वॉधना ते। सहज है और छटना कठिन हैं"। दीवाय के प्रधानों ने फिर कहा कि "हमने घरतो दी, वन राजनी के उमराव वेरले कि शर्तिया लड़ाई होनी चाहिए।" दोवास के प्रधारों ने इसकी स्वीकार कर दोवास से ब्राकर बर्ज की। रामाजी भी राजी है। गये। दोना स्रोर की सेना स्थामने सामने खड़ी हो गई, रोत साफ किया। रगारंभ रेपि गये। रावजी की सेना पूर्व में भीर दोवाग की पश्चिम र्थे रही। फिर रावजी के प्रधानों के सन में आई कि धरती लेवें ते। 'अच्छा है, तब उन्होंने रावजी से अर्ज की कि किसी प्रकार प्रथ्वी लेकर में डोवर में मिलाना ठीक है. लड़ाई में तो आपके ,क्रागे थे ठहर न सकेंगे। धरती लेने की बात रावजी के सन से भी . आई। उमराव बोले कि जो हुन्म हो तो द्वेहपुद्ध कर ले. अर्थात् एक सामंत हमारा और एक उनका सैदान मे उतरकर युद्ध करे. जिसका सामंत जीते उसी की जीत समक्षी जाते । ध्यापका सन्तर ऐसा है कि आप हो की जीत होगी। राव ने भी यह बात मानी। दोवाण की तरफ से विकमायत भोला धीर राव जीधा की तरफ से बोजा उद्दावत काया । बीजा ने विक्रमायत को एक ही हाथ में गार लिया। नापा साँघला दावाय के पास खडा या। अर्ज की कि जा **हाल बोजा का हुया बैसा ही दोवाय का होता. परंत धरती देने से** वह बना टल गई। लीटते हुए राज जोया ने मेबाड की भी लूटा धीर मेंडोबर जाकर सक १४१५ जेठ सदा ११ शनिवार देापहर को जीपपुर नगर की नींव हाली।

दूदा जीवावत, जिमने नरसिंह सिंघल के 92 मेवा को मारा-प्रक बारराव जीघा सेवा हुआ या सीर उसके सरदार बैठ वार्वे करते थे। एक ने कहा कि माटियों के साथ बैर न रहा, दूमरा वेखा राटेखें। के बैर है। बीसरेने उचर दिया, एक बैर है-मामकस्य सत्तावय का

श्रीर नर्नेद सुपियारदे लाया, वह वैर नहीं लिया है। राव जाया ने यह यात सुन ली धीर पूछा कि क्या कहते थे ? पहले ते। रजपूरी ने वात टाली, परंतु जब राव ने आग्रह के साथ पृछा तो कहा कि न वे। आसकरण के धीर न नर्बद के पुत्र है, उनका देर कीन ले! रान उस वक्त ते। कुछ न बेाला--प्रभातको उसका पुत्र दूदा, जिस पर राव की छुपा नधी, जब मुजरे की भ्राया ती राव ने उसकी कहा कि ''दूदा, मेघा सिंधल को सारना चाहिए, क्योंकि उसके पिता नरसिंह ने प्राप्तकरण सत्तावत को---वर्वर सुवियारदे लावा, इसके बदले---मारा है"। दूदा ने पिता से सलाम की श्रीर तत्काल चला। राव जीया ने कहा कि में साथ किये देता हूँ, श्रकेला सत जा। वह मेघा है। दूदा ने उत्तर दिया "दृदेा मेथे, के मेघो दृदे"-- अर्थात् या दूदा मेघा को सार लेगा या मेघा दूदा को। घर श्राया, श्रपने श्चादिमियों को साथ लेकर चढ़ चला, जैतारण से तीन कीस पर जाकर उतरा धीर दूत भेज मेवा को कहलाया कि "दूदा जाया-वत प्राया है, श्रासकरण सत्तावत की गाँगता है"। भेषा ने उत्तर भेजा कि "इतनी देर से क्यों बाया" ? पीछा कहलाया कि "जान पड़ने पीछे ते। दुदा ने जल भी आगे आकर पिया है"। मेघा ने महल 'पर चढ़कर भ्रमने नौकरी से कहा रे! घोड़ियाँ इधर मत ले जाना, हुश जीधावत धाया हुआ है सो हो लेगा। यह शब्द सुनकर दहा ने पुछा कि यह कीन बोलता है। कहा—"जी ! मेघा"। क्या उसकी मावाज इतनी दूर तक पहुँचती है ? लोगी ने कहा—वह मैवा सिंघल है, क्या तुमने कमी उसका नाम नहीं सुना ? फिर ददा ने कदलाया-मुक्ते तेरी धोड़ियों से काम नहीं श्रीर न तेरे माल से वास्ता है। मुक्ते वा वेरा मस्तक चाहिए, सो धापने होंद्व युद्ध करें। इसरे दिन मेघा ध्रपना साथ हो मुकावत्ते की ध्राया ग्रीर

दूदा को कहा— "दूदाजों, मेरे रजपूत सप मेरे पुत्र की जान में गये हैं, यहाँ में बोड़े साथ से हूँ।" दूदा ने उत्तर दिया कि इस रजपूती की क्यों कटाई, अपने दोनों खड़ ले। या ती दूदा मेपा को सार ले, या मेया दूदाको दूघ पिलावे। अंत मे यही ठहराब हुआ, दोनों के रजपूत दूर राड़े हुए तमाशा देखते रहे। दोनों योधा मेदान में आये। दूदा बोला "मेया! यात कर"! मेवा कहता है, पहले तू बार कर! दूदा ने किर बड़ी शब्द कहे, तब मेया ने तलवार काड़ी। यह दूदा ने टाल पर रोक ली और फिर एक ही हाय मे मेवा का सिर तन से जुदा कर दिया। मत्कक लेकर दूदा चला, तब रजपूतों ने कहा कि इस सिर को यह पर रख दे। यह वहा रजपूत या। दूदा ने वैसा ही किया। उसके गाँव में भी किसी तरह का उजाइ न करने दिया और आप पिता के पास आया त्या सिर कुकाया। राव जोवा ने असल हो कर की ही सिरोपाब दिया।

सीहा सिधल — सीहा सिधल कमल पॅबार है। इसके सव पोड़े मर गये तब एक दिन उसने अपने रजपूतों से कहा कि ठाड़रों पोड़े नहीं हैं, कहीं से लाने चाहिएँ। वह चढ़कर गांव पोलहरे माया और गोयंद कूँ पावत की मारकर उसके २०० पेड़ि रोास लाया। दूसरे दिन वह सीजत के गाँव माँडहे गया; वहाँ महैरा कूँ पावत रहता था। सीहा ने इसके सम्भुद्ध जाकर राख डाल दिये और कहा कि मैंने तो ऐसा कमें किया है सो अब ग्रुक्कों सीच रिखाणे। (इंड दें। या गारे।)! महेरा ने उसकी सीच न रिखाया। यह पात मीडण (कूँ पावत) ने सुनी। कहा, महेरा ने अच्छा नहीं किया। जब सीहा बाया था तो उसकी सीच दिखाना पचित था। मीडण भीर सीहा होनी दीवाण (मेवाड के महाराणा) के पाकर थे। एक पार मानाशाह ने दीवाण की गोठ दी भीर प्रत्येक सरदार १३४ र्सेंड्योत नैयसी की रयात की पत्तल में मीतियों से भरी हुई एक एक पुढ़िया रस दी। मेबाड़ की उमराव ती उन पुढ़ियों को ले गये, परंतु सीहा ने प्रपनी पुढ़िया

नहीं ली । दोवाय ने दारियों से पूछा (वारी जाति के लोग पचल-दोने बनावे श्रीर सरदारीं की चाकरी करवे हैं ) कि पचली में कुछ मिला ! उन्होंने अर्जु की कि दूसरी पचलों में वे। कुछ नहीं था. परंत सीहाजी की पत्तल में मोती पाये। सरदार सन खा-पीकर उठ गये तब सीहा के जीड़े (पगरसी) मंडिय के सम्मुस रस दिये और सब सिंघन बील उठे कि हुम्हारे माग्य फलेंगे। माहए के मन में इस बात की कसक पड़ गई। सीहा कहने लगा कि मोहण मुक्तको मारेगा। फिर सीहा दोवाए की चाकरी छोड जालार में गजनीयाँ के पास जा रहा। वहाँ उसे होहियाल पट्टे में मिली। मांडण ने जाना कि अब सीहा गया तो वह भी दीवाए की सेवा छोट मारवाड में कछा वीदावत के पास चला गया । वहाँ उसने श्रपनी कटार डालकर कहा-कठा ! तू वीदा का वेटा है से। श्रद जो त कटार वेँघावे दे। में वाँघूँगा। फक्षा घपने साघ सहित मंडिए की सहायता की चला। मार्ग में बदयसिष्ट देवडा नाहर की पालडी (गाँव) में रहता था। उमके पाम भ्रच्छे श्रच्छे राजपुत थे। सोहा थ्रीर मांड्य दोनों की बेटियां चदयसिंह को ब्यानी थीं। माहरा की चेटी पवि की छपापात्र धीर सीहा की कत्या द्रहागन थी । माँटय ने अपने चारण के द्वाय येटी की कह-लाया कि बाई ! तू अपने पित से कह देना कि "इम यहाँ अपना चेर लेने की दीहते हैं, घापके ललाट पर दही घड़ाया है, घाप यह सरदार हो सा टाला दे देना"। इसी समय सीहा के चाकर प्र राजपुत रिसाकर सिंपलुबाटी छोड़ डेाडियाल की ग्रीर जाते थे।

जनको मनाने के लिए सीहा भी चघर छा गया। जनको

तैयारी करना चाहा ते। उसने कहा कि यहाँ मांडण पास ही है, ग्रपने चलुकर साथियों से मिल जावें। राजपूरी ने कहा ''सीहाजी! ते। चाँद को कौन गोड़ी में पकड सकता है" ( भावी टलने का नहीं ? )। सीहा वहीं उतर पड़ा: एक राजपूत वकरा लेने गया, दूसरा घृत, चावल, मैदा लाने की दीड़ा। उन राजपूरी की माता वैलगाडी पर चढ़ी तेा क्या देखती है कि वरछिया चमक रही हैं। सडिय था पहेंचा थीर वहीं ब्राइसों की गाडियाँ जा रही थीं। उधर जाकर पूछा कि हम गजनीयाँ के चाकर हैं. वतात्री सीहा सिंधल कहाँ है ? बाह्यल वोले महाराज ! हमारा स्वामी भी कहीं पास ही होगा। मांडण श्रपने कटक के शामिल होकर सीहा पर जा गिरा तत्र उस राजपृतानी ने गाड़ी पर से उत्तर-कर बेटो की कहा कि "अरे पुत्रो ! सीहा बहुत राजपूरी का धनी है, इस वक्त देखना है कि तुम किस तरह ग्रापना कर्तव्य पालन करते हो।'! इन राजपूती ने शख सँभाड़े थीर खूब खड़े, सीहा मारा गया। राघे। बाढ़ोत नांमी राजपूत सीहाको पास घा। बह पग से खोड़ाएक पाँव काठ की बोड़ी से रस्तता था। उसने सेवाकी सामने वह घोडो फेंक दो और कहा भाई, इतने दिन इसको दाना चारा मैंने सिलाया अब तुम सिलाना । बरछा द्वाध में पकड लिया धीर बड़े पराप्रम के साथ लड गरा। सीहा की मारकर मांडख कूँ पायत लीटा श्रीर उदयसिह देवडा के यहां झाया। इतने में वह राजपूत जो कहीं (भोजन का ) सामान लेने गया था, भा पहुँचा। मावा से पूछा कि वेरा कुछ गया तो नहीं ! कहा, कुछ भी नहीं गया। येटातृष्य गया। राजपूत वेष्ठा तेरे सब ही गये, में भी लड गरेंगा थीर यह भी मांहण के पास जा, लड़ाई कर मारा गया।

देशकर सीहा घोड़े से उतर पड़ा। राजपूती ने उसके भीजन की

में हवाीव नैवासी की ख्याव १३६ यह बात सब जगह फैल गई कि महिए क्रॅपावत ने सीहा सिंघल की

मारा है। जब उदयसिंह ने यह सना वा बाल उठा कि "मा जहां मांडयारी" ( एक गाली है ) "मेरी वलहटी में सीहा की मारा"। मांडस की बेटो ने पित ( उठते हुए ) का पहा पकड़ा और कहा ''श्रापं क्या करते हैं, आपके बैर फिरता है, आपके सिर पर ता इही का विलक्त लगाया था"। ऐसा कहकर पीछा बिठाया। रुदयसिंह के राजपत सब कचहरी में आ इकट्टे हुए बाट जोहते थे कि गस्न सजकर स्वामी धावे ते। भगड़े की चलें। इस वक्त सीहा की वेटो ने निकलकर कहा- "ठाकुरे। वह तो मांडण का जमाई है,

रसको वेटो की वात सान ली है। तुम्हारे में कोई रजपूतानी का जाया है कि नहीं जो इस भूमि की लाज रक्से १" तुरंत राजपतों ने पायगाह में से ⊏२ घोड़े रोाल लिये थ्रीर एक एक घोड़े पर दी दी सवार हो १६० राखवंद जा पहुँचे। हाथी में डालें पफड़ थाडी पर

से उतर पढे थीर फगड़ा किया। कल्ला बोदावत थीर ५० घादमी मांडण के मारे गये, मांडण धायल हुआ। ये सही सलामत राहे रहें। उस वक्त (मारवाड़ का ) राव चंद्रसेन युवराट के पहाड़ी में या । सो राव के सैनिकों ने श्राकर सब देवडों की टिकाने लगाया । वमी दिन से फल्ला की साहिती हुट गई, सिंघनों से खड़ाई की वन काला १५ वर्ष का घा। मंडिया की जागीर में बृद्धि हुई।

## ञ्राठवाँ प्रकरण

## नरा सूजावत ख़ीर राव गांगा

नरा सूजाबत—(राव सूजा का पुत्र, जिसको उसके पिता ने फलोदी जागीर में दी थी।) राठोड़ खोंबा (चेमराज) पेाह-करस में राज करता या जहाँ वालनाय जोगी का साश्रम था। वह गढ़ी के स्वामी हरभू साँखला मेहराजीत की कन्या का विवाह जेसलमेर के भाटी कलिकर्ण के साथ हुआ था, वह अपने पिता ही के घर रहती थी। उसके एक कन्यानचत्र (मूल) में उत्पन्न हुई, (प्राय: हिंदुओं में इस नत्तत्र में पैदा होनेवाले वालक की धुरा समभते हैं) इसलिए इसको वन में फेंक द्याये। उसी प्रयसर पर इरभू फलोदी गया या, पीछा लैं। हते हुए उसने जंगल में बालक के रोने का शब्द सुना और एक वालक की पढ़ा देखकर पूछा यह किसका वालक है, तो यही एचर मिला कि कोई ढाल गया होगा सो रोता है। हरभू इसको उठाकर घर पर ले श्राया श्रीर धाय रखकर भन्नी भाँति उसका पानन-पोपण करने लगा। ( उसकी स्त्री ने ) जर उस बालिका का वस पहचाना ता कहा कि इसकी क्यी लाये, यह ते। बुरे नचत्र में पैदा हुई है। हरमू ने उत्तर दिया कि नहीं, यह ग्रम नचत्र में जन्मी है। इसका परिवार बढेगा बीर यह श्रपने पिता तथा पवि दोनी के कुल की उज्ज्वल करेगी। नाम उसका लक्सी रक्ता। उन्हों दिनों में इरमू के भी कन्या जन्मी। ये दोनी, मासी मानजियां परस्पर बोड़ा फरती वड़ी हुई तब संबंध की फिकर करने समे। इसमू ने माझव की युसाकर कहा कि वाई लहसी का नारियल पोहकरण के सींवा राठोड़ को ले जाकर दे था।

१३८

ब्राह्मण गया श्रीर कद्दा कि कलिकर्ण भाटी की बेटी श्रीर हरभू साँखला की देशिहती का नारियल साया हूँ। सांवा बोला-इमने सुना है कि उसके प्रहु बुरे हैं इसलिए यह सगाई में न कहाँगा,

सॅप्टपोत नेपसी की ख्यात

यदि हर्भमूजी की फन्या दें तो ध्याह लूँ। तब ब्राह्मण पाछा लीटा, सारी वात हरभू से कही। हरभू कहने लगा कि भाई जिसके घर वेटी जन्मी वह जन्म द्वार गया, श्रव क्या किया जावे। फिर अपनी

कन्या का नारियल सांवा के पास भेज दिया। उसने भी उसे वधा-कर लिया थीर शुभ महत्त्र में जान बना विवाह करने श्राया। लच्मी का नारियल और भी दो चीन जगह भेजा गया. परंतु सबने पीला फिरा दिया। रात्र सांतल जीवपुर में राज करता घा थ्रीर सूजा शिकार येलवा फिरवा था। एक वार वह गढ़ों के पास आर निकला। तब हरभू ने उसके साथ लच्मी का विवाह कर दिया। उसके दे। पुत्र बाघा और नरा हुए, सांबल्ज के बेटा नहीं था। इसलिए (चसके पीछे) सजा गदी बैठा श्रीर लच्मी राजरायी हुई। उसका

भाई जैसा राव सूजा के पास भाकर रहा, जिसकी संवान जैसा भांटी हैं। राव सूजा ने मारवाड़ का शब्दा प्रवंध किया. बाघा की

वगड़ी और नरा की फलोदी जागीर में दी। राष्ट्री लच्मी फलोदी में नेरा को पास रहती थी। एक दिन वर्षाकाल में घडी चार एक रात गरे तरा छएनी माता के पास मोजन करने श्राया या. उस वक्त एक दासी ने भरोसे में जाकर देशा थीर बोली—''मान पाष्टकरण पर खोंबर द्वीती दें" (निजली धमकती दें)। तब लदमी ने नि:श्रास द्वाडा । नरा ने पृद्धा-"माता ! तुम्हारे वाघा धीर नरा जैसे पुत्र हैं फिर नि:श्वास क्यों ढाला" ? "रावजी भी बार्नद में हैं।'',माता दोली ''वेटा, मुक्तसे मत पूछ।'। नरा ने ष्पापह किया ते।

फहा—''इस पोइकरणवाले ने कुमारेपन में मेरी निदा की थी"! नरा वेला—"माजी ! इसके घर में तुम्हारी मीसी है इसलिए मैं कुछ नहीं बेालता हूँ, कहा ता अभी उसका गढ़ छीन लूँ"। लह्मी ने कहा "वैटा ढील मत कर"। तब नरा ने श्रपने पुरोहित को कहा कि तुसहायता दे ता पोहकरण लेकें। पुराहित ने उसे स्वीकारा। नरा थोला कि कल में तुक्तपर क्रोध करके तुकी बुरा भला कहूंगा, तुभी मुभ्ते वैसाही उत्तर देना और रिसाकर ऊँट पर चढ पोइ-करण चला जाना। प्रभात हुआ, पुरोहित आया, तब नरा बीघ कर उसे कहने लगा—''हरामसोर! तूमुक्ते मुँह मत दिसा। तू मेरे राज मे विरोध फैलाता है, मैं तुक्ते नहीं चाहता, जा काला मुँह कर"। पुरोहित ने भी वैसा हो उत्तर दिया—"नरा! तू किस तरह बोलवा है, हाल वे। रावजी सलामत हैं, श्रीर उनके कुँबर भी बहुत हैं, तू किस बाग की मूली है''। इतना कह चठा धीर चाकर के पास से छागल (पानी भरने की मशक ) ले कीठडी में जा ऊँट पर पलाख कस बैठकर चल दिया ग्रीर यह कहा--''नरा! धव तुभो जो जुद्दार करूँ तो धपने वैरी को करूँ"। घाकरों ने झाकर नरा से कहा कि आपको खासा सवारी के ऊँट पर पुरादित ने काठी माँडी है। नरा वोला—''डस इरामखेार की जाने दे। किसी प्रकार यह भेरी निगाइ से टले<sup>37</sup>। पुरोहित पेाहकरण गया। जहाँ उसको सुसराल थो. वहाँ जाकर वह सदा घर मे बैठा रहता, पाइर कभी न निकलता था। उसके ससुर तथा साले ने इसका फारख पूछा दे। उसने कहा कि में नरासे लडकर आया हूँ। सुसराजवाली ने राव सींवा से जाकर यह बात कही कि हमारा जमाई परा से रिसाफर बाया है। तब सींवा ने पुरोहित की बुलाया भीर नरा से रिसाने का कार्य पृछा-कड़ा, यहाँ

१३८ मुँहणोत नैयसी की ख्यात
नाक्षण गया धीर कहा कि किलकर्ण माटी की बेटी थीर हरमू
साँखला की दीहिती का नारियल साथा हूँ। सांवा वेला—हमने

यदि इर्रभुको को कन्या हें तो व्याह लूँ। तव बाह्य पाछा लीटा, सारी वात इर्रभू से कही। इर्रभु कहने लगा कि भाई जिसके घर बेटी जन्मी वह जन्म द्वार गया, धव क्या किया जावे। फिर ध्रवनी कन्या का नारियल साँचा के पास मेज दिया। उसने भी उसे वया-कर लिया और श्रुम मुहुचे में जान बना बिवाह करने थाया। लक्षों का नारियल और भी दो चीन जगह भेजा गया, परंतु सबने पोछा फिरा दिया।

सुना है कि उसके ग्रह बुरे हैं इसलिए यह सगाई में न कहाँगा,

खेलवा फिरका था। एक चार वह गड़ों के पास व्या निकता। वव हरमू ने उसके साथ लच्मी का निवाह कर दिया। उसके दो पुत्र बावा और नरा हुए, सांवल के नेटा नहीं था। इसलिए (इसके पीड़े) सूजा गदो बैठा और लच्मी राजरायी हुई। उनका भाई जैसा राज सूजा के पास क्षाकर रहा, जिसकी सवान जैमा भाँटी हैं। राव सूजा के पास क्षाकर रहा, जिसकी सवान जैमा भाँटी हैं। राव सूजा से पास को बगाई। और नरा के जो से पास को बगाई। और नरा के फलोदी जागीर में दी। रायी लच्मी फड़ोदी

थाई। धीर नरा की फलीदी जागीर म दी। राघी लखी फलीदी में नेरा के पास रहनी थी। एक दिन वर्षाकाल में घड़ी चार एक रात गये नरा धपनी माता के पास मोजन करने ध्याया था, उस बक एक दासी ने भरोखे में जाकर देखा धीर येखी—"ध्यान पेड्करण पर खोबच होती है" ( विजली चमकती है)। तम लख्मी ने निःश्वास छोड़ा। नरा ने पूछा—"माता! बुन्हारे याचा धीर नरा जैसे पुत्र हैं किर निःश्वास क्यों डाला" ? "रावजी भी घानंद में हैं।" माता बोली "येटा, मुक्तसे मत कुछ"। नरा ने धामह किया तो कहा—"इस पोहकरखवाले ने कुमारेपन में मेरी निदा,की घी"। नरा बे।ला—"माजी ! इसके घर में तुन्हारी मौसी है इसकिए मैं कुछ नहीं योलता हूँ, कहो तो अभी उसका गढ़ छीन लूँ" । जहमी ने कहा ''वैटा ढील मत कर''। सब नराने श्रयने पुरोहित को कहा कित् सहायदा देता पोहकस्य लेकें। प्रोहित ने उसे खीकारा। नरा बोला कि कल में तुम्तपर क्रोध करके तुमी बुरा भला कहूँगा, तू भी मुक्ते वैसा ही उत्तर देना श्रीर रिसाकर ऊँट पर चढ पोइ-करण चला जाना। प्रभाव हुआ, पुरेहित श्राया, तत्र नरा क्रीय कर उसे कहने लगा—"हरामस्रोर! तूगुभो गुँह मत दिखा! तू मेरे राज मे विरोध फैलाता है, मैं तुभी नहीं चाहता, जा काला गुँह कर'' ! पुरोहित ने भी वैसा हो उत्तर दिया-"नरा ! तू किस तरह बोखता है, हाल ता रावजी सलामत हैं. श्रीर उनकी क्वेंबर भी बहुत हैं; तू किस बाग की मूली है"। इतना कह चठा धीर चाकर के पास से छागल (पानी भरने की भशक ) ले कीठडी में जाऊँट पर पत्नास कस वैठकर चल दिया थ्रीर यह फहा— ''नरा! शब तुभी जो जुद्दार करूँ तो अपने वैरी को करूँ ग चाकरी ने ब्राकर नरा से कहा कि ब्रापकी सासा सवारी के डॉट पर पुरेाहित ने काठी मौंडी है। नरा वेाला—''वस इरामखेार की जाने दें। किसी प्रकार वह मेरी निगाह से टलें"। पुरेहित पेहिकरण गया। जहाँ उसकी सुसराल थो, वहाँ जाकर वह सदा घर मे थैठा रहता, बाहर कभी न निकलता था। उसके ससुर वधा साले ने इसका कारण पूछा ती उसने कहा कि मैं नरा से लड़कर आया हूँ। सुसरालवाली ने राव सीवा से जाकर यह वात कही कि हमारा जमाई नरा से रिसाकर आया है। तम सींवा ने पुरोहित की युस्ताया भीर नरा से रिसाने का कार्य पूछा-कहा, यहाँ

११४० मुँद्रयोव नैवर्सा को ख्याव

'आया करें। सर्व ली और धानद में रहा, यहाँ मी तुम्हारा पर है। पुरोहित वोला—"राजा, सर्व साते हैं सी घाप ही का है, हाल तो रावजी निवमान हैं चनके कई पुत्र हैं, एक नरा रूड गया तो क्या हुआ?'।

पुरोहित जेठ सास में धाया द्या तन इसती फर्ना हुई था।

कोगी के श्राश्रम में उसका एक दृत्त द्या सो राव (सींवा) के पुत ैरोज वहाँ आवे श्रीर उत्पर चडकर फल तोडते थे। एक दिन नालनाघ झाया तो उसे देखकर क्वेंबर उतर गये। जीगी ने कोघ में आकर इमली की दी निष्फल कर दिया और कुँबरों की कहा कि "तुमसे गड जावेगा श्रीर हमारे चेली से मठ छूटेगा, वे घरवाएँ हो जावेंगे"। इतना कहकर नावजी चलते हुए। कई मनुष्या ने उनकी रोका परतु पांछे न फिर। सब सींबा की ठक्तरायो ई दी वाननाय की परम भक्त थी। पहले नायजी के बाल भेजकर फिर ध्राप भोजन किया करती थी। उस दिन ठञ्चराणी का मनुष्य भाजन लेकर गया ते। किसी ने कहा कि नायजा ते। आज चने गये। .पछा-क्यों ? उत्तर दिया कि कुँवरों ने कष्ट पहुँचाया धीर जाते हुए ऐसा ऐसा कह गये हैं। यह समाचार सुनते ही ईदा भाजन पर . में चठ रें डा हुई श्रीर नगे पाँव मागी गई। सात कोस पर जाकर देखा कि जात के ब्रच के नीचे नाघजी सीये हुए हैं। यह पहुँच-कर मगचपी करने थेठ गई। नाघ जी की घाँस खुजी, इसे देखकर पूछा "माता तू क्यों आई ? मेरा वचन किरने का नहीं"। ईदी येखी, ते। हमारी क्या गति होगी ? नायजी ने कहा "तरे पुत्र होगा, वहा चीर, इसका नाम लुँका देना । वह सात वरस का होगा तर घरती पीछी बावेगी, परतु इस जान तक । ब्रव में दूसरी तरफ जाऊँगा"। ई दा पीछी घर आई।

पक दिन राव र्खीवा वछेरी को देखने के वास्ते बीगरास गॉव<sup>'</sup> जाता था ∤ पुरे।हित को कहा कि सम भी चले। } वह 'बीला—`

888

को जावा था। पुरोहित को कहा कि तुम भी चलो। वह घोला—े एम ब्राह्मणों का वहां क्या काम है ? राव तो ८० सवार साथ ले पढ़ गया, श्रीर गढ़ का द्वारपाल हाथ में कटार लिये खड़ा था। पुरो-दित ने बससे पूछा कि कहां जाते हो ? पौलिया बोला कि यह कटार किसी को देने जावा हैं कि सुबरा लावे। पुरोहित ने कहा—

"जो सुके दो, में सुबरा कार्क"। दर्बान—"नहीं महाराज, आपको सुधराने के लिए क्या हूँ"? दुरोहित—कोई मय नहीं, वाकर ले चलेगा। ऐसा कह कटार लिया, कॅट मेंगा उस पर रजाई पटक उचाकर को तो नहीं होड़ा धीर धाप चढ़कर देहरे के मार्ग से चला। धारो परक पढ़ोवाल माझक मिला उससे कहा—रे! विच ले जाते हैं वाहर कर। माझक पुकार उता, राव नसर केंद्रों पर शक्तवंद साथ लिये तथार खड़ा हो था। पाँच सा सवारों से धागे वहा तो मार्ग में पुरोहित को देसा कि केंद्र की खींचता चला धाता है। राना सोहदूर ने कहा मात्रक खाता है छठ बात न होने, वाहर का मामला है जिस नाश्च खाता है। साने से स्वीता 'में इक्क नहीं कह सकता, चले खाड़ोग्"। वह मार्बिय मी साथ ही लिया। राखा ने फिर कहा कि नती कोई खोल नंबर धाते हैं।

हैं भीर न कोई घसका (वैठाने का स्थान ) दिखता है, अपने जायेंगे कहाँ ? नरा ने उत्तर दिया कि "पोइकरण लेंगे"। राणा कहेंगा है— तब तो कोड़ांधज पोड़े का ग्रॅंड कूटो ! बोड़े ने नवर्ग कटकारे, जिनका शब्द गाँव क्षोगरास में कदह पहाड़ी तक 'सुनीई दिया। राज खींवा कोली (धसुविरोष ) द्वाय में लिखे न्याल (पुली कोठड़ों) में वैठा छोट (ग्रॅंड पोना) हालता पुष्पी पील एटा "क्षोग्रिक पोड़े से करदेक" (नयती का राज्य) चुननी में कार्य हैं, गढ़ भी सुना है। वह बसनिया भी पीच छः गड़ीने से क्षाकर ठहरा

१४२ सुँदवीत नैयसी की ख्यात हुम्रा है, कुछ वपट्टव सा नजर झाता है। स्प्रार के वास्ते पाँच छ सवार भेजे जो पहाडा पर जाकर स्प्रडे रहे। इतने में नरा का

साथ भान पहुँची। सवारों ने पूछा कि कौन ठाकुर है। कहा-"नरा बीकावत का साथ है, श्रमरकोट व्याहने के वास्ते जाता है"। सवारों ने कहा कि कीडायज घोडा तो नरा सुजावत के पास है। किसीने उत्तर देदियाकि इमारा घोडावीमार घासो इसको मांग लाये हैं। फिर प्रदा कि इतने ऊँटो पर शख क्यों लडे हैं ? "कहा—हमारे बैर भाव है. और राजाओं के साथ श्रस्न शख होने धी चाहिएँ।" उन सवारे। ने राव खोंबा से जाकर कहा कि क्र**छ** दाल में काला है। सघ चना जाता है, सर क्लेसिया किये हैं. सिर पर सेहरा वेँघा है धीर सम्मायच राग गाया जाता है। इतने में नरा पोहकरण जा पहुँचा । पुराहित ने आग वडकर पोलिये की पुकारा कि भट ह्या ह्यपनी कटार ने। वह जागकर झाँखें मलता हुआ भाया. रिजंडकी खोली भीर कहा--"लाओ दे दे।" । पुरेहित ने कहा "यह ले भाई, हमारे कैंान हाय खगावे" ? ज्योही द्वारपाझ ने कटार लने को द्वाय याहर निकाला कि नरा न वर्दी मारी जो पीठ से जाती निकली। वह तो प्रथ्वी पर गिरा धीर नरा भीवर घुस पडा तथा नगर में श्रपनी श्राद्य दोहाई फिरा दा। र्सीवा ने सपर की सवार भेजवाया । एसने पीछा स्नाकर कहा कि नरा सूजावड ने पोइकरण लिया धीर वहाँ उसकी दुहाई फिर गई है।

(तराश हुआ) सोंवा भोइकरम से वीन चार फोस वाजू में होकर निकड़ा। मार्ग में एक गडरिया मिछा जो एक सिसकते हुए पकर को कमें पर लादे चला भावा है। उसने आकर सोंवा की वह पकरा दिया। सोंबा ने बाना से पूछा कि यह क्या पाव कहता है। बाना बेतना—सोंवा। स्रोप जिंवने कीस जाकर इस पकरे की सायें नरा सजावत श्रीर राव गांगा

देकर उससे वकरा लिया। गडरिये ने पैसे लेने से इन्कार किया ते। कहा कि ले ले। इमारे यह शक्तन की वात है। फिर १२ कोस

भिषीयाणे (गाँव) जाकर वकरा खाया। जन नरा ने गढ में प्रवेश

गत धनवाया ।

भारकार सोंवा प्रावि गाँव भिखोयाचे में ठहरे श्रीर नरा के साधी

पोइकरण आये। इकीकत कही तो नस की खियाँ सती है।ने की

किया ते। खींवा की स्त्री ने कहा— 'वेटा इमकी क्यों निकालता है ? इम तो कैर काटा खाते हुए बैठे थे??। नरा बोला—''नानीजा! दुम कैर कांटे खाओ, इस वहाँ गहुँ खाउँगे? । ऐसा कह राजवीक की वाहर निकाला। वे बाहडमेर जाकर वसे छीर वहाँ से दीड धूप करने लगे। नराने पोडकरण की भूमि आवाद की और सांबल मेर का

जन ( खींबा का पुत्र ) लेंका बारह वर्ष का हुझा तन राव सींबा. पाचा वरजोग लुँका सब मिलकर चले और उन्होंने पेाहकरण,के पशु छोन लिये। राव नरा छुडाने की चढा, लडाई हुई। नरा ने लुँका के पीछे घाडा दिया थ्रीर उसे जा लिया। तब उसने चलते चलते ही तलवार की एक हाथ ऐसा किया कि सिर तन से जुदा होगया श्रीर नरा का घोडा घड की लिये ही २०० कदम तक चला गया। नरा की

निक्लीं। देखें ती पित के घड पर मखक नहीं है। पोहकरणों के पास मस्तक मेंगवाया । उन्होंने कहा-हम ते। मस्तक नहीं हाये.• वहीं दे। सी कदम पर गाडो में सिर पड़ा मुख्या है से। मेंगवा लो। वहाँ एक कीर एक गागवण धीर एक श्रीर इच या जिनमें पडे,हुए नराक्षे मस्तक की लाये। उसे गाद में रस्त खियो ने मत किया। नरा के पाछ इसका पुत्र गोयद टाफे बैठा। निव लढाइयाँ होने लगीं। धरती यसने न पाने। तब राज सूजा ने गोय द थीर खीज दोनां की

१४४ . मुँहशोत नैयक्षी की ख्यात् युर्जाकर उन्हें आधी आप मृति वाँट दो और जहाँ नरा का मसक पड़ा या वहीं चीना वाँधी जो आज तक वली जांती है। सं० १४५१ चैत्र विद ५ को नरा मारा गया। गायद के पुत्र जैवमांत और हमी ये, आधी फतादी हमीर को मिली और जैवमान के सोवलमे रहा। कुछ अर्थ पीछे राव मालदंव ने दोनों के ठिकाने छीत लिये। राव गोगा वीरमदेवीत—कितनेक वड़े ठाकुर जोयपुर आये। इनसे

से कितनेक ते। मुँहता रायमल के यहाँ ठडरे थीर सर्दार दर्शासने

ध्या बैठे। इतने में वर्षा ध्या गई। ता वन ठाकुरी ने वारमदेव की माला सीसोदधी को कहलाया कि वरसात से यहाँ रुक्त गये हैं सो भोज-नादि का प्रवंध करा दोजिये। राखों ने उत्तर भेजा कि चक्तमें धीटकर होरे पचारों, यहां ध्यापको कीन जिमायेगा। किर ठाकुरों ने गोगा की माला के पास राजर मेजी, तो उसने कहलाया कि "श्लाप दरीयाने ठहरें, ध्यापको सेवा की जारेगी।" भना भारित रसीई बनवाकर उनको जिमाया, ठाकुर बहुत प्रसन्त हुए। उसने ध्रमनी धाय की भेजकर पुछ्वाया मी कि धीर जो कुछ चाहिए सी पहुँचाया जावे। ठाकुरी ने कहलाया कि सर्व धानद है धीर साथ डी यह

मी सदेश भेगा कि धापके कुँवर गामा को ओपदुर की सुनारंक-वादी देते हैं। राणों ने धादिय भेगा धीर कहलाया कि "लीवपुर मैंनें पाया, तुम्हारे ही हाय है"। राव सुना का देहात हुच्या और टोका हैने का समय धाया तर इन ठाकुरी ने गामा की विलक दिया धीर धारमदेव को गत से नीचे बतारा। टतरते हुए मार्ग में राय-मल सुद्रता मिला। टसने कहा कि यह तो पाट्यों कुँवर है, इसका गढ़ से बयी बतारते हो? टसकी पीटा ले गया, वर सब सद्दिंग ने निम्कार देसको सोजत दा। धारमदेव पाम्न हो गया। सुँहता रायसक पसका फाम संमालता या धीर नद दिन मर पन्ना पर बैटा रहता था। राव गांगा सोजत पटे का एक गाँव लूटता ता रायमल जोध-पुर के दो गाँव लूट लेता था। इस तरह टोनी भाइयों में विरोध चलतारहाः जैताजोधपुर का श्रीर कॅ्पासोजत काचाकर या (ये देोनों भाई राव रणमल के प्रत्न घे)। जैताकी वसी वगडी राव वीरमदेव के विभाग में बाई थी। बीस इजार का पटा या। जैता को बीरमदेव ने श्रपनी सेना का सेनापति बनाया धीर बगडो उसके बहाल रक्सी। वह भी सेकित का हितेच्छ था। गांगा ने उसको कहा कि तुम बगडी छोड़कर योखाड़े आ रहे। तन उसने वगडों में श्रपने धायभाई रेडा को पत्र तिस्वा कि श्रपनी बसी बीलाडे ने जाना। धायभाई ने सीचा कि जो बीरमदेव वगडी नहां छुडाता है ते। फिर हम क्यों छोड़ें श्रीर वहीं बना रहा। बोरम श्रीर गाँगा के सैनिकों में युद्ध हुआ, राव वीरम की जीत हुई श्रीर राव गांगा के सैनिक भाग निकले। गांगा ने पूछा कि इसका क्या कारण कि मेरे लोग हार गये। किसी ने कहा कि जब तक जैता के बगड़ो है तब तक तुम नहीं जीत सकते। राव ने जैता की युलाकर उपालम दिया, तन उसने फिर रेडा धायभाई की लिखा कि तूने मुफ्तको रावजी के पास से उपालंभ दिलवाया, अन वगड़ी की रतना। रेडा ने विचारा कि रायमल की माहँ वे। ठीक हो। इस इरादे से यह सोजत गया, रायमल से मिला, वह वस्त्र पद्दनकर दर्भार में जाता था। रेखा को भी कहा कि चलो मुजरे की चलें। उसकी साथ लिये राणोजी के मुजरे की गया। राणीजी ने पृथा-"वीर! यह कीन है १० कहा जैताजी का घायभाई, तब पावी लगाया । पीठा लीटते वक्त रायो ने रायमल का कहा कि "बार! इसकी दृष्टि मुक्ते बुरी दोमती है, त इसका विश्वास न करना" । रायमल पाला कि यह ने। ध्यपना ही धादमी है तो भी सीसोदणों ने यही कहा कि

ęс

यह विश्वास के योग्य नहीं है। रायमल दरीसाने को चला। धायमाई ने विचारा कि इसकी मारने का यही अच्छा ध्रवसर है, दरीसाने में तो इनार मनुष्य हैं वहाँ यह नरने का नहीं, अभी अकेला है। महल पर एक चील आ बैठी घो चसके चढाने को कंकर लेने के लिए रायमल नीचे कुका। उस वक रेडा ने चसके तलवार भारी, परंतु वह द्वाप साली पड़ा, केवल पीठ पर घोडा सा चरका (चीरा) आया। रायमल ने पलटकर द्वाप मारा और रेडा का काम वहाँ तमाम कर दिया। किर वह वहाँ सड़ा हो गया। वगड़ों के मनुष्य भी, जो भाग गये थे, ठहर गये।

राव गांगा ने जैंदा को कहा कि किसी दरह कूँपा को अपनी रारफ बुला ले।। जैवा ने कहा, में पत्र बिखुँगा धीर छाप भी बिसें। दीनों ने पत्र लिसकर आदमी के हाय कुँपा के पास मेजे। जैता ने लिसा कि "भाई! बारमदेन के ता पुत्र है नहीं, जन यह गर जायगा त्त्र पोछे ही ते। जैावपुर की सेवा में ब्राना है, ब्रमी रावजी एक लाख का पट़ा देते हैं सो ले ला"। क्रॅंपा ने पत्र पटकर सन में विचारा कि थात ते। ठीक है। उत्तर भेजा कि जो रावजी एक वर्ष वक सीजत पर फटक न चढावें ता मैं आऊँ। राव गांगा ने मोचा, बारह महीने वात की बाद में बोद जावेंगे, करर भेजा कि ' नहां करेंगे"। कूँपा ने रायमल के पास जाकर विदा चाही धीर कहा मैं जीवपुर जाता हूँ. बोरमहेवजी के बेटा नहीं है, पाछे ही वो जाना पटेगा । रायमल बोला-"बोरस-देव का लिया हुआ सीजव वा रोवायव की छावी पर पग धरकर उतारेगा, श्राप प्रचारिए" । कूँपा पञ्जा गया । उसके जाते दी सब स्यमलों ने सेाजत छोड़ दिया, फेबल ७०० सबार यहाँ रह गये।

जीवपुर जाकर कूँपा ने सलाह दी कि सेगुनव के दो दे। चार चार गाँव प्रति वर्ष लेवे जामे। इस पर राव गांगा ने धीलहरे में श्राहर शाणा जमाया, चार हज़ार श्रादमी वहाँ रक्ले श्रीर मांडा रूपावत, सांखला रायपाल श्रीर सहाग्री गांगा द्व'गरिसहे।त को सँमाल पर छोड़ा। होतां के दिन मांडावा नामी अरहट पर राय-मल दिन भर रहा, गेठ की धौर गुप्तचर भेते। उन्हें कहा कि चीपडे गाँव मे गाँगा की वस्ती है. आज वह घर जावेगा चव तरसाल समें खबर देना । हेरं (जासस) घोलहरे गये. होली जन चुनी थीर रात्रि एक पहर बोवी, तब गांगा सहाबी के पास गया और कहा कि फहें। तो घर जा अबें। सहासी ने कुद्ध उत्तर न दिया, ते। फिर पूछा चौर कहा बेलिता क्यों नहीं है ? तब गांगा से सहायी कहने लगा कि ''रायमल सात कोस पर वैठा है और तुम घर जाना चाहते है। " गांगा ने कहा "सहायीजी । आज ता वह वनिया गेहर रोलता होगा. वहाँ कहाँ से आवेगा।" सहायी ने यहां कहा कि प्रभात ही श्राकर इन चार हज़ार मनुष्यों की दाइ-किया करेगो । गांगा ते। हॅमता हॅसता सवार हो कर घर की तरक चला कि तुरंत गुप्रचरें। ने दें।इकर रायमज्ञ की खबर पहुँचाई। यह उसी वक चढ़ा भीर (धोलदरे) भ्राकर चार ही हज़ार की काट डाना, उनके घेड़ि लै गया। जाकर रात्र बीरमदेव के नज़र किये। कहा, आयके बाय-दादों के घोडे खाया हैं। बनिये ने ऐमा काम किया कि फिर दे। वर्ष तक राव गांगा सँभन न सका। इरदास ऊद्दृह राव गांगा की सेवा छोड़ खाया और रायमत की

द्रश्वास उद्दृश्य गोगा को सवा छाड़ आया आर रायमल का कहा कि जो राज गोगा से बुद्ध करें। ते ते में बुन्हारे पास रदता हूँ। इसने कहा—"हाँ, करेंगे।" तर उद्दृह वहां रहा। धीरमदेव की सपार्थ का पाड़ा उपकी चटने के बासी दिया गया श्रीर गौगा से 'जड़ाई छेड़ां। एक बुद्ध में हायास पायल हुआ श्रीर पोड़े के मी पाव छगी, उद्दृह की डोजा में हालकर सोलड खाये भीर बसके पाव हरदाम ने इत्तर दिया कि "जो मेरे रहते घोड़ा गया हो ता मुक्ते चपा-लंभ हा"। (इस पर अप्रसन्न होकर) हरदास वीरमहेव की छोड-कर नागार में सरदेलयाँ के पास जा रहा। वीरम टिमाल आई शेखा सजावत सं।जत श्राया धीर सीसीदर्श से मिलकर कहा कि मुके तुम अपने में शामिल कर ले। मी से दियों ने रायमल से प्रसा-इसने इंकार कर दिया, परंतु सीसीदयी ने उसका वचन उद्घ घन कर शेखा की अपने में शामिल किया। तब तो रायमल ने विचारा कि अब यहां रहने का धर्म नहीं है. राव गागा की कहलाया कि "इव तम आवा ता रंडो सिकरेगी, सजा के पास धरती न जावेगी। में कास आऊँगा, धरती तुमको दुँगा।" तत्र राव गौगा श्रीर कुँतर मालदेव दे।ने। कटक जे।ह सोजत थाये। राव वीरम दथा के पलँग

की प्रदक्तिया कर बाहर निक्षन्ता थीर श्रपना साथ इकट्टा कर मुकाउन्हें को चला। छव लहाई की, रायमल जुफता हुआ मारा गया धीर

स्रोजत पर राव गाँगा का श्रधिकार हो गया।

### नवाँ प्रकरण

# हरदाम जहड़ की दूसरी वार्ता

हरदास ऊहड मेाकलीत के २७ गॉव सहित कीढगा पट्टे में था। वह लकड़ चाकरी (प्रति वर्ष राज्य में नियत परिमाण का ईंधन पर्तेचाना) नहीं करता. केवल श्राकर मुजरा कर जाता था. इस लेप क्रॅंबर मालदेव उससे प्रश्रसन्न रहता था। उसने कोढणा भाँग की दिया। इरदास ऐसा वैसा मनुष्य न या कि उसके सन्मुख यह बात फरने का किसी का डियाब पडे। चाकरी भॉग करता थै।र पट्टा हरदास खाता था। इस तरह तीन वर्ष वीत गये। एक बार भौष श्रीर हरदाम के कामदारें में परस्पर काडा है। गया, हरदास ने यह बात सुनी श्रीर पूछा कि क्या मामला है ? तब उत्तर दिया कि पट्टा तुमसे उतर गया है। यह बोला कि पट्टा उतर जाने पीछे र्गीव में रहकर मैंने श्रन्न-जज़ लियासी बुरा किया; फिर छोड़कर से।जत में वीरमदेव के पास चला गया। वहां जब घोडे के बास्ते मदा-सुनी हुई तो वहाँ से भी छोडो थीर नागोर को चना। उस वक्त रोखा सुजावत पोपाड में रहता था। उसने धाकर उसकी मार्ग में राका थीर कहा कि क्या माखाड से कोई ऐसा राजपुत नहां है जी इरदास के धावी की मरहम पट्टा कर सके। इरदास वीला-रीवा! सुफ़को समफ़क्षर रखना, जो तु राव गांगा से लड़ने में ममर्थ हो तो सुभो डापना। शोसाने कदाकि तुम खुशी से रहे। यह वहाँ उद्दरगया। ध्रदशेला ध्रीर हरदास रात-राव मर महत्त में वैठे सलाह करें थीर शेसा की उक्तरानियाँ राव भर वैठी टंडे नरें। एक

दिन प्रमुशिन अपना दुखड़ा सास के मागे आकर रोवा, कि इस वो टंडे मरती पैठी रहें और ट्रम्हारा पेटा रागी हरदाम के माग्र सलाह किया करें। सास पीक्षी कि आज इरदास पीछा जावे तय सुसे स्वयर देना। यह पिछली रात की लीटा शेसा की साता मार्ग में

में हसोत नैसमी की रयात

१५०

ान्य कर । साल पाछा कि आज इरदाल पाछा जाव वय मुक्त सवर देना । वह पिछड़ी राव की छीटा, शेरा की मावा मार्ग में राय आंगन में राड़ी थीं । इरदास ने उसे देराकर मुजरा किया। इसने कहा 'वेटा इरदास ! कहीं शेरा की मावा की टपरी की मव उजाड़ देना।' इरदास ने उत्तर दिया ''माजी! पहले इर-दास की मावा की टपरी उटेगी, उसके पोछ शेरा की मा का टापरा उजड़ेगा। दिना टापरा उजड़े जोधपुर आने का महीं। या दी टापरा उजड़े या जोधपुर आने।"

रार गांना के सते घादमां रोखा के वास व्याव धीर कहा कि सितनी घरती में करट ( घास बिरोप ) हो वह तुम्हारो धीर जितनो में भुरट पूरा हों वह हमारी रहें। चन रोखा ने कहा कि हरदाम घरती बॉट खें, बात तो ठोक है, परंतु हरदास ने यह बात न मानी। उस वक जमा धासिया ने यह दोहा कहा—

दोहा

"कहड़ मन भारी नहीं कहे वचन हरदास।

का सेरोा सिगलो लई का गाँगे सब बास ॥"

का स्तरा विन्ता तह का नाम देव मति ।" इरदास योगा—"कह से यह नहीं हो सकता। या तो सब प्राम ग्रेटा ही के रहे या गांगा के। एक जोवादुर के हो भाग कैसे करें? एक पहाहाँ हैं जिसे वहीं में पिरोक्त में हुमको ला हूँगा।" सर्व भादसी पीछे लीट गये थीर कहा—यह तो यह बात नहीं मानठा, लहाई करेगा। राव गांगा ने सेना एकप्रित की, योकानेर में गव जैतिसिंह को भी बुलाया; भीर ग्रेटग तथा हरदास नागार में सररेलरां के पास सहायता को गये। कहा, हम तुमको धीर ''रे इरदास! बेटियाँ किसकी देगा?'' उसनै उत्तर दिया ''कहाँ की बेटियाँ, तत्तवारी की सिर पर भांक डड़ेगी, यदि जीते रहे ते। वहुत से रिगामल (राव रगामल के वंशज) हैं, जिनकी दो लड़कियाँ दे देंगे श्रीर जो मारे गये ते। कीन व्याहे श्रीर किसकी बात। " दीलतखान की लिये शेखा वेराही गाँव में ब्या उतरा श्रीर राव गांगा ने घांघायी में धाकर हेरा डाला। दोनों के बीच दो कोस का श्रंतर था। राव गांगा ने शैखा की फिर कप्रलाया कि जहाँ सभी आप उहरे हैं वही अपनी सीमा रहे. श्राप काका हैं. पूज्य हैं. परंत इसने एक न मानी। यही उत्तर दिया कि ''काका के बैठे जब तक भतीजा राज करे तब तक सुक्ते नींद आने की नहीं। मैंने खेत बुहारने की सेवकाई की है, अब अपना युद्ध ही हो।" दव ते। गांगा ने भी साफ कह दिया कि "वहत धच्छा. कल यद करेंगे।" गांगा के ज्योतिषी ने कहा "राज ! कल ता अपने योगिनी सम्मुख की है श्रीर विसेधी के पोठ की ।" राव गांगा ने राव जैवसी को पुछवाया कि कन्न तो योगिनी सम्मुख बवलावे हैं। जैतसी ने उत्तर भेजा कि युद्ध करना देा प्रपने हाथ में नहीं, उनके द्दाथ में है। इतने में वारण रोमा कन्द्रैया दोला "जीगनी किस पर सवार है ?'' कहा, सिंह पर । उसने कहा ''यह ते। सब बाह्यसेर्प की भुजाया देने की वार्ते हैं, जागनी का बाइन तो धीर ही होता है।" ब्राह्मण बेला "काग पर सवार है।" तब चारण ने कहा कि "कान ते। वोरों से भान जाता है, इसलिए शेखा भी गांगा के दे। ही वीरी से माग जावेगा।" प्रभात हुना, सरखेलयाँ के एक दायी या, नाम नसका दर्याजोई। उसके दैनित तरफ चालीस चालीस दाथी पारतरें पड़े हुए रक्खे और इसकी भी लोहे से गुर्क कर दिया और फीज के मुँह पर उसकी रक्ता। राव गाँगा मुकायने पर आया.

. मेंहणे।न नैयसी की ख्यात 945 तम दीलवातान बेला 'शियाजी तुम वे। कहते ये वे भाग जालेंगेग ।

ललकारा "सान! कह ते। तेरे वीर माहूँ धीर कह ते। महावत के।" ष्टार्या झाने बढा. वन महाबत की बीर सारकर गिराया । दूसरा तीर

शेखा ने कहा "याँ साहर्न] नीवपुर है, युँही तो कैसे भाग जावें " तन तो वह चसका, जाना कि चूक न हो। इसी वक्त राव गांगा ने

ष्ट्राची के लगा श्रीर वह भागा। दैलितता ने भी पोठ दिन्हाई। स्व थे। शेख ७०० सबारी सहित घेग्ही से उत्तरकर रखखेन में पडा। वह ते। भागना जानता ही न घा । सबके मज मारे गये, शेखा श्रीर हर-दास अपने अपने वेटी सहित काम आये, तुर्क भागे । राव गांगा ने देग्या कि शेखा घायल खेत में पड़ा है वन उससे पूछा "शेखाओं धरती क्सिकी ?" राव जैतर्सा ने दमपर छत्र कराया जल पिछाया. भमन खिलाया, तर शेखा ने भ्रांस सालकर पृद्धा "तू काँन है ? ? निगाहा या ? इस वेंग काका भवीं भा बरवी के बास्ते सहते थे, छत्र

कहा "राप जैतसी"। शेखा ने कहा—"रावजो ! हमने तुन्हारा क्या जो मेरी गवि हुई है वैसा ही बुम्हारी भी होगी।" इवना कहते ही शेखा के प्राय मुक्त हुए। सान के हाधियों में से श्रव्छे श्रव्छे ता क्रेंबर मानदेव न ले लिये थ्रीर सामा मनारी का वडा ष्टायी मानकर मेंद्रते गया, उसे मेंद्रतियों न बाँध स्क्या । उसके निए मानदेन श्रीर मेडितयों में विरोध पढा। (स० १४१५ में वीरिमष्ट जायावत से मेडता यमाया श्रीर स० १६ । १ में राव मालदेव ने मेडता लिया ) दे। तरसान मागा जिसकी साची की धूमर —

''वार्ज पुर्छ र दोलविया वे हाथी केया किया रूडा रूडा रावै किया

पाहा पाद्धा दिया ।"

"वीती पुद्धे रे दोलतिया वे सीयां फेबा किया केंचे सगरे धार रायाई से। वादी वादी दिया । "

मेड़तियं ( राठाड़ों ) ने उस छायी के पावों की वेंपवायां. धीर इसके। भीतर हो जाने लगे परंतु पोल छोटो से। हाधी जा सके महीं तन दर्शने की सुडवोक संदर खेगये। शकुनियों ने कहा कि यह काम पुरा किया कि दर्वाजा तुडवाया। दीलं ध्यत क्या हैं, जो है।ना था सो एग्रा। राव गांगा ग्रीर क़बर मालदेव ने सुना कि द्वार्था वीरमदेव के पास मेंड्ते गया ते। उसकी मालदेव ने पीछा मँगवाया, कहलाया-"यह छाघी छमारा है, हमने लढाई करके लिया है सा भेज दा।" परंतु मेडितियों ने दिया नहीं। बीरम-दैव ने समफाया भी कि दे देना चाहिए, परंतु वे वोल्ले कि क्रॅबरजी हमारे यहा पाहने धार्ने तो धनको मेहमानदारी करके हाथी देंगे। मालदेव द्याया, गोठ तैयार हुई, कहा घरोगिये। हाघी भी स्राता ही है। क्रॉबर ने कहा कि पहले हार्घी लेकर पीछे जीमेगे। रायमल द्दावत ने कहा-"कुँवरजी! ऐसे ही हठीले वालक इमारे भी हैं सो हाथी नहीं दे सकते, धाप पधारी !! मालदेव ने क्रोध में प्राकर कहा कि "हाबी ती नहीं देते ही परंतु मेड़ते के स्थान पर मृत्तियाँ बुवाईँ तो मेरा नाम मालदेव जानना।" इतना करकर चला थे।र जीधपुर ग्राया। जन वह बात राव गौगा न सुनी ते। वीरमदेव को कहलाया कि "तुमने यह क्या किया। जब तक में येटा हूँ तब तक तो तुम मेरे ईश्वर हो, परंतु जिस दिन मैंने प्रांख बद की कि मालदेव तुमकी दुख देगा, इसलिए वह हाथी इसको हे दना ही उचित है। '' तब बोरमदेव ने दी पे। डे वै। राव गागा के वास्ते थ्रीर हाशी मालदेव के पास भेजा। सार्ग में इतथी के घाव फटे और पोपाड में मर गया। घोडे ले जाकर मजर किये और द्वायों सर जाने के समाचार कह सुनाये। राव गांगा वेखा कि हमारी घरती में स्नाकर मरा से। हमारे पहुँच गया ।

मॅहकोट नैकसी की ख्यात **\$48** माल देव ने कहा ''स्रापके स्रा गया, मेरे नहीं स्राया, जब ले

मकाँगा ले लेंगा"।

एक वर्ष बीता कि राव गांगा ते। स्वर्ग की सिवाया ( राव गांगा को काँवर मालदेव ने राज्य के लोभ से भरोखे से नीचे गिराकर मार हासा था ), मालदेव गद्दी बैठा श्रीर बीरमदेव से भगड़ा चलाया।

वनको मास साने देवे नहीं; थ्रीर कहै, मेड़वा छोड़ो। धन्नमेर जा रही। भ्रजमेर में पैवारी का राज घा, वीरम ने वन्हें मारकर म्रजमेर लिया भीर वहाँ जा रहा ।

ु श्रवमेर वा नगर सं० १५०० वि० से सं० १५१२ वि० तक मेदाइ के महाराणा नुमध्ये के बाधिकार में या, फिर मान्ये के मुजतान महमद विजनी ने सं० १११२ में लिया। सं० ११८६ के लगभग गुजरान के सलनान वहातरगाइ ने उस पर व्यक्तिशह समायः । शेरणाह सुर के बहद में शव मालदेव ने चत्रमेर लिया, पर नु थाड़े ही धर्मे पीड़े, सं॰ १६९६ वि॰ में. यह नगर बादगाह अस्वर के अधिकार में आया। शायद पटान बादगाहों यो जीवपुर की सरफ से धीनगर के रैवार वहाँ छासक रहे हा ।

#### दसवाँ प्रकरण

#### राव मालदेव

राव मालदेव--( जब वीरमदेव ने घ्रजनेर लिया हा ) राव सहसमल पैवार भागकर राव मालदेव के पास गया। उसने पाँच गाँवें। सक्ति रेथाँ उसे जागीर में दी। एक दिन रायसल ने छ।ना-सागर पर गेठिकी धीर सबकी बुखाया। सेमा सँहताकी इसने कहा कि गोठ जीमने जाते हैं तुम राव (बीरम) की विठली (ध्रज-मेर के वारागढ़ का प्राचीन नाम ) सत धाने देना। जब विठली चढेगा तब रेया की पहाड़ो देखेगा, श्रीर उस वक्त सहसा की याद इसे भावेगी तो वह कहेगा कि इसकी मारे थिना जल न पीऊँगा। ऐसा कष्टकर रायसन्न तो गोठ जीमने गया, धीर (बोरम ने ) खेमा अँद्रताको कहा कि धाप भी मिठाई भँगवाकर विठस्तो पर जाकर सावे। सेमाने बहुत सा बरजा पर न माना श्रीर गढ़ पर आ चढा श्रीर मारवाड की तरफ देखकर कहा कि ''यह रेयाँ की पहाडो ही न हो, यह ते। निकट ही हैं। इस सहसा को न मारूँ ते। मेरा नाम ( वीरन ) नहीं।" सध्या की रायसल पीछा श्राया। हुँहताने उससे कह दिया कि मैंने देा बहुत मना किया परतु राक ने एफ न सुनी।

राव मालदेव नागीर में रहता वा। वह कहा करता कि "वीरम-देव मेरी छाती में खटकता है।" उस वक्त नागीर के घायों में दस इज़ार पेड़े थे। जैता, कूँवा, खटौराज सेानगिरा, धीर धीदा भारमहोत ये टाकुर जाकर रेवा में डवरे। चनकी मालदेव ने झाझा १५६ मुँहगोत नैगमी की ख्यात

दी कि अजमेर जाकर वोरमदेव को वहाँ से निकाल दे। वे राते। रात बोरम पर चढकर आये। वह भी तैयार ही घा, लडाई हुई, बारम का वहत सा साथ मारा गया। सीन घोडे उसके नीचे कट गये। घोडे पर चढे हुए उसने दश्मनों के दस बर्के स्रीतकर बाग के साथ पकड़ रक्से । मस्तक पर घात्रों की चैकिड़ो पहले से उनमें से बहते हुए रक्त का प्रवाह डाडी पर उतर रहा है. युद्ध से लप्त हुई दोनों सेनाएँ विलग विलग खड़ो हुई हैं. जिनमें घायल वीरम श्रपने योद्धाश्री को बल वैंघा रहा है। इतने में पंचायण आया श्रीर कहा-'दे। श्राज जैसा श्रायसर वीरम की मारने का फिर क्षव मिलेगा।" मर्दारी ने कहा— 'श्रजी! हमने ते। उत्पर श्राई हुई बला की एक बार वड़ी कठिनाई के साथ टाला, स्रव हमारे किये ते। बीरम मरै नहाँ, यदि तुम मार सक्री ते। वह श्रोरम।" तद तीस सवार साथ लिये पंचायण बागे वटा थीर वीरम की ललकारा। पंचायण को देसकर यह बैला-''द्यरं पचायण । तू है क्या. ध्राव ! श्राव ! ठाक श्राया, परत तेरं जैसे छोकरे मारवाड में बहुतेरे हैं। कीन है जो बीराकी पीठ पर घाव कर सके।' यह यचन सनकर पचायण जहाँ का तहाँ वाग घाम राडा रह गया। बीरम थेला-"जो ऐसाहो ते। बड़ाँ सड़े दी की मारूँ, परंतु जा। चना जा! छोडता हैं।" उसने भी बाग फेर ली। क़ैंपा ने कहा ''बीरम इस प्रकार सहजमें गरनेवाला नहीं है।" फिर ये ती नागीर ष्राये थै।र वीरमदेव श्रपने वायनों की उठपाकर धनमेर गया। राव मालदेन की रायसन का बड़ा भय रहता श्रीर सदा उससे चमकता रहता था। किमी ने वे। कहा कि रायसल मारा गया, किसी ने कहा "नहीं, जीता है" तय मालदेव ने धपने पुराहित मूना का मेजा कि सद्दी रावर लावे। वद भाकर वीरमदेव से मिला थीर कइने लगा कि यह घरती तुन्हारे

रद्दे नहीं, वृधा रायसन्त की मरवाया। बीरम बीखा "ठहरे।!" रायसन्न के बाव नगे थे, ऐसा कारी बाव कोई न था. इसलिए उसे कहलाया कि त तकिया लगाकर बैठना, इस मूला की तेरे पास भेजते हैं। साधारण पुरेहित की कहा जाश्री, रायसल से मिली! इतने में तो घेाड़े पर काठो रस इधियार वाँध. सवार होकर रायसल खर्य वर्षां क्या सदा एक्सा। पुरेतिहत वसे देख पीळा लीटा थीर मालदेव की कहा कि रायसल गरा नहीं है वह ता घोड़े पर चढा फिरता है। रायसल पीछा धाया तम बसके वाव फट गये, धीर वह मर गया। जब यह खबर राव मालदेव की हुई तो उसने फिर फीज भेजी थीर बीरम की श्रजमेर से निकाल दिया। वह कछवाहा रायसञ्ज शेखावत के पास गया। उसने बारड मास तक वीरम की बढ़े आदर सत्कार के साब प्रपने पास रक्खा। वहाँ से चलकर बीरम ने बोलो वयहटा धीर वरवाड़ा लिया धीर वहाँ रहने लगा। मालदेव ने फिर उस पर फीज मेजी जी मीजाबाद धाई, तब उसने फहा कि "श्रवकी बार मैं काम धाऊँगा, बहुत क्या, अब बचने का नहीं।" स्त्रेमा मुँदता ने कहा—"ध्रजी स्रेत की ठीर वा निश्चित दोनी सवार होकर चले। सँहता आगे बढ़ा हुआ चला गया, कहा "जो मरना दी है तो मेड़ते ही में लड़ाई कर न मरें, पराई धरती में क्यों मरें ?'' खेमा ने वीरमदेव की खे जाकर मलारखे की मुसलमान यानेदार से मिलाया और उसके द्वारा राण्यंभार के किलेदार से मिले। किलेदार वीरम की पादशाह (शेरशाह सूर) के इजूर ले गया। पादशाह भी उसके साथ मेहरवानी से पेश श्राया। फिर सूर पादशाह की मालदेव पर चढ़ा लाया। राव भी धस्सी इज़ार सवार लेकर अजमेर मुकाबलो को बाया। वहाँ बीरम ने एक तर्कीय की -- कूँपा के डेरे पर वीस इजार रुपये भिजवाये धीर १५⊏ सुँद्दषोत नैयसी की ख्यात कडलाया इमें कम्बल मेंगग देना; श्रीर वोस दी द्वजार जैता के पास

हेरे पर सवाये रुपयों की बैलियाँ मरी हेरो। वे जान लेना कि जन्होंने मवलव बनाया है। इवने में जहाल अलुका ने कहा "इवन्स्त सलामव! एक योद्धा उसकी वरक का लुलाया जाने, पार्याइ की वरफ से में जाऊँगा, इसी पर हार जीव रक्तों जाये।" पार्याइ ने वीरम की पूछा कि क्या तू इपमें महमव हैं ? उत्तर दिया कि इजरव! पहले पठान की में देश हूँ। जब पठान आया वे। देशकर कहा कि ऐसे ही दो खादमी और ही मर्यात हमारे वीन ही, और यह वीरा भारमतीव को भीनेगा जो इन वीनी की मारकर इनके शक्त ले छहता चना जावेगा, अवव्य ऐसा करना वो उनिव नहीं। राव मालदेव के मन में वोरम के वाक्षी ने ग्रहा करना कर दी थी।

उमने राजर कराई कि रुपये की बात सब है या नहीं। जब अवने उमराब के डेरो में बैलियाँ पाई ता मन में भव उसन हो गया। संच्या का समय है, जैता कूँता और असैराज सेनगरा कूँवा के तंत्रु में पैठे हैं। वहाँ राज ने आकर इनको ये समावार कहे। ये थोले, इस आपको जीवपूर पहुँचा देंगे। वा राज सुखान में बैठकर

भेजकर कहा, सिराही की वजनारें भिजना हैना, फिर राज मालहेर को स्चना दी कि जैवा और कूँपा पादशाह से मिल गये हैं, वे तमकी पकडकर इजर में भेज देंगे। इसका प्रमाय यह है कि उनके

चला। सेमा के हाब पर राव का हाब था। जैतमी वदावत ने कहा
'सिमाजी! जेलपुर बीर समेब के योच में वाबदियाँ बहुत हैं, हबनी
नीयें नहां मिलेंगी' तब सेमा हाब मटककर पादा व्याया। प्रमात
युद्ध हुआ, बहुत से आदमी नार गये; सुर पादग्रह ४ मास तक
जेलपुर में रहा। मानदेव ने जर मेहते के षंषूत्र काटे से यह चोरम
ने कहा या कि में जेलपुर के बाम कार्यगा। सब माबदेव पुररोट

के पहाड़ों में जा रहा। जीवपुर में (भाटो) ति ने। ऋसी वश्जीगेशत कि ने-दार था। वह पादशाह से लडकर श्रपने ३०० राजपूर्वी सहित काम भाया। जब वीरम वहाँ के भाम कटवाने लगा ता लेगों ने कहा कि यह तुमको उत्चेत नहीं, तब उसने एक डाली काट ली। पादशाह, श्रमाहे में घाना रखकर दिखा चन्ना गया। चीरमदेव दूदावत श्रीर होबपुर का राव कल्याग्रमल दोनी घडका घुउरे।ट के पहाडी में पहुँचे श्रीर वहाँ राव मालदेव की वसी की और कर हरमाडे लाये। मार्ग में किसी बुढ़िया ने पूछा कि यह कीन है ? कहा-कल्याय-पर का स्तामी। बुढिया बोली—"मेरे दादा श्रीर काका के स्नाद-मियों की बेंधुवा कर अच्छा चला, सिर पर झेडिसी श्रीड ले !'' ये वचन भरुयाग्रामल ने सुनै, वहाँ शाप्य लो कि वेंधुश्री की छुड़ाकर धन्न जल लूँगा। वारम वाना, जी! ये ती घ्रयने शतु हैं छीर की तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक सातवे दिन कत्याण की दव पिलाया धीर कहा बॅखुद्रों के बाबत में पठाण की जाकर कहता हैं। इस पर कल्याद्यमत्त ने, जो शकुन जानताया, इत्तर दिया कि हुम पठाण को मत कहा। कल प्रभात ही राव मालदेन की फीज प्रावेगी, सब बॅधुने छूट जावेंगे, जिनकी ब्राई है वे मरेंगे, खीर पठान भाग जावेगे। धारम ने उसकी भोजन करने की कहा परंतु इसने यही जनाव दिया कि अन मैं भी काम ही बाऊँगा। प्रभात हुआ. राव मालदेव की सेना घाने पर चढ दीड़ो । पठान तो माग गये और कल्यायमल मुकावले पर आया । मालदेव बेह्ना, "कल्यायमलजी! सुम क्यो मरते हो, हम तो तुन्हारे ही वास्ते श्राये हैं।" उत्तर दिया-"नहीं साहव! पाइशाही थाना दुटे तव किसी वडे धादमी को लडकर मरना चाहिए।" इतना कह इसने लड़ाई की, मारा गया। उदयक्षी रायसकीत (शेदावत) भी खेत रहा। भागे हुए

१६० मुँहियोव नैग्यती की ख्यात पठान दिश्ची पहुँचे और राव मालदेव भेपने बसीबाली को छुड़ाकर पुपराट के पहाड़ी में लंगया! बीरम मेड़वे में भा बसा। अंत में राव मालदेव ने जीधपुर मौ लिया। बहाँ जो तुर्क ये वे माग गये! (सं०

१६१८ में राव मालदेव ने जालोर विजय किया या, श्रीर सं० १६४४ में कुँवर गजसिंह ने बसे पुन: फतेह किया≉ )। △ जरहुमायूँ पाइसाह से जुनासाह के हाकिस सेस्साह सुर ने दिली

की वाद्याहत द्वीन ली श्रीर हुमायूँ भागा तो पहले राव माळदेव ने शेरशाइ से मुकाशता करने के वास्ते, जो नागोर में पढ़ा हुया था, हुमायूँ को महायन के लिए बुलाया; परंतु जर रोस्बाइ की धमकी पहुंची श्रीर रात ने भी देखां कि हमायूँ का इाळ पतळा है तो तमने हुमायूँ को थोरो से पकड़कर शेरसाह

क तथा, उद्धान, तथु भन अपने हिना हूँ नो भूँ दो धोरों से पकड़कर दोस्याह कि हुमार्यू का दाळ पतळा है तो दमने हुमार्यू दो घर मिळ गई थार वह सीधा के सुपुर्द कर देना विचारा । हुमार्यू दो यह स्तर मिळ गई थार वह सीधा साररोट दो चळ दिया । तारीख शेरशाही में लिसा है कि जब शेरशाह ने सुना कि माखदेन ने

. श्राजमेर नागेर से बिये हें तो स० ६२० हि० (स० १८४४ है०-सँ० १६०० वि०) में बेटामार कीज लेकर स्वावा हुया। पत्तहपुर सीकरी में उसने श्रयनी सेवा कई विमाणों में बाँट दी। राव माळदेव भी प्यास हजार राठाँड टेकर श्राजमेर के पास याया। येरआह ने रेन से मरे हुए टाट के मैंजे श्रयण वदाय के गिर्द शुववा दिये थे। एक मास तठ दोनों सेनाएँ लडे विवा मुकाबिट पर पड़ी में संदर्भ में अंदर्भ में होते से तरफ से पुरु जाली ह्यां मुकी साम जिस्सा के स्टेंगों से तरफ से पुरु जाली ह्यां मुकी साम जिस्सा होते होते हो साम के सदारों के वरील के देरे के वास दलवा

ही। यक्तील ने बह पैनी राज के ताल पहुँचाई। महामून बसका यह था कि
"पादशाई हुन्न विलान करें, पेन सहाई के यक हम राव को बंद करके चार के हवाले कर टेंगे!" बम चिट्टी में राव को प्रपंत सहीरों पर राक हो। गया, यहचि कहेंने यहन समस्ताय कि यह मय पुल है काप इसारी तरक से हो। विलास समर्गे, परंत राव का शक व मिटा, विना लड़े ही जोसपुर को पठ दिया। शेरशाइ ने पीझा दिया। जीताय के पाम राशीक महोते। में राव में

इमारे बाप दादों की है। वह विना मारे मरे बदापि न होंगे, शार पालगाही

जयमज वीरमदेवीत धीर प्राव माजदेव — योरमदेव में मरने पर जयमल मेंडते में टोफे धेठा तेव उसको राज माजदेव ने कह-लाया कि मरे जैसा तेरे राष्ट्र है। तू भूमि दूसरी को मत दे, कुछ राजिसे के लिए भी राज! ईंडवे के जागीरदार घडेंग रायमलेंग को जयमल ने गुलाया। दूत ने जाकर उसे पत्र दिया थीर कहा कि "धर्मुनजी! जोधपुर से रावजी का पत्र घाया है इसलिए तुमको मेंडते बुलाया है।" पूछा कि पत्र में क्या लिखा है। कहा, ऐसा लेख है कि "(जयमल) तू सारा देश धपने चाकरी को देता है

लेख है कि "( जयमल ) तू सारा देश ध्यपने चाकरी की देता है शीव पर दमरा विया। ये सदीर जैता और क्या थे। वही वीरता से छड़े और धादशाही शीव ने एक दिस्से की मास्कर भगा दिया, अत में राजासता ने दाकी सक्योंत समेत मारा। उनकी कहातुरी वा चुजाना सुनकर सेरताह न वहा "वागते होतों के वास्ते में तरेहली की बादशहत लोई होती।" नाव मालदेव गानकर जोयपुर गया, सेरशाह ने यहाँ भी पीढ़ा किया तो सिनाने के गढ़ में जा रहा। प्रतासल्ला जोयपुर चा हाकिम सुकरेर किया गया, जितने गढ़ के पान स्वतासपुर नाम मा गाँव बसावा।

" मेहते का धीरमदेर राव सूजा के पाटनी हुँदर वाद्या का येटा नहीं, जैसा कि धीर क्यांती में लिया है, कि द्वा तो लोघों के पुत्र हुए का येटा या, जिसे मेहता सिवा था। जब राव सावदेव ने मेहता बसते हुनि दिवा तो बह होर- याह के पास सहामता के गया। कहते हैं कि उसने एक सो उन्हा वालें मेंगया कर याहणाही मुश्लिय से एक सी उन्हा वालें मेंगया कर याहणाही मुश्लिय से एक सी उन्हा वालें मेंगया कर याहणाही मुश्लिय से एक सी उन्हा वालें मेंगया के पास की सावदा कर यहां के सावदा के सहारों को निकास हो, पिर राव मालदेव को यह सर हाल कहाणाह सिवाया कि सुमारी सहीर वाहणाह से मिले हुए हैं। साव न सम्मुच बालों में कमान पाये पीर विचास कर विवास कि सेरे सहीर जुनू से मिले हुए हैं इसलिए बिना करें आ गाया

राव बीरमदेव सं॰ १४८३ वि॰ में महाराखा सीमां की सेवा में ववाने के मसिद्ध युद्ध में शदशाह बावर से छड़कर रावसळ श्रीर खिसेंह समेत मारा गया था। १६२ मुँह खेत नैबसी की ख्यात कुछ साहसे में भी रखेगा, क्या ऐमा कोई है जी बीव में खड़ा भी

कुछ स्तालसे में भी रस्ता, क्या एमा काई इ जा बाव म खड़ा भा रहेगा ?' धर्जुन ने कहा कि मेरे पट्टा विशेष है, में रहा रहूँगा। फिर कहा कि ऐसा कीन है जो बीच में खाबेगा? तब ते। अर्जुन को युरा लगा, जसने कहा कि मैंने यहा बोल बेला है। जालसू के रहनेवाल एक सांस्त्र ने कहा कि मैं याद दिनाईंगा। कहा

रहनेवाल एक सांदल न कहा कि म याद । हवाल्या कि हा शावाग वह रजपूत ! जयमल बेवना, तो सावधान ही रही ! राव मालदेव के तो दिल से लगा थी, दशहरा पूजकर वहा सेना के साथ चढे थीर गांव गगारहे में भा हिरे दिए । उसती फीज चारी भीग

फिरी धीर मेडवे की प्रजा जुटने और मारो जाने छगी। धवड़ा रायमलीत ने (राव से) कहा कि जयमल सुक्ते बुलाता दें, पर्यु में युद्ध के दिनो में यहाँ बैठा हूँ। जयमल ने धाप्रदर्शक कह-लाया दें कि धवला शोम छा। मैंने उत्तर भेजा कि प्रवीराज घरी-राज की बुलाग्री, में युद्ध के दिन बीच में राड़ा रहूँगा, यदि सुक्त पर छपा करो ते। पूरी करो नहीं ते। में जयमन का साथ हूँगा। राव ने कहा कि पहले जयमल को मारकर पोखे ध्वचला को मारों श्रीर जी वह जयमल के साथ हुआ तो दोनों को साथ ही गारेंगे। जैतमाल जयमल का प्रधान था। ध्रावराज भादा धीर पौरराज

जवमाल जयमल की प्रधान था। अवस्ता भीर निर्माण करियान जवमल की प्रधान था। अवस्ता भीर दोनी मीकल के वशन राव काका वावा के भाई थे। जयमल ने घ्रपने भने ध्यादमी राव मालदेव के पास मेजने का विचारकर घरौराज की कहा कि तुम जामी! वह बोला कि घाप मुक्ते क्यों भेजने ही धीर जो भेजने ही तो भीरते ही हो। यह बोला कि घाप मुक्ते क्यों भेजने ही थीर जो भेजने ही हो। यह बोला कि घाप मुक्ते क्यों भीर पहिराज धीर पहिराज धीर पहिराज धीर पहिराज धीर पहिराज धीर का स्वाचन की का स्वच्छा की स्वच्छा क

सानद्व के पात नगर माने क्यों भेजते हैं और जो भेजते हैं लामों! वह बोना कि माप मुक्ते क्यों भेजते हैं और जो भेजते हैं तो युद्ध का सामान ठोक कर रिखये। मय झनैराज और पादराज होतों चत्ते। (सब माहदेव के प्रवान) प्रचाराज और झसैराज के कुछ नाता या। ये प्रचाराज के टेरे पर भाय और राम सम कह-जाया। प्रचाराज ने जशब भेना कि मैं स्नान करके माता ही हूँ पाँछे अपने दर्बार में चलेंगे। देखते क्या हैं कि वहाँ तलवारी के शान चढ रही हैं. कई राजपून बंदुकों के नियाने लगा रहे हैं थीर थड़ा हंगामा मच रहा है। इतने में प्रवोराज भी वस पहनकर आ गया, इनकी साथ लिये दर्भार में गया, मालदेव से मुजरा किया; एक तरफ तो नंगा भारमलोत धीर दूसरी तरफ पृथाराज पैठा, इनकी रावजी के संमुख विद्याया । प्रयोराज ने रावजी से धर्ज की कि मेडते के प्रवान ब्राये हैं। रावजी बेखि—"क्वा कहते हैं।" प्रयोगाज—अर्ज कराते हैं कि हमकी मेडता दीजिए ! हम रात्र की चाकरी करेंगे। राव मालदेव-''मेडता नहीं दिया जारेगा, दूसरा पट्टा देंगे।'' यह सनते ही अरौराज वेल उठा कि "यह वचन झाप फर्माते हैं या किसी के कहते से कहते हैं, मेडता दे कीन थै।र ले कीन, जिसने आपकी जीवपुर दिया पसी ने हमकी सेडता दिया है। " तब नंगा भार-मचीत कहने खगा--''चेत करेा! तुमके। रावनी सभी मार डालेंगे।' चॉइराज कहता है कि ''रावजो के सईम जयमत्तजो के चरवादारों की मारेंगे. हमें ता तुम मारेगि श्रीर तुन्हें हम मारेंगे।" ये वार्ते सुनकर रान माजदेव ने कहा-"'पृथीराज! मेड्ते के प्रवान ये ही हैं या दम्ररे १११ प्रयोगाज --- ''जी महाराज । ये ही हैं।'' राव मानहेव --- ''मेडने के प्रधानों के ते। पग पतले भाई।" (अर्थात् बडे चरव हैं). तव भरीराज बढा श्रीर भागा दुपहा फरकारा ता उसके बार वार बिखर गये थें।र चाॅदराझ ने बेस्टेका संग खाँचा ते। बेस्टेके चारें ही पाँच पृथ्वी पर से उठ गये। ये दी सवार द्वीकर चल दिये और पीछे से रावती ने अपने सर्दारा के पास खुब दुपहे पटकवाये, परंतु जयमत के रजपृत के तुन्य तार कोई विदेश सका! असेराज ने श्राकर जयमञ्जूको सर इक्षीकत कही. जयमञ्जू बे। ता सुक्तको सृत्यु से क्या डराते हो, यह बात कभी नहीं होने की ।

१६४

राव के घेरहे गंगारहे के तालाय पर पानी पीने की बाये ये उनकी ईसरदास छे भाया। जयमल ने कहा रे! वडा धाढा पाडा। वह बीला-तुम नहीं जानते हो, राव तो कभी तुमसे टलने का है नहीं। दूसरे ही दिन फीज धाई, दोनी धनियाँ मिली, गोली-गोले चलने लगे. उस वक्त अर्जुन ने रायमलीत की युलाकर कहा कि तुने जो बेाल वाले घे वह समय आज आ गया है। वह नंगा भारमलात के समुख हुआ, इतने में असीराज बढकर राव के हाधिया के आगे ष्प्राया और एक पर द्वाघ चलाया, उसकी देा पसलियाँ ट्रट गईं। स्य उसने कहा मुक्ते ते। प्रयोराज से काम है। प्रयोराज कहता है-"ग्ररे वावने ! देर से क्यों भाया ?" असैराज कहता है "रावजी के द्वाधियों की सेवा करता था।" फिर प्रयागदास ऐराकी पर सवार होकर प्राथा थीर जयमल की सीस नवाया। उसने कहा-पाश्री प्रयाग! इसी लिए ते। मैं तेरे हाथों पर ध्यान न देता था। राव मालदेव के योद्धाओं ने प्रयाग के मस्तक में घावों की चीकड़ा की। उसने उनकी ललकारा. बर्डा नीला श्रीर बीला ''रावजी के माथे में माहूँ'' ईश्वरी माया से वर्छा द्वाय में से फिसल गया। तव उसने राव के गले में कमद डालने का प्रयत्न किया, एक बार ते। कमान गर्दन के उत्पर से तिकल गई, परंतु दूसरी बार तो धांडे के चाडुक मारकर गलें में हाल ही दी। इतने में पोछे से कई झाइमियों ने झाकर प्रयाग पर हाथ सार उसके दुकडे दुकडे कर दाले। कमद राव के गले में डी रही धीर वह घलग हुछा। यह देख मालदेव की सारी सेना भाग निकली । प्रधोराज श्रीर नगा भारमलीव लटवे रहे । हिंगोला पीपाडा नामक एक राजपुत पृथोराज का चाकर या, जिसको उसने एक तल-बार बख्शी थी। इस वक्त हिगोल ने (अपने स्वामी से ) वह बल-वार माँगी। प्रयोराज ने कहा-"याद वे। घच्छे समय पर दिलाई.

परंतु वह एक नीने का मवार झाता है, निरचय वह सुरतास जयम-स्रोत है। इतने में सुरताय ने निकट श्राक्तर पृथीराज पर बर्छी चलाया: उसने वह चोट ढाल पर टाल दी और सुरताण से फहा "श्ररे नन्दें तूमत धा! तेरे पिताको भेज जो श्राकर मुक्त पर धाव करे !'' तत्पश्चात् कमर से बलवार खोलकर हिंगोला फी प्रदान की। उसने कहा "वाह रे प्रवोराज मारवाड के सामंत !" पृथोरात बोला "नहीं भाई ! मेड़ते का कुँवर ही श्रच्छा है।" प्रधोराज को किसी योगीश्वर ने बरदान दिया घा कि तेरे संमुख लोह नहीं लगेगा, अतएव प्रसीराज भादावत ने पोछे से प्राकर हाय मारा। प्रवाराज ने कहा "फिर रे भादावत! भनी हाँडो चाटो !'' प्रसैराज ने कहा "हाँडो भी बड़े घर की चाटो है, डममें सीच बहुत है।" पृथाराज मारा गया, नंगा भारमत्नीत भी काम प्राया, राव मालदेव की सेना परास्त है। भागी, तब जयमल की वधाई दी गई कि "राव मालदेव भागा है।" वह बोला "रे छाती धार्ग से दूर हुआ है।'' राव मालदेव के साईम पकड़े गये, जूला नाम का मेडते का एक बलाई या, इसके साथ नकारा देकर भेजा। जब वह वलाई गाँव लाँवियाँ निकट पहुँचा तक बीक्का -- भाई नगारा तो यजा लेवे, यह तो राव मालदेव के नगारे हैं से। कल छिन जारेंगे। यह कहकर नक्कारा पजाया। राय के साधियों ने देखाता चाँदेने कहा कि ये ता मेरे माई है तम काहे की इनसे भिड़ते हो, में समफा दूँगा। राग मालदेव ने चाँदा से कहा कि चादा! सुक्तको किसी तरइ जोधपुर पहुँचा दे। चाँदा वे। छाप इतना भय क्यो साते हैं, जयनल कोई ईश्वर ती नहीं है, मैं स्मापको कुरा नतापूर्वक जोबपुर के गड़ में दाखित कर दूँगा, वह राज के साथ हुआ और उसके सब घायनी व घोड़े हाथियों समेत

सँहयोव नैयसी की स्यात

१६६

षसे जोधपुर पहुँचा दिया। जयमल सुखपूर्वक मेड्ते मे राज करने लगा। \*

. जयमल राठीड़ से राव मालदेव ने मेहता ले किया था और जयमल महाराणा उदयस्टि के पास था रहा था। सै • 1 ६२ ६ वि॰ में जब शाहंगाह श्रक्वर ने विज्ञीड पर च्हाईकर गढ़ पर पेरा हाला तो महाराणा उदयसिंह के गढ़ छोड़कर चर्ट काने पर भी सीसीदिया पत्ता और राठीड जयमल करी बहा दुरी के साथ एक खर्स तब बादशाही फिज से लड़ते रहे। जा जयमल अपन्य की गोली से घायल हुआ तो नुसरे दिन जीहर की धाग जला केसरिया कर सीसीदिये जाही पीज से तक सर्द और जयमल भी एक धारमों के केये पर स्वार हो तब बाद खुलाता हुआ चुत्त में मारा गया। मेवाइ के उमरायों में ददनेश के राठीड टाइर जयमल के वश में हैं।

हुर्जात बर्ग राज करके हैं० १६ १६ वि० में राय माल्ट्रेय वा परशेष्ठवात हुआ। वसके दक्ष में मारवाह का राज पूरे कीज पर रहा। वसने बाद पुत्रों में ते पर राम सिहा हो से कि अपने को निकार दिया, वह मेनाइ में सावा के पास का रहा। रायमल महाराख्य सावा ने साथ क्या ने बुद में वाद वाहुशाह ने सुवाहले मारा गया। चूनेन माल्ट्रेय का कराराध्वारी हुआ, परतु दसने निराखवर थाइयाह कक्ष्म के क्या कि प्राचित कर का प्रिया के सावा क्या के प्राचित के स्वारा क्या के प्राचित के सावा क्या के प्राचित के स्वारा क्या के प्राचित के प्राचित के प्राचित के प्राचित के स्वारा क्या क्या है प्राचित के प्रचित के प्राचित के प्रचित के प्रचाल के प्राचित के प्राचित के प्रचाल के प्रच्या के प्रचाल के प्रच्या के प्रचाल के प्रचाल के प्रचाल के प्रचाल के प्रचाल के प्रचाल

#### ग्यारहवाँ प्रकरण

## पाबू राठाड़ की वात

घोधल महेवे में रहता घा, वहाँ का वास छोडकर पाटण की वालाय पर मान ववरा: वालाय में घप्सराओं की नदावी हुई देखा. एक ग्रप्सरा को उसने पकड लिया ता उसने कहा कि वडे राजपूत तुने बुरा किया। धांधल बीला कि तू मेरे घर में रह, धप्सरा ने इस बात को स्वीकारा, परंतु इस शर्त पर कि यदि तू मेरा भेद लेगा ते। मैं तत्काल चलो जाऊँगो । घांघल ने भी इसको मंजूर किया, उसको लेकर वह कोलू में श्राया, जहाँ कम्मा घोरंघार में राज करता था। वहाँ ऋष्सरा के पेट से धांघल के एक पुत्र पायू श्रीर एक पुत्रो सोत-बाई वश्यन्त हुई। स्रप्सरा के रहने का सहल जुदा था। वहाँ धांधल नित्य जाया करता था। एक दिन उसको सन में विचार प्राया कि श्राज चुपके से जाकर देखें कि अप्सरा क्या करती है। दिन के पिछली पहर में उसके स्थान में गया ते। क्या देखता है कि यह सिंधनी का रूप घारण किये हुए लेटो है श्रीर पाबूसिह रूप में माता के स्तन पान कर रहा है। धांधल को देखते द्वी उसने ध्रपना ध्यसर्खारूप बना लिया श्रीर पायुभी वालक हो गया। खगी "मैंने तुमसे यही प्रतिज्ञा कराई थी कि जहां तुमने मेरा पीछा सँभाला कि मैं चली जाऊँगी. सो अब मैं जाती हूँ। र इतमा कहते धी वह ते। गगनमंहल में वह गई और धौधत देखताही गहा! पायू की उसी महल में रक्खा. एक धाय उसकी दृघ पिलाने की लगाई और एक दासी भी रखंटी। जल धर्से पीछे थांधल मह

र्गेंटहोत नेवसी की स्थात १६८

गया। उसका वडा घेटा युटा भपन पिता का स्थानाधित हमा धीर सब लोग उसी की सेवा करने लो. पाय के पास कोई न रहा।

धाधन की एक पूर्वा पेमाबाई का विवाह तो जिंदराव स्तीची के साय हुआ था । श्रीर से।ननाई सीरोही के स्वामी देवडाराव की ध्याही गई थी । पिता का देहाँत होने के समय पान पाँच वर्ष का द्या, परतु या करामावी। साँड पर सवार हो कर शिकार रोलने की जाया करता था। धाना वायेना के ठिकाने में एक ही माता के पुत्र सात भाई घोरी (भगियों के मुझाफिक एक नीय जाति

है) रहते थे। भ्रामा के देश में दुष्काल पड़ा तन वे थेरी-चाँदिया. देविया, सामृ, पेमला, सलमल, सगारा श्रीर वासल-पशुश्रों की मार मारकर खाने लगे। यह समाचार आना के पुत्र की पहुँचे। चसने ब्राकर घोरियों को खाट दपट बताई, लडाई हो गई बीर क़ैंबर भारा गया । फिर तेर द्वारी प्रवती गाडियाँ जात धवने बान-बर्बो को लंकर वहाँ से भागे। श्राना ने जब सुना कि मेरे पुत्र की मार-कर छारी भागे जाते हैं. तो उसने पौद्धा कर उनकी जा लिया, पर स्पर युद्ध हुआ और भानाने घोरियो के वाप को मार लिया। वह ते। पीछा फिर गया, परतु उन घोरियो को किसी ने आश्रय न दिया। जहाँ जावे वहाँ यही उत्तर मिले कि आना वायेले के शत्ओ की रताने की सामर्थ्य हमारे में नहीं। वे इघर चघर मटकद हुए घोर'-धार में झाये श्रीर कम्मा ने उनको स्थान दिया, परंतु उसके कामदारी ने उसे कहा कि राजा, ये धाना के पुत्र की मारकर आये हैं, यदि श्राप इतको रक्तेंगे ते। झाना के साध वैर वेंच जावेगा धीर श्रपने में इतनी शक्ति नहीं कि श्राना को पहुँच सकें। तब श्राना के भय से कम्मा ने भी घारियों की रुससत दे दी धीर कहा घांवली के पास जाग्री, वे तुमके। घाश्रय देंगे। य घ्रपने गाडे लेकर बूडा

के पास भ्राये श्रीर मुजरा किया श्रीर कहा इमें शरण दीजिए । चुड़ा बीला मुफ्ते तो भावश्यकता नहीं है, मेरे माई पानृ के पास कोई

वाला मुक्त ता धावरयकता नहा है, सर साइ पायू के पास कार चाकर नहीं, से। यह तुमको रख लेगा। धारी पायू के घर गये। पूछा पायूजी कहाँ हैं; घाय ने उत्तर दिया कि शिकार खेलते गये हैं। धारी भी वहीं पहुँचे, द्वागे पायू ने मृग के मारने के वास्ते तीरसँमाला या कि घोरियों ने पूछा "कारे छोकरें। पायूजी कहाँ हैं?"

पानू ने चत्तर दिया कि वह तो धागे धालेट को गया है। धोरियों ने विचारा कि वन में वालक धकेला है इससे यह साँड्नी छोनकर खे जावें तो धाज का भोजन चलें। पानू तो करासाती धादमी था। उसने इनके मन की बात जान ली धौर कहा ''छरे बोरियो! यह साँड्नी तुन्हों ले जाखे। '' वे साँड्नी लेकर हरे पर प्राये धौर मार खाई। हिपेश को सारकर पानू तीसरे पहर घर धाया। तह बोरी भी उसके मुजरे की वहुँचे धीर उसे देखकर सबने जाना कि यह ती

पृद्धा कि "पायूजों कहाँ हैं !" याय बेखी "दार ! यह बैठे ते हैं। हुम नहीं पहचानते !" उन्होंने सुजरा किया तय पायू ने चांदिया की कहा "छरे! हमने अपनी साँडनी तुमको सीपी वी वह कहाँ हैं ?" चाँदिया वोला आपने हमको लाने के लिए दो वी सो हम तो उत्तकों सा गये। पायू ने कहा—अरं! साँडनी को कैसे सा सकते हो, स्वाने

के लिए तो सीघा दिलवा होंगे, तुमने सांह्ती नहीं दाहे है। थेरियों ने कहा महाराज! हम तो उसे सांग्ते, अब कहां से लायें। तब पादू ने अपने आदमी को कहा कि इनके हेरे पर जाकर स्वपर तो कर। योगी भी साध हो लिये और हेरे पर जाकर रूपा देखते हैं कि जहां पर सांह्ती की हिट्यां पड़ी हुई याँ वहाँ वह बैठी हुई जुगाली कर रही है। योगियों ने अपनी कियों से पूछा कि यह सांह्ती यहाँ

वहीं वालक है जिसने इमकी साँड्नी दो थो ! फिर उन्होंने घाय से

कहाँ से झाईं। उन्होंने भी यही कहा कि पहले ती यहां नहीं घो, हमारी नजर भी धभी पड़ी है। वब तो घोरियों ने विचारा कि यह राजपूत यहा करामाती है, यही अपने की रात सकेगा। सहिनी को लिये हुए वे पानू के पास आये। उसने कहा—रे। तुम तो कहत ये कि सहिनी का हम प्रागये। उन्होंने (हाथ जोडकर) कहा—धावकी करामात का परचा हमन पाया धौर ये पानू के चाकर हो गये। युडाकी बेटो का विवाह गोगा (चहुवाया) के साथ हुआया। उसके

दत्त में किसी ने गै।वें दों. किसी ने श्रीर कुछ दिया। उस वक्त पायू ने कहा "बाई। मैं तुक्ते देादा (उपनाम बृटा राप्रण) सुमरा की साढें किसी प्रकार ला दुँगा १३ मोगा श्रमनी वधू की लेकर गया धीर पाय ने इरिया घोरी से कहा-"श्ररे हरिया! दोदे की सांदियी का पता लगाकर ला कि बाई की ला देवे. नहीं ती वाई के सुसरालवाले हँसा उडावेगे कि काका कब साँडियाँ लाकर देगा। इरिया ता पता लगाने को गया और चाँदिया नित्य प्रति पायू से कहा करता कि श्राना वाघेले से मैं बैर चाइता हूँ सो आप दिलावे। पानू ने कहा कि "दिला कॅंगा।" पान का बहन सेानवाई के ( जो देवडेराव के साथ व्याही गई घी ) एक चौर सैत वायेली भी घो । वायेली के पिता न अपनी पुत्री के लिए बहुत से छाभूषण भेजे थे इसलिए सीत की बतला बतला-कर वह अपने गहने। की वहाई मारने लगी, यहा तक कि दोनें। सीत आपस में बेाल पड़ों। बाघेली ने सोना की वाना दिया कि ''तेरा मार्ड थोरियां के साथ खाता है।'' इस पर सोना को कोध काया । तब रात बीला कि "राठौड, रीस क्या करती हो? वात ते। सच है, पायृ धीरियों के साथ रहता ही है।" सोना योज उठी कि "आपने कहा सो ठीक, परतु जैसे मेरे भाई के घोरी हैं वैसे रावजी के ते। उमराव भी नहीं।" यह सुनते ही राज को घ

बरा है। उठा, हाथ में चाबुक बा, देा-चार हाय सोना की पीठ पर जमा ही दिये। सीना ने पत्र लिखकर अपने भाई के पास भेजा कि मायेली के कहे रावजी ने सुक्त पर चायुक चछाये हैं। पत्र पढ़ते ही पाष्ट्र ने चॉदिया की बुलाकर कहा कि तैयार ही जा! भ्रपने सिरोही चलेंगे, बाई का पत्र श्राया है। पाबू धीर पाँच सात थोरी चढ़ निकले। पायू की सवारी में कालवी घोड़ी घी, जिसकी चत्पत्ति ऐसे हुई कि-फाछेले घारण समुद्र-वट पर माल मारने की गये थे, धनके पास एक घोडी यी। किनारे पर उतरे हुए घे कि रात्रि को एक दरियाई घोड़े ने श्राकर उस घोड़ी को सुभर किया, जिससे कालबी बदेरी पैदा हुई। इस बहेरी की जिंदराव (सीची) ने चारखों से माँगा परंतु उन्होंने दिया नहीं; बूडा ने भो उसको लेना चाहा, पर न मिलो। पायूने वही बछेरी पारशों से मॉगी और एन्होंने भी यह कहकर भेंट की कि "जब कभी काम पड़े ते। तुम इकारी सहायता करना।'' पाबू ने उत्तर दिया कि ''तुम्हारे काम को वास्ते नंगे पैर जाने की तैयार हूँ।'' यह देख जिद्दराव थीर बुटा चारहों के साथ कीना रखने लगे। पाप उस बढ़ेरी पर सवार हो वड़े भाई के पास ग्राया, भावज की मुजरा फहस्राया, दासी ने भीतर जाकर डोडगहली (युडा की स्त्री) की कहा कि ''पायूजी जुद्दार कहलाते हैं।'' उसने पायू को भोतर बुलाया प्रीर कहने लगी—''तुमको चारण को पास से यह घोड़ो न लेनी चाहिए थी क्येंकि इसे तुम्हारे भाई ने मांगी थी।" पावृ बेला— ''भाईजी को घोड़ी चाहिए तो यह हाजिर है।'' भौजाई कहने स्मी—''श्रम काहे को ले १ परंतु तुम घोड़ो का क्या करेगे १ हुम ते। खेती करी थीर बैठे खाओ ! घोड़ी चड़कर क्या घाड़े मारीगे !" पायू ने कहा—''भावज ! तुम ताने क्या सारती हो ? मैं भो राजपृत

हैं, घड़ने की घोड़ा चाहिए हो थीर घोड़े की कहा ता होइवाले ही

की घोडियाँ लावेंगे।" होहगहनो कहती है—"वाव ! ऐसा ते।

मेरा भाई भो नहीं कि तू उसके यहाँ से धाडा कर लावे। या ता

ऐसा होते कि सार् ही में काम तमाम कर है या यह समक्तर कि घहनाई का भाई है, सारे नहीं और उल्टा सुरकें चढ़ा होने।" पानू

वोला-"भाभी। मैं राठौड हूँ, कभी किसी ढोड में राठौड की मारा भा है ?" इस प्रकार भीजाई से बातकर पासू धापने डेरेपर

थ्याया और चाँदिया की कहा कि देउ हैं के यहाँ तो पीछे चलेंगे,

में हणोत नेवसी की ख्यात

पहले होडों के हाडवाणे चलकर वहाँ घाडा मारेगे। प्रभाव ही

चढ चले, डी बवाओं की पास पहुँचे, पाबू एक जगह बैठ गया,

थोरियों ने वहाँ की साढियों की टोइ लगाकर उन्हें चलाई। रेशरी शोडों के पास जाकर पुकारा—साढे लिये जाते हैं, बाहर करेा ! खोड़ी ने उससे पूछा कि बेरनेशले कितनेक सवार हैं। उसने कहा

"केवल सात प्यादे जी भा घोरी चेार हैं।" ये वाहर चढे, घोरी ते। साँढो को लेकर स्रागे निकल गये ये स्रीर ये वहाँ स्राये जहाँ पाय

वैठा हमा था। वरावर भाने देकर पायू ने तीर छोडना शुरू किया जिससे डोडों के दस भादमी मारे गये, पीछे चादा वा दूसरे थे।रियां को बुताया, वे डोडों के घोडों पर चड़ बैठे। इतने में डोडो का

सर्दोर भा भापहुँचा। थे।रिया ने इसका पकड लिया. इसके साथ के दसरे लोग भाग गये। पानू ने साढियों की ती छोड़ दिया भीत

सदीर की साथ लेकर रावी-राव वनकर केल्ह्न में आया। डोड सर्दार को कोटडा में कैंद रक्खा भीर पायू सी गया। प्रभात होने पर पान दक्ष धीर धपनी घाय की कहा कि त् जाकर भीजाई की यहाँ ले था, कहना कि पायू ने नया महल बनगाया है सी आपकी देखने

की लिए बुलाया है। धाय ता बुलाने की गई धीर पाबू ने बोरियो

कस लो श्रीर चुटिनियाँ भर भरकर रुलाते हुए उसे भरोरने के नीचे लाकर राडा कर दो। चादिया इसको लिये नीचे त्राया। इतने में ते। डोडगहलो भी रघ में बैठकर था पहुँची। पायू ने मुजरा करकी कहा-"भाभी, भरोसे के नीचे क्या तमाशा है, दुक देसी ते। ।" वह देसने लगी. तब चाँदिये ने होड के चुटकियाँ स्नेना ग्रुरू किया धीर वह रोने लगा। डोडगहली देखनी क्या है कि मरोखे क नीचे भाई वैंघा खड़ा है थीर रे। रहा है। पुकार चठी कि ''पाव यह क्या रोल है ? मैंने ते। तुमकी दूँसी दूँसी में बात कही थी।" पायू बेला, भामी में भी इसकी हुँसी ही मे ले आया हूँ, परतु राजपूता का फिर ऐसे बाल नहीं वालना चाहिए, साने ता कपूती की दिये जाते हैं। भावज ने कहा— ग्रन्छा किया, ग्रम तो इसे छोडो ! पायू ने उसके कहने पर डोड को इडवा दिया और यह अपने भाई को लिये घर आई, चार दिन भ्रपने यहाँ रखकर उसे घर की बिहा किया।

इरिया थेरी, जी देवा सुमरा की साँडियों का हेरा करने की गया था, पौछा श्राया भीर पायू से कहा कि वे साढिया तो श्रापके हाथ ब्राने की नहीं हैं क्योंकि दोदा जबर्दस्त धीर उसका राज्य भी बढ़ा है। बीच में पचनद बहुता है और दोदा रावण प्रसिद्ध है। ध्रपने वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। पाधू ने कहा कि चलो स्थमी ते। सिरोही चलें, बहाँ से लीटते हुए समभा लेगे। आठ सवार और नना हरिया पैदल सिरोडी पर चढे। बीच मे छाना बाबेले का इलाका पडवा था। उसका प्रताप वढा हुआ था, परतु ये भी सब करामाती थे। चादिया योला-राजा । श्राना यहाँ रहता है हीर उसपर मेरा बैर है से दिलवा दोजिए। सब वे सब धाना के बाग में जा उतरे। माली जाकर प्रकारा कि कई सवार वाग में झान उत्तरे हैं और सारा वाग

१७४ गुँह गोत नैयसी की रयात

वज्ञात दिया है। सुनते ही भाना पढा, पानू से लदाई हुई भीर

वह (धाना) साथियों समेत मारा गया। भाना के पुत्र को पायू ने
कहा कि तुक्कों भी माहैगा, तथ उसने भयभीत हो अपनी माता का
सारा गहना लाकर पायू को भेंट किया थीर पाय वचाये। उसको
टाका देकर राति-रात पायू सिरोही जा पहुँचा भीर रात को कहलाया
कि तुम यह मत जानना कि पायू सकते मिलने की भाषा है। नहीं,
तुमने मेरी घहन पर चानुक चलाये हैं, जिसका बहला लेने आया
है। तन तो राव भी भवना साथ जीत सुकारने पर भाषा, लहाई
हुई। पायू ने चादिया को कह दिया कि राय को सारा मत,
कैद कर लेना। देवती के बहुत से भादनी मारे गये थीर राव कैद

हुई। पानू ने चादिया को कह दिया कि राव को मारना मत, कैंद कर लेना! देवडी के नहुत से बादमी मारे गये और राव कैंद हुआ। यह सुनकर सेनावाई रच में बैठकर भाई के पास बाई बीर कहा—''भाई, राव को छोडकर तू सुक्ते ब्रामर कॉवली दे।' वहन के कहने पर पानृ ने देवडा राव की छोड दिया और ब्रामत वाधेने को की का गदना भी बद्दन को दिया। ब्रम्म किर साने बहनेई की प्रीति जुडो और पानू को लिय राव बयने गढ में साथा।

बहुतीहे की प्रीति जुड़ी खार पात्रु का लिय राव खपन गढ़ म खाया। अपनी वहन की साथ लिय पाष्ट्र वांचेनी के पास उसके पिता की मृत्यु के समायार पहुँचाने को गया। सेता में सीन की जाकर कहा—''बाई। तुम्हारे वाप को मेर माई ने मारा है, सी कठो, लोकाखार करें।'' वांचेली न पदना लिया रीते गैठी। पायु जीमकर सनार हुआ, चाँदिये से कड़ा—चलें।, प्रव क्षोड़े की साँदियों लाकर सनार हुआ, चाँदिये से कड़ा—चलें।, प्रव क्षोड़े की साँदियों लाकर सनार हुआ, चाँदिये से कड़ा—चलें।, प्रव क्षोड़े की साँदियों लाकर सनार हुआ, चाँदिये से कड़ा—चलें।, प्रव के होंगे। इरिया की आगे कर लिया। मार्ग में मिर्जारान का राज प्रवाच पात्रु की एंड्रेंचे पित्रों की बाग में कोई नहीं उत्तर सकता था। यदि कीई जाकर ठहर जाता तो मारा जाता था। इसका भी राज्य नहा था। पानु ने नाग ही में आकर डेरा दिया और सारी वाटिका

Yes

राजपुत वाग में श्रा उत्तरा है. उसने सारा बाग तोड़ मराड़कर विध्वंस कर दिया है। स्नान ने पूछा "वह कैसा राजपृत हैं।" मालो बेाला—महाराज हिंद है और बाई अोर को पाग बॉधे है। खान ने कहा -उसने आना वावेला की मारा है, अपने उसे नहीं पहुँच सकते। रस्तुद्धाहकानाम लेघोडा,कपड़ा, मेबा स्नेकर चला और पाय से धान मिला। पाय ने प्रसन्न होकर और ते। मब भेंट फोर दी क्रेबल एक घोड़ा हिस्सा के चढ़ने के बास्ते रख लिया। वहाँ से चले, पंचनद पर आये। चाँदिये से कहा कि देख ! पानी कितका नहरा है ? चांदिया ने उतरकर जांचा श्रीर बीला कि वसीं गहरा है, उतर नहीं सकेंगे, यहाँ ठहर जाइए। जब साँढ़ियाँ इस पार आवेंगी वब घेर लेगे। पाबू ने अपनी माया दिखलाई, थारी प्रांख खाले ता क्या देखते हैं कि नदी के दूसरे तद पर खडे हैं। चौदिये ने परचा पाया। हरिया बे।ला. धन साँडियों के टेलि की घेर ली। घोरियों ने रैवारी की तो पकडकर चोंघ लिया श्रीर साँढ़ें लेकर पाड़ के पास झाये। पाड़ ने रैवारी को छुड़ाकर एक बांढे केंट पर चढ़ाया धीर इससे कहा कि तू जाकर कह दे कि सांहों के टेल्ने की ब्रिये जाते हैं सो बाहर चडे।। रेपारी जाकर बुकारा "मिहरवान सल्लामत! साँढियाँ लिये जाते हैं।" देदा योला-प्रारे काल के खाये ! आज ऐसा कीन है जा मेरे साँड़ॉ को ले जावे ?" रैवारी ने धर्ज की महाराज ! राठीड़ ने ली है धीर भइलाया है कि यदि हिन्मत हो तो जल्दो ब्याना। देदा माध जीड़कर चड़ा, पात्र ते। साँड़ों की शांककर मह से नदी के उस पार र्व गया। दीदा भी नद की लांबकर पहुँचा, मिर्जा सान के गाँव में न्याया थीर उसे कहा कि राठौटों ने इमारी मांदें लो हैं, तू भी

१७६ मुँ इसीत नीससी की स्वात

ष्टमारे साथ याहर में चल । मिर्जा दोदा का चाकर या. साथ है। त्तिया, परंतु फद्दा कि धामे जाना धन्छा नद्दा है। साँझों को पावू राटीड़ ले गया है। पाड़ी का मारते हुए भी धपने उसे न पहुँच सकेंगे। पीछे फिरना ही ब्रच्छा है, क्योंकि जिस पान ने ब्राना वाधेला को मारा वह तुमसे नहीं मारा जावेगा। पीछे श्रपना सब दलनल जीड़कर उसपर घडना। देादा पीछे फिरा झीर झपने नगर में बाया, पावृ उसकी साँढों की लिये सोढों के ऊमरकोट के निकट से निकला, सोढा राषा की बेटी मरोारो में बैठी हुई घो। उसने पातृ को देता तव इसने श्रपनी माता की कहलाया कि पानू राठौड़ जाता है। मेरा विवाह उसके साथ कर दे। तो ध्रष्टा है। सोडी की माता ने ध्रपने पति से कहा धीर रागा ने घ्रपने घादमी भेजकर पानृ की कहलाया कि द्याप हमारे यहाँ विवाह करके जाओ। पाबू बोला घमी तो साँड़ों को लिये जाता हूँ, पीछे घ्राकर विवाह फरूँगा। सोढा ने नारियल भेजा, उसके खाइमी पानृ के तिलक कर नारियल एसे दे सगाई कर आये। दरेरे आकर पाबृगोगादेव से मिला। गोगा हैंसी में कइ रहा घा कि केलख का माना दोदा की सांढें लेकर कथ द्यावेगा, इतने में तो इरिया ने पहुँचकर कहा ''बाई को मालूम कराओं कि पावूजी ने देादा की साढ़ियों काटोला तुमको ला देने कासकल्प किया थासो ले भागे हैं उन्हें सँमाल हो।" गोगा ने सब साँड़ों को सँमालकर हों ली, परंतु वसके मन में यह सदेह रहा कि दोदा जैसे जबर्दरत की साँडों को पायृ कैसे ला सकता है, दूसरी जगह से ले झाया होवेगा। गोगा ने पायृको गोठ दी और मलो मौति सत्कार किया। दूसरे दिन बोला कि ''पावूजी ! मेरा किसी के साथ वैर है। यदि तुम घोड़े दिन यहाँ रहा तो में झपना बैर छे सकूँगा। पातू ने कहा-शहुत

ठीक, रह जाऊँगा। गोगा ने कहा कि प्रभात में शकुन होंगे. जी शकुन भले हुए ते। तड़ाई करेंगे। पात्र बोला-जी! शकुन कैसे, ध्राप जब चढ़ेंगे तभी फतह कर क्रावेंगे। गोगा कहता है—''ब्रयनी घरती में शक्कतों पर विश्वास है और लोग उन्हें मानते हैं। "प्रभात होते जब दोनी घोड़ियों पर चड़कर शक्त लेने को चले. परंतु कुछ भी शकुन न हुए. तब वे एक वृत्त के तले जाजम विद्याकर सो गये, दामने (पग-वंधन) लगाकर धीडियाँ चरने की छोड हों। योडी देर पीछे जागे। गोगा ने कहा में घोडे ले स्नाता हूँ, भ्रव घर की चलें। पाबू वोला "आप बैठिए, मैं ले भाता हूँ।" गोगा ने फिर कहा कि आप बड़े हैं, यदि अवस्था में छोटे हुए हो। क्या. आप बैठिए। पाबू ने कहा कि यह तो सत्य है, परंतु आप बृद्ध हैं और मैं जवान हूँ। पासू घोड़े होने की गया है। क्या देखता है कि दे। बाय खड़े हुए हैं थ्रीर घोड़े चर रहे हैं। इसने मन में विचारा कि यह गोगा ने मुक्ते करामात दिखलाई है। उसने पोछे लौटकर गोगा से कहा कि घेरड़े नजर नहीं ष्राये, कहीं दूर चले गये हैं, सुफको तेर मिले नहीं। फिर गोगा हाथ में बर्खा पकड़े हुँ दने की गया, क्या देखता है कि जल काएक बड़ा है।ज भरा हुआ। है. जिसमें एक नौका में बैठे हुए दोनों घोड़े जल में तैर रहे हैं। यह है।ज बहुत गहरा है। गोगा समम्त गया कि यह पायू की करामात है। पोछे फिरा, पाबू ने पूछा कि घोड़े मिले १ गोगा बोला कि मेरे मन में जै। संदेष्ट्र या सी दूर सुद्धा, श्रव मैंने तुमकी पहचान लिया। फिर दीनें। मिलकर चने, घोड़े वहीं ख़ुले हुए चर रहे थे, से सवार होकर घर भाषे। गाउँ जिमाकर पायुको विदा किया और वह कील्हू साया। पानृक्षी अवस्था १२ वर्षकी हुई थी, सीटों ने पत्र भेजा कि

पानुकी धवस्था १२ वर्ष की हुई थी, सीडी ने पत्र भेजी कि जान बनाकर स्थाप्त करने की शीव आश्री। यहाँ भी जान की

में रहेत नेवसी की स्यात तैयारी एई। जिंदराव खोची, गेरगादेव धीर वहे थाई यूडा की

वलाया । सिराही के राव की भी निमंत्रय भेगा, परत वह बाया नहीं। -इसी द्वर्से में चाँदिया घारी को चेटो का भी विवाह घा, से। वह ती वर्ता रहा धीर दमरे सब साथ में गये। मार्ग में बहुत बरे शकत

245

हुए। शक्त-पाठको ने कहा कि पोछे फिर जाश्रो. विवाह दूसरे ( विवाह का दिवस ) पर रक्खा जावे। पात्र चेला —मैं के कहापि पीछी न फिल्ला; क्योंकि ऐसा फरने में लोग हैंसेंगे कि पायू तेल घडा हुआ रह गया। इतना कह वह तो आगे वड़ा और दूसरे सब वहाँ से लौट गये। दे घड़ो रात गये पान घाट (नगर) में जा पहेंचा । सेहों ने भनो माति विवाह कर दिया । फैरे फिरकर पाय पीछा जाने खगा तन सीढों ने फहा "त्रापने हमारे में क्या कसर पाया कि इतने शीब ही चलने का विचार करते है। ? गोठ जीमी नहीं, पाहन-चारी हुई नहीं, दो चार दिन रहिए, फिर दहेज देकर विदा करेंगे।" पाव ने कहा कि आते हुए इनकी शक्त अच्छे न हुए घे से। एक बार ते। श्राज रात हो को घर चड़े जावेगे. फिर जद पोछे द्यावें तर सारी रीति भौति करना। से।डों ने कहा ''जे। भ्रापकी इच्छा।" पायु सवार हुआ दी सीडी कहने लगी कि मैं भी साथ ही चहुँगों से। रथ चढ़कर वह भी साथ हो लो। ये राते। रात कोल्ह में धाये, दर्प वधाई बँटी और महत्त में जाकर सीये। जिदरात खीचों ने पीछे लीटते समय मार्ग में काछेने चारण के पशु घेर लिये। म्वाले ने झाकर पुकार मचाई कि जिदराव खीची सब गीवा की लिये जाता है। सुनते ही चारणी जाकर बुढे के पास कृको कि ''यूडा वाहर चड! मेरी गैविं खीची लिये जाता है।''

यूहा वीला "बाई ! मेरी झाँखें दुखती हैं, मुक्तसे ती झाज चढ़ा नहीं जाता।" तब चारणी कुकती हुई पाय के महल आई। चाँदिये की कहा "चॉदा ! मेरी सब गै।वे सीची लिये जाता है, तू छोड़ा दे।" चाँदिया बीला-"कृत्रे मत! पावजी पधारे हैं!" पाव ने भरोसे में से उसकी देखा, पूछा कि क्या है ! चाँदिया ने उत्तर दिया-काछेली चारको के पशु खोची जिये जाता है, बूडा वाहर नहीं चढ़ा। पातृ ते। थीड़ी लेते वक्त वचनवद्ध हो चुका था, कहा, बेाड़े पर सामान कर। सवार हथा, साता भाई थे।री श्रीर २७ (थे।री) जनैतियो की साथ लेकर खोचो की जा लिया; लड़ाई हुई, खोचो की बहुत से ग्रादमी मारे गये श्रीर पायू सब गावे को छुड़ा लाया। गाँव कोज में श्राकर फ़ूँजवा नामी छुएँ पर ठहरा श्रीर वहाँ पशुभों की जल पिलाने का श्रम किया गया, परंतु जल न निकाल सके। चारणी ने कहा ''बढ़े राठे।ड, जैसे तूने इनको छुडाया है वैसे ही पानी भी पिला दे ! जब तो पायू स्वयं चरस खोंचने की जा लगा जल निकालकर वित्त को पिलाया। पीछे से चारखी की छोटी वहने बुड़े फी पास जाकर पुकारी "यूडा! घन तूकव तक जीता रहेगा? पायु तो मारा गया।'' इतना सुनते ही बुडा क्रोध के मारे जल उठा, सत्काल सवार द्वांकर सीची की जा लिया और कहा--"धरे पाय की मारकर कहाँ चला जाता है! ठहर जा!" खीची सदम गया धीर कहने लगा कि पाबू ते। घन (पशु) लैकर पीछे फिर गया है, आप क्यों सब्दे हैं? बुडाने इसकी एक भाउ न सुनी, लड़ाई हूई, यूड़ा काम आया । तब सोची में अपने साधियों से कहा कि इमने पायू की मारा नहीं, यदि वह पोछे फिरा ते। धपने की छोड़ेगा नहीं, इसलिए चलकर उसे मारना वादिर । यह पोछे फिरा धीर कम्मा धीर्यधार के पास कुंडल गया, वससे कहा कि ये राठाड़ तेरी घरती दवा लेंगे, चत. चाज तू हमसे मिल जावे वे। अपने चलकर पायू की मार ने । कम्मा ने भी खोचो का साध दिया। दोनी घड़कर पाबृ पर घाये। पाबृ ने गै।वों को जल पिना-कर छांहा ही घा कि उसकी खेह ( घूल ) उड़ती हुई दिसलाई दी। उसने चौदिया से पूछा कि यह धूल कैसी है ? वह बोला—महा-राज! सोची भाया। पहले जय लहाई हुई घो तो चाँदिया सीची पर खड़ का प्रहार करने दी को घा कि पायू ने उसकी तज्जवार पकड ली खीर कहा—मारना मत । वाई रॉंड हो जावेगी। तब

चाँदियाने कहा घाकि भ्रापने श्रच्छानहीं किया। भव तो पाव ने स्रोत फाडकर फगड़ा किया, खुर खड़ यजाया स्रीर सार्तो भाई शोरी अहेंडी और २७ जाति के बहेडियी समेत पाय काम आया. सोढी सवी हुई सीर खोची श्रीर पेमा श्रपने श्रपने ठिकाने को गये।\*

ु इस स्यात से तो यही पाया जाता है कि पातृ श्रीर उसकी बहन सानावाई घाँघल की विवाहिता छी के संतान नहीं थे। सीची के साथ अब में मारे जाने के भाव का, चारण बौकीदास का वहा हुआ, पावूका गीत-

" प्रथम नेह मानी महा क्रोध भीनौ पहुँ लाभचमरी समस्कोक लागे। " राय कवरी बरी जेख बागे रसिक, वरीये कवारी तेख वाने ।

" हुवे मगल धमल दमंगल बीरहक रंग त् ठीक मध जग तृहो ।

" सवण बड़ी दुसुमवाह जिला माड़िसर विसमवण माड सिर लाहकड़ी । ं करण श्रुखियान चढ़ियो भर्जा कालमी निवाहण वयण भुज वीधिया नेत ।

" प्चाग सदन बरमाल संप्तिया खडा किरमाछ सप्निया खेत। " सुर बाहर चढे चारणा सुरहरी, इतै जस जितै गिरनार थात्।

" विहुड दल सीचिया तखा दलविभाडे, पौडिया सेल रखमीम पानू।"

भावार्य-पहले तो घानंद के साथ राय क्वरी को बरी धीर उसी पोशाक से जंग किया। जिस मलक पर मोड थेंचा या उसी पर लड़ प्रहार हुए। पैवारी ने बरमाल से पूजा की और खली ने खेत में तलवारों से पूजा।

अपने वचन का प्रतिपालन वह चारणों की गाँवें लड़ाई और खीचेवें के दल

के। भंजन कर पावृजी रणझेत में सोया ।

ढोडगहली बुदे के साथ सती होने लगी थो, परन्तु उस वक्त उसकी सात मास का गर्भ था। लोगों ने मना किया तब उसने छुरी से ध्यपना पेट चीरकर वालक की निकाल एक धाय के हवाले किया श्रीर ग्राप पति के संग जल गरी। वह बालक पेट भाडकर निकाला गया या इसलिये उसका नाम फरडा प्रसिद्ध हुआ। उसने जिदराय की

पाव राठाड की वात

१८१

मारकर अपने बाप और काका का बैर लिया और कई दिनें। तक राज करके गुरु गोरखनाय का चेला वनकर सिद्ध हो गया।

श्रव तक जीवित है।

## वारहवाँ प्रकरण

## संगमराव राठौड़ संगमराव गुजरांत के स्वामी वीसलदेव थांधेले का प्रधान था।

( बोसलदेव बाघेला सं० १३०० वि० से सं० १३१८-१६ तक गण-रात का स्वामी रहा था।) उसने कुछ द्रव्य इजम किया तो गोरा बादल कटक जोड़कर उस पर चढ श्राये, बड़ी लढ़ाई हुई, संगमराव मेहचे श्रीर जालीर के बीच श्रमने देश मे जा रहा। सार्वत नाम का सढ़ायच चारण ठट्टे के वादशाष्ट्र के दर्याई घोडे का चरवादार था, वह उस घोड़े को ले भागा। तीन दिन तक वरायर चलता रहा, जब धक गया तो संगमराव के गाँव रेतलाँ मे आकर रात को ठहरा। घोडे को घोडिया को व धाई, खलकर एक घोड़ी से जा लगा। सार्वत की काँस ख़ुली ते। देखता है कि घोड़ा घोडो पर सवार हो गया है। वह इसको पकडकर पीछा लाया धीर प्रकार कर कहा कि-"ठट्टे के बादशाह का दर्याई घोडा घोडी से लगा है. यदि कोई यहाँ होवे तो सुन लेना!" फिर उसने उस घोड़े को ले जाकर चित्तोड के राखा के नजर किया। राखा ने प्रसन्न होकर चसको एक गाँव शासण में दिया। (रेतला में) उस घोड़ी के पेट से एक बढ़ेरी पैदा हुई थी। सगमराव का विवाह कुंडल में हुआ था। उसकी ठकराणी का नाम आचानण और साले का नाम विसनदास (विद्यादास) था। एक बार विष्युदास ने संगमराव के पास प्राकर वह बहेरी माँगी। कहा-मेरे भाटियों के साथ वैर है, से। इस घोड़ी पर चढ़कर अपना बैर लेने के पश्चात पीछे ला दूँगा। संगमराव ने टालाहली की, परंतु ग्रंत में विसनदास बह्रेरी

ले गया। इसने इस घेड़ी की पोड़ा बताया, सूबर हुई, एक वर्ष पीछे बछेरा दिया। विसनदास ने फिर इसकी हरे जै। चराकर तैयार की छीर पीछे संगमराव के पास भेज दो। संगम श्रमल पानी चड़ाकर पीड़ी पर सचार हुआ छीर इसे खुरी कैंकी तब जाना कि घोड़ो वैसी नहीं, इसने ठाळ दिया है। विमनदास पर क्रोध किया, इससे बछेरा मॅगवाया। इसने पीछे कहलाया कि तुम बह-

किया, उससे वहंदा मंगवाया। उसने पीछे कहलाया कि तुम बद्दनोई हो इसलिये पोडो ले गये, परंतु बद्धेरा में नहीं टूँगा। संगम
ने एक न माना और लड़ाई करने को तैयार हुआ, तब उसकी को
ने कहा कि क्षाप स्यों लड़ाई करते हैं, मैं आकर बद्धेरा ला दूँगी।
बह पीडर काई, भाई के पास बद्धेरा माँगा और वोली "माई! मैं
यह समर्मूंगों कि यह बद्धेरा तूने मुक्की बहुंज ही दिया था।"
विस्तन्दास ने न माना, वह जाचानख ने माई पर घरखा दिया। दें।
एक दिन मुखी रही, परंतु माई ने न माना। बहु बहाँ से चल दी,

( यदि कोई धापत्ति धाई वो धाचानस का शरीर भी भेल

में पढेगा।)

मुँद्योत नैयसी की ख्यात

とこと

जन से ब्राचानण रामचंद्र के घर में ब्राकर बैठी तब से ईंदे सय सजे सजाये वैयार रहते थे। छः महीने वीते कि संगमराव के गाँव का एक जागी ईंदा के गाँव झाया और रामचंद्र के यहाँ भिचा माँगने की गया। श्राचानण ने उसकी पहचाना श्रीर दासी की भेजकर भीतर बुलाया। उसे देखते ही जागी बाला-"माता प्राचा-नस् त्यद्दां कहाँ से आई ?' उसने कहा "धायसजी ! मेरे लिए क्या प्रसिद्धि है ?'' वावा वीला—प्रसिद्धि यही है कि घीडा लेने के बास्ते पीइर गई है, से। लेकर श्रावेगी। उसने जोगी के एक रुपया धीर एक वस्न दिया श्रीर सत्कारपूर्वक रात रखकर विदा किया और यह भी कहा कि ठाकुर को मेरी श्रोर से यह समाचार सना देना कि ''तुमने मेरा कुछ भी मान न रक्ता, साले की मारने के बास्ते तैयार हो गये. तब मैं पोहर धाई। पीहरवाली ने भी मेरी वास न मानी. लाचार में रामचंद ईदा के पस्त्रे लगी हूँ, सी अब ठाकर मेरा नाम न खेवें ।" जीगी ने यह सब बृत्तांत संगमराव की जा सनाया ग्रीर पूछा "वावा! श्राचानस कहाँ है ?'' संगम ने कहा— "वळेरा क्षेत्रे के बास्ते गई है।" जीगी वेला-"बळेरा ता दिया नहां थ्रीर वह तो रिसाकर रामचंद्र ईदा के घर में जा वैठी है।" यह सुनते ही सगम ने नकारा वजवाया धीर कुंडल पर चढ़ धाया भाइयों ने समभ्नाया कि पहले तो स्त्री का बैर लेना चाहिए, तद वह भेल श्राया । जीगी की विदा करने के पीछे भाचानग्र एक घाली में मूँग के दाने धरकर उसे बाजोट पर रख दिया करती थी। एक दिन रात के वक्त घाली में के मूँग बद्धजने लगे। रामचंद्र इस समय सोयाहुआ था। स्राचानखने उसके पाँव पर हाब धरकर उसे जगाया थीर कहा- 'ठाकुरां उठेा! कटक ग्राया।" उसने पूछा-"कहाँ है ? मेरे बंधुवर्ग कई दिन से शख सँमाले तैयार बैठे रहते

ई।" धाषानण वेलि—जन सूँगी की श्रीर देखे। ! रामजंद्र ने भी जब सूँगी की चळलते देखा ते पूछा कि यह क्या पात है। उसने कहा थार घोड़ों की टार्पों के पढ़ने से सूँग उळलते हैं, वह तुम्हारी सीमा में श्रा पढ़ेंचा है। रामजंद्र ने कीठड़ी में धाकर ढेल दिवाया, लेग इक्ट्रे हुए। ईंदा श्रीर संगम में युद्ध ठना श्रीर रामजंद्र २७ राजपूर्वी सिहत खेत पहा। श्राचानण ने श्राकर संगमराव से मुनरा किया भीर कहा 'राज! हाथ तुम्हारा श्रीर शरीर ईंदा का है।" किर उसने ध्वाना दाहिना हाथ काटकर संगम को दे दिया श्रीर थाप ईंदा के साथ जल गरी।

फिर संगमराव कुंडल पर चढ़कर गया और विसनहास को कार-लाया कि हमारा बहेरा है। इसने अपनी दूसरी छोटी बहन का विवाह संगमराव के साथ करके बछेरा उसे टोके मे है दिया। इन्छ समय पीछे वह बोसलदेव की चाकरी में गया तो बोसल बोला कि विककार है सुफ्को कि संगम ने तेरे साथ ऐसा वर्दाव किया। विसनहास ने कहा—क्या करें इससे पहुँच नहीं सकते। बीसल ने कहा कि मैं अपनी सेना देता हूँ। विसनहास कील लेकर चला। संगम इस वक्त अपनी समुराल ही में था, विसन अपने गढ़ के द्वार लुलवाकर एकाएक भीतर सुना और इसे जा दवाया। घोड़ी को काटकर संगम संमुख हुआ और यहां खेत पहा।

संगमराव के पुत्र मूलू ने बीसल देव से वैर बड़ाया, उसके उप-द्रव की एक पुकार रोज बीसल के कानों पर पड़ने लगी। उसने सेना सेजी और कई प्रयक्ष किये, परंतु मूलू हाथ नहीं आता था। एक बार कीचा थारू आनंडोथ का बीसीडा चारण बीसल के पास आया, . उसने उसका बड़ा आदर किया। एक दिन एक इजार रुपये की बाजो स्राफित दोनों चीपढ़ खेलने लगे और यह रार्ज ठहुंसे कि जो राजा

में हकोत नैकसी की ख्यात १८६ हार जावे ते। १०००) चारण की दे देवे धीर जी चारण हारे ते। मूल को ला दिसावे। चारण वोला—महाराज ! मैं ते। मूल को नहीं प्रचानता हैं। राजा ने कहा-वह वहा राजपूत है. तेरा बलाया स्था अवस्य आ जावेगा धीर जो कदाचित् न आवे ता कोई इर्जनहों। चारण वाजी हार गया। राजा ने अपने आदमी उसके साथ दिये और वह मृत्युके गाँव पहुँचा। मृत्यु बड़े घादर के साध उससे मिला धौर उसके भीजन के वास्ते सीच ( वाजरे की सिचड़ी ) वनवाया, परंतु चारण ने न साया। मृत् ने कारण पूत्रा ते। कहा कि मैंने तुमकी राजा बीसलदेव के पास एक हजार रुपये में हारा है इसलिए जी त एक बार चलकर राजा से मुजरा करे तो तेरे यहाँ भोजन करूँ। .. मल बोला—"बहुत ठीक, परंतु तूने बहुत थोड़े द्रव्य में मुक्ते हारा, वह तो मेरे लिए लाख रुपये भी खर्च कर देता। खैर, मैं तेरे कहने से चलूँगा।" वीसीडे ने भोजन किया भार विदा होकर पीछा बीसलदेव के पास भाषा श्रीर कहा-"वाप ! मूलू ते भावे नहीं।" एक बार सोमबार के दिन राजा बीसल चै।गान खेलने की चढा, उसी वक्त मृलू भी उसके साथ में धान मिला धीर पृछा कि वीसे।डा

से चलुगा।" वासाड न माजन (क्या भार । वदा इक्कर पाळा वीसलंदन के पास झाया और कहा—"वाप ! मूल् वो भाने नहीं।" एक बार सेामनार के दिन राजा वीसल चीगान खेलने को चढा, उसी वक्त मृलू भी उसके साथ मे भान मिला भीर पृद्धा कियोसीडा कहाँ है। किसी ने चारण को भार जेंगली ठठाकर कहां कि वह सवारों के हाथों के पास राजा से वार्षे करता हुआ जा रहा है। कृत्न घोडा बढ़ाया भीर वरावर आकर वोसीडे से राम राम किया, तब चारण ने यह दोहा कहा—"बासीडो आवार नीसल दे कहिंगे विगत। श्री मूल् असवार सगता देखें संगठत।" तब वीसीडे ने कहा महाराज मूल् इाजर है। राजा ने उसकी तरफ देखा तो सूलू , ने मुनर कर यह दोहा कहा—"जाडी कीजों जीव वीसल को चलुएं ने मुनर कर यह दोहा कहा—"वाडी कीजों जीव वीसल को चलुएं

वला। सेल तुद्दालो तेय सुरतारो डर साँग डत ॥" (हे साँगा के पुत्र, जहाँ वोसल की बहुत सी कौजें हैं वहाँ तेरा वर्द्धा सुरताए के द्रदय में है।) बीसल की सेना में कोई सुरताय घा उसकी मारकर मृलू चलता हुआ । भी छे राजा की सेना लगी, हुक्स हुआ। कि जाने न पाने, थोडी दर पर श्रागे एक नाला आया, उसे फ़दकर मूलू का घोड़ा तो दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ श्रीर राजा के सवार इधर ही सड़े ताकते रहे। जब यह खबर राजा के पास पहुँची कि मूलू श्रञ्जता चला गया ते। उसने ब्राह्म दी कि ''हमारे घोटी के कान काट डाला ।" उस वक्त वीसाटे ने दोहा कहा—''तेजा लगता सार वाला बोसलदेव के । ऊपर ला ध्रसवार सांके भय सांगावते ॥" (राजा के घोड़े ते। यहाले तक पहुँचे परंतु उनके सवार भय के मारे शंकित है। पार न जा सके।) तक तो राजा ने घोड़ों के कान काटने का निपेध कर दिया श्रीर वीसे। डे से कहा-"तूने हमकी चिताया क्यो नहीं कि मूखु आवेगा।" वोसीडा वीखा-मद्दाराज ! ऐसा तो किस तरह कहा जा सकता है। मृजू ने मुफसे कहा या कि तूने बहुत थोड़े रुपयों में मुक्ते हारा, यदि मैं राजा के नजर आर्के तो मेरे तो लास रुपये देने की भी वह तैयार है। राजा ने फिर दसरी बाजी छगाई श्रीर ऋहा यदि मैं द्वारा ते। तुम्ते एक लाख रुपये दे दूँगा धीर जे। तुद्दार जावे ते। गढ़ में मृद्ध को लाकर सुफसे मुजरा फरवाना। बीसोडा ने कहा-गढ़ में वह कैसे ब्रावेगा ? राजा ने उत्तर दिया कि आवे तो ही आना, नहीं आवे तो न सही। वह वाजी भी चारत हार गया, मृत्रू के पास पहुँचा श्रीर उससे कहा-"र्सेने तुभ्रको लाख रुपये में द्वारा है, इस बार गढ़ में आना .पड़ेगा।" मूलू ने उत्तर दिया-मुक्ते गड़ में कीन जाने देगा ? परंतु जी द्यासका ते। द्याकर हुँहुँगा। चारम ने पीछा ध्याकर राजा से कदा— "याप ! कोट में मृत्युकव द्यावे, मैंने ते। यहुत कुछ कहा, परंतु उसने न माना। "यह सुनकर गारा बादल ने मृखू के खिए

मुँहयोत नैयसी की ख्वात 8== हँसकर कहा—"यदि श्रच्छा राजपूत होता तो जरूर धाता।" एक दिन भादी के मद्दीने में मूलू सवार होकर पाटण आया और एक माली के घर के पिछवाडे सड़ारहा। इस वक्त मेह बरस रहा था, सिर पर ढाल रसकर वह एक परनाले के नीचे सडा ही

गया। माली ने मालिन की कहा कि देखा परनाले का कैसा

शब्द होता है। माली ने उठकर देखा ता एक सवार घोडे पर चढा रम्मा खडा है। तब देा उसने मालन की पुकारा कि बाहर ते। कोई -सनार खड़ा है। मालिन बोल उठी कि ''यह तो कोई मेरे मल जैसा है जो बाप का बैर होने के वास्ते धुक रहा है।" माली ने मल को घर में लिया। प्रभाव को वह मालिन राजा के यहाँ हाजिर है। जाते हुए मार्ग में मृतू ने गोरा बादल की बैठे हुए देखा. जिससे उसके पाव हगमगाने लगे। गोरा बेाला—' वादल देख । इस माल्रिन के पग ठीक नहीं पडते हैं, क्या यह सगम राज का बीज तो नहां है ?" बाइल ने कहा—"होवे, मालिन के घर पर सगम का डेरा रहा था।" यह सुनकर मृत्रु ने महल में प्रवेश

्र पुजा के लिए फूल लेकर जाने खगी। मृल्यू ने उसको कहा कि एक बार में भी राजा को देखना चाइता हूँ। मालिन ने उसको स्त्रो का वेष धारण करवा फुनी की छाव सिर पर रखकर साथ लिया। चलते समय मुलू ने धपनी कटार को भी छात्र में रख लिया और महल में पहुँचा। देसा कि राजा वैठा है श्रीर वीसेाडा चारण भी वहाँ किया, छाव सिर से उतारी श्रीर चारण की राम राम किया। वारण ने खडे होकर श्राशीय दी श्रीर बीसल से कहा-"महाराज! मृत्रू मुनरा करता है। " इतने में तो कटार पकडकर मृत्यू राजा के पास जा बैठा और बोड़ा कि "यदि जगइ से हिले ता यहाँ मार डालॅंगा।" राजाने कहा कि किसी प्रकार छाडो भी । कहा—

#### संगमराव राठे।ड भ्रपनी कन्या व्याह दे। ते। छोड़ दूँ। राजा ने बहुतेरा समकाया, परंतु

उसने एक न मानी। वहीं ठाकुरहारे में राजकन्या से विवाइ फर हाथ पकड़ उसकी महत्त में जो गया। वीसलदेव ने विचारा कि मृत्यू ने घोला दिया ग्रीर बहुत बढ़-

कर बात की। यह बृत्तांत गोरा बादल ने भी सना। उन्होंने अर्ध-रात्रि के समय राजा से आकर कहा कि "हम ते। इस अपमान की सहन नहीं कर सकते कि मूलू राजकन्या की जबईस्ती ब्याह लेवे। हम उसे मारेंगे और क्रमारी का विवाह किसी और के साथ करा-वेंगे।" राजा वे।ला-जैसी तुम्हारी इच्छा। वे दे।नी (सामंत) वहाँ पहुँचे जहाँ मूखू, राजकुमारी की लिये, सोता या श्रीर पुकार-

कर कहा कि सँभल जा ! मृलू ने सोलंकिनी को कहा कि अब यदि तू बचावे ते। बच्ँ। वह बे।ली. में हर प्रकार से हाजिर हैं। मृलू भपनी स्त्री के कपड़े पदनकर द्वार पर श्रा खड़ा हुआ श्रीर गोरा बादल से कहा कि सुभ्ते ते। निकलने दे। सामंत (उसकी राजकुनारी

समभक्तर) ग्रलग हो गये, मृखुनिकला श्रीरघोड़े परचढकरचलता हुमा। जब गोरा बादल द्वार खोलकर भीतर गये तब क्या देखते हैं कि वहाँ पर राजकन्या वैठो है, वे हाथ मींजकर रह गये। सेलिकिनी के गर्भ रह गया था, प्रव उसका पुनर्विवाह करना चाहा। श्रीर ते। किसी ने उसकी ग्रहण करना स्वीकार न किया: परंतु जालीर के स्वामी सामंत्रसिंह स्रोनगिरे ने उसका पाणिप्रहण किया। मूख् वेला कि सोलंकियों ने तो मुक्तको बेटी व्याह दी इसलिए भव

उनके साथ मेरा बैर नहीं, अब तो सोनगिरी से बैर है। नित्य दीहे दीहने लगा, परंतु सीनगिरे प्रवल घे, उनको वह पहुँच न सका। एक बार दसद्दरे के दिन सेानगिरों की एक दासी आशापुरा देवी को पूजने के वास्ते गई थी. उसकी पकड़कर मृत् ने अपनी देशहर १६० मुँहणोत नैयसी की ख्यात

में उसकी गाँठ बाँध ली धीर उसकी वस्न पहनकर गढ़ में गया धीर
सुनसी याने के पास जा लिया। उसकी कटार उसके पास थी।
पहर रात गये सामंतिमंद्द महल में आया, सीलंकिनी याल परोसस्मानाई। मोलंकिनी की मल के बीर्य से प्रजादस्त्र सम्मा था।

पहर ताहै। सोलंकिनी को मूलू के बोर्य से पुत्र उत्पन्न हुआ था। सामत ने कहा कि "मूलू के बेटे की ले आ।" वह बोली कि वह तो से गया है। कहा—"तागा। मैं उसको अपने शामिल जिमा-ऊँता, मूलू वहा सामंत है। उसके पुत्र को फूठन पाने से मेरे में भी पराक्रम आ जावेगा।" लड़का आया और शामिल मोजन किया। सामंत ने मूलू की बहुत प्रशंसा की भीर यह भी कहा

कि वह एक बार अवश्य मुक्त पर आवेगा। मूलू ने विवार लिया कि इनको न मारूँगा, उठकर पास चला आया और राम राम किया; कहा "लुक्ते न मारूँगा, न मारूँगा; वैर ट्टा।" सामंतिसह बेला—'वैर ले ले।" मूलू ने चत्र दिया—"छोडा।" किर मूलू ने दूसरा विवाह कर लिया और अवने पुत्र की माँगा

परंतु सामंतिमध् ने न दिया; कहा—यह पुत्र तुम्हारा है, परंतु संकट के समय हमारे काम आवेगा। उस लड़के का नाम कांधत्र या। यह सामंतिसिंह के पास रहता; प्रतिदिन सोने के घाल में भीजन करता और गिलेख से उस घाल को तेड़ हालता था। एक दिन काम्हड़ देव की को ने कहा कि "राज घालों तेड़ता है।" कांधल ने गिलेख चलाई, गिलोलिया राणी के कान पर जा लगा, पृढ़ी थी, कान टट गया, परंतु उसने कांधल की छुद्ध न कहा। इसी धर्में मुनतान सलाउदान (रिज़ली) आखोर पर पढ़ आयो। सोनगिरी के साथ लड़ाई हुई, कांधल साँड से मुतरा पर ( सबसे मागे ) घा, सात पीस साई सुदा कटार पकड़कर काम आया ( २७ तुकों को मारकर मरा )। उसकी माता ने उस ककड़ा कि "वेटा कांधल!

#### तेरहवाँ प्रकरण

# खेतनी अरड़कमले।त स्रीर भटनेर की वात

मटनेर में वादगाह हुमायूँ का घाना रहता घा। उस वक्त खेतसी से एक कानूनगे। आकर मिला श्रीर कहा "यदि तूमेरी सहायता करता रहेती तुभी गढ़ दिलवाऊँ।'' इस कानूनगी की निकालकर उसकी जगह दसरानियत कर दिया गया या उस जलन के मारेवह खेतर्साके पास श्राया या। खेतसीने कहा—भली बात है, मैं भी यही चाइता हूँ। अपने काका और वाबा परणमल काँघजीत धीर दूसरे कई राजपूती की साथ ले कान्नगी को धारो कर वड चढ घाया। मार्गमें जाते हर देखा कि एक सिंहनी किसी जानवर कासिर लिये जा रही है। शक्रुनी ने कहा कि गढ़ तो तुम हो लोगे, परंतु तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। स्रेतसी बोला कि ''एक बार जा तो बैठें: फिर रहे या जावे।" (कानृतनो पहते गढ़ में चला गया घा।) जब ये गढ़ के नीचे पहुँचे ते। कानूनगा ने ऊपर से रस्सा फेंका, खेतसी श्रपने स<sub>ा</sub>ध सहित ऊपर चढा धीर गढ ले लिया। दस वर्ष तक वह गढ इस के श्रिधिकार में रहा। वढ़गच्छ का एक यती वीकानेर में रहता था। उसके पारुँ कोई श्रच्छो चोज घो ∤ राव जैतसी ने वह चोज इससे माँगी, परंतु यता ने दी नहीं तय राव ने उसको मारकर वह वस्तु ले ली। फिर कामरौं ( हमायूँ का माई जी काबुल में राज करता था ) हिंद-स्तान पर चढ धाया । उस यती का चेला उससे धागे जाकर मिला. थीर फहा "धाप उधर घलें ता भटनेर का गढ़ द्वाघ धावे।" कामरों ने कहा कि ''उधर जल नहीं हैं।'' चेला घोला कि ''जल

सुभासी प्राया।" कामराँ उसकी साध लिये भटनेर की चला, मार्गमें जल न मिलते से कटक भरते लगा तब यती ने चेत्रपाल की श्राराधना की। मेह बरसा श्रीर जल ही जल है। गया। ये भट-नेर पहुँचे, खेवसो भी श्रगीनों कर मिला। इन्होंने उससे श्रगुवे गाँगे. उसने भेज दिये; परंतु वे शाही फीज की मार्ग से भटकाकर जंगली में ले चले। श्रामे श्रामे कामराँ श्रीर पीछे पीछे खेतसी चलता था। कासरों के साधियों ने कहा कि ''गनीम पीछे पीछे ब्राता है।'' तब तुर्कों ने पोछे फिरकर खेतसी को मारा। भयंकर युद्ध हुआ, कई श्रादमी मारे गये। कामराँ, भटनेर में श्रपना थाना रख, बीकानेर श्राया । राद जैतसी ने उससे युद्ध किया धीर रात की छापा मारा. तुर्क बरे हारे थ्रीर कामरा भागा। राव ने वाँडी से चढकर श्रष्ठ-मदाबाद तक राज किया। ठाक्ररसी ने जैतसी के नाम पर जैतप्रस्वसाया ।

एक दिन भटनेर में भट्रकाली के मंदिर के पास ठाकुरसी (राव जैतसी का पुत्र) और धइमद (शायद भटनेर के किलेदार का नाम हो ) ने मिलकर गाठ की, और काली के चढाने की सेंसा तैयार किया। ठाकुरसी ने साँगा भाटी की कहा कि "लोह कर !" इसने लोह किया, भैंसे का सिर लटक पड़ा, जिस पर ठाक़ुरसी ने शकुन विचार-कर कहा कि गढ़ लेगे। फिर वह जैतपुर चला आया। भटनेर का एक तेली जैतपुर ज्याहा घा। जब वह तेली ससुराल में आया ती ठाकुरसी ने उसकी बढ़ो खातिर की । एक दिन घरमद कहीं घपने पुत्र का विवाह करने गया घा, गढ़ की रचा के वास्ते अपने माई फीरीज की छोड़ गया था। ठाकुरसी चढ़कर गया धीर रात्रि के समय गढ़ के नीचे जा पहुँचा। तेली से शर्त घी ही, उसने ऊपर से रस्सा फेंका, जिसके बाधार से ठाकुरसी ध्रमने साधिया सिंहत १३

मुँहणीत नैयसी की ख्यात १स्४ गढ पर चढ गया । लडाई हुई, फारेज़ मारा गया थ्रीर गढ हाय भाया। कन्याणमनजी की दुदाई किरी और राव (जेतसी) ने वह गढ ठाकुरसी की दिया। सनय पाकर ठाकुरसा का शरीर छुटा

ग्रीर वाच उसका उत्तराधिकारी हुन्ना। नैतपुर उसस ले लिया गया और याघ व नरहर मन्नेर में रहे। बादशाही चाकरी करता धा। बाब के मरने पर उसके पुत्रों से महाराज राजसिंहनी ने

वह घरता लेकर वोकानेर के श्रिधिकार में की, वे भाडवा में श्राकर गुटा बाँच रहने लगे। स्रसिंह करणसिंह तक भटनेर बोकानेर-

् वालों के पास रहा थ्रीर वादशाह शाहज्ञहाँ के श्रमल में सालसे नुम्रा । जुडाई हुई, जोगादास कांघनीत श्रीर क-याग्रदास भाटी काम भागे। फिरसालसे रहा।

### चौदहवाँ प्रकरण

# नाधपुर, बीकानेर ख़ार किश्चनगढ़ का वृत्तांत

### १-जाधपुर के राजाओं की वंशावली

राव सीहा—राखों सेलिकची सिद्धराव जयसिंह को वेटी, उसका पुत्र आखान। द्सरी राखी चावड़ी सीभाग्यरेवी, मूक्रराज वाबना-बोल की वेटी, उसके पुत्र ब्रज व सेनिंग।

राव भारवान—राखी उद्धरंगदेशी इंदी, वृद्धम मेपराजीत की

वेटी, उसके पुत्र पूहडू, धोषज्ञ व चाचग। राव धूहडू—रामी द्रोपदो, चहवाम लदममसीन प्रेमसेनेति की

वेटी, उसके पुत्र रायपाल, पीधड़, बायमार, कीर्तिपाल श्रीर लगईय। राव रायपाल-राखी रहादेवी मटियाखी, रावल जेसल हसा-

राव रावपाळ—रावा रानादवा माठवाचा, रावळ जसळ हुसा-जात की वेटी, उसके पुत्र—कान्ह, समणा, लदमणसेन व सहनपाळ ।

राव कान्द्र या कन्ह्रपाल—राखो कल्याखदेवी देवड़ी, सलसा हुँ-भावत की बेटी, उसके पुत्र जालससी श्रीर विजयपाल ।

राव जालवासी—राबो स्वरूपदेवी गोहिजाबो, गोदा गजसिंहीत की षेटी, उसका पुत्र छाड़ा।

राव छाड़ा—राषी बीर्स श्रुक्तको, उबका पुत्र टोडा । रावटीडा—राषी तारादेवी, चहुवाब राखा वरत्रांगेस की बेटी, पुत्र सल्ला।

राव सलला —राजी देवी चहुवास संभावाल हेमराजेात की मेटी, पुत्र मस्तिन्। , जैतमल। दूसरी राजी जोड्याजी, जेड्या धीरदेव की मेटी, पुत्र बीरमदेव। तीसरी राजी गोरच्या (गवरी) मेहिलाजी, जयमल गजिसिंस की मेटी, पुत्र सेम्पित।

राव वीरमदेव--राखो भटियाखो जसप्तह, राखीदेवी पुत्र राव र्वेडा। दूसरी राखी माँगलियाची लाला कान्य केलचात की घेटी. ्. पुत्र जयसिंह। तीसरी राष्ट्री घटनदेवी घ्रासराव रखमलेख की चेटी, पुत्र गोगादेव । चैाघी राखो ईदी लाछ! (लक्सी) उगमणसीह

सिखरावत की बेटो, पुत्र देवराज धीर विजयराज । राव चुँडा--राखी सांखली सूरमदे, वीसल की वेटी, पुत्र-रख-मल । दूसरी राखी गहलोताकी तारादेवी सीहड साँदू सुरावत की वेटी, पुत्र सत्ता। तीसरी राखी मटियाखी खाडी, कुवल फेलखोत

की बेटी. पुत्र धरहकमल । चीघी सेना, मोहिल ईसरदास की बेटी. पुत्र कान्हा। पाँचवाँ इंदर केसर, गोगादेव उगमणोत की वेटो. पुत्र-भीम, सहसमल, घरजांग, रूदा, चांदा थ्रीर स्रज्ञा ।

राव रखमल—राखी भटियाबी, पुत्र जीधा। राव जेघा—राम्यो सारंगदेवी, सोखला मोडम रुग्रेचा की येटी. पुत्र-बीका, बीहा, दूसरी राखी हाडी जसमादे, पुत्र राव सौतल, राव

सूजा, और नीवा। वीसरी राखी जायादि हुलयी भारमल जोगावतकी बेटी। स०१५०० में बीकानेर के गाँव चुँडासर में पाट बैठा। राव सातल—स० १५१६ में महोर में पाट बैठा।

राव सूजा--माजी हाडी जसमादे, धजीत मालदेवेात की

पुत्रो । स० १५४६ में पाट बैठा। राव बाघा—माजी लखमादेवी मटियाखी, जयसा कलिकखेति

की बहन। राव गौगा—माजी च्दयकुँवर चहुँवाश रामकुमार रावत की

बेटी। स०१५७२ में पाट बैठा।

राव मालदेव—माजी पद्मौ (पद्म कुँवर) देवडो, लगमाल मालावत की बेटी। स०१५८२ में पाट वैठा।

840

राव चंद्रसेन--सं० १६१६ में पाट बैठा।

राजा उदयसिष्ठ-साजी खरूपदेवी भाली, सजा राजावर की बेटो । सं० १६४० में पाट घैठा ।

राजा सरसिष्ठ-माजी सहमती फळवाडी, श्रासकर्ण भीमावत की वेटी। सं०१६५२ में पाट वैठा।

राजा गजसिष्ठ-माजी फेसरदेवी कळवाही, हमीखाँ कर्मसिंहीव की बेटी। सं०१६७६ में पाट बैठा।

सं० १६ स्थू में राव ग्रमरसिंह की नागीर दी।

महाराजा जसवंतसिंह-माजी गायडदे सीसेादणो. भाषा सक्तावत की बेटी। सं०१६-६ में पाट वैठा।

महाराजा श्रजीवसिंह-माजी पाहपकुँवर । यादव भीमपाल छत्रमधोत का दोहिता।

महाराजा वस्रवसिंह--भौहान चतुर्भुज दयासदासात का दे। हिता ।

महाराजा विजयसिंह-भाटी दीव्रवसिंह गजसिंहोत का होतिता ।

महाराजा भीमसिंह---रावलोवीं का दोहिता। भीमसिंह किशन-सिंह साद्लोत का दोहिता।

( महाराजा जसवंतिसह से पिछले नाम ख्यात में पोछे से दर्ज हुए हैं )

### जाधपुर के मदिरां की पीढ़ियाँ

नीवाज—(छदावत राठीड, रावसुजा के बेटे बदयसिह के वंशज) राव जोधा, राव सूजा, ऊदा, खीवा, रहसिंह, फल्याग्रदास, मुकुंददास, विजयराम, जगराम, कुरालसिंह, श्रमरसिंह, कल्यावसिंह, दौन्नतसिंह. शम्भूसिइ, सुरतामसिंह और सामैवसिइ।

मॅहबोत नैवसी की रयात १स⊏ रास—(ऊदावत राठौड़) जगराम, शम्भूसिष्ट, वयतिसिष्ट, फेसरी-सिष्ट, धनैसिष्ट धीर जवानमिष्ट । लाँवियाँ-शुभराम, प्रेमसिंह, भारवसिंह धीर चाँबसिंह। गेमलियावास—ग्रुभराम, चैनसिंह, फतहसिंह श्रीर इंद्रसिंह। रायपुर--कल्यायदास, दयालदास, वक्षभराम ( यलराम ), राजसिंह, हृदयनारायण, भारारसिंह श्रीर क्रेसरीसिंह। नींबील-जगराम, चदयराम, जगतसिङ्ग धीर नरसिङ्दास । ल्यात्री —जगराम, षदयराम, धन्पसिंह श्रीर रायसिंह । खारिया—विजयराम, मनराम, वैरीसाल श्रीर महासिंह। रानावडो--- मुर्कुददास, विजयराम, मनराम, राजसिंह भीर दौत्ततराम । वेरेाल-मुर्कुददास, विजयराम, मनराम, शीरासिंह, वर्नेसिह श्रीर शम्भूसिंद्द । छीपिया—दयालदास, बलराम, राजसिह, प्रतापसिह, सामंत-सिंह, जसकर्ष, भवानीसिंह, जैतसिंह धौर धमरसिंह। नीवाडा—राजसिद्द्, प्रतापसिद्द्, उदयसिद्द धीर वनैसिंद्द् । वसो—जसकर्ष, भावसिद्द श्रीर शंभूसिंह। देवली—वलराम, राजसिह, प्रतापसिंह, उदयसिह श्रीर शिवसिह। २-- राज्य बीकानेर के नरेशों की वंशावली स० १५०० में बोकानेर के गाँव चूंडासर में राव जाया पाट बैठा। राव वीका (जीघावत) सं० १५२५ में जाँगलू (जंगलघर) में भाया, सं०१५२ से कोडमदेसर में पाट बैठा। राव बीका

के पुत्र लूखकर्ण, पूंगल के भाटी राव शेखा की कन्या रंगादेवी के पेट से। नरा, घढ़सी, केलण, मेघा, बोसा, राजा श्रीर देवराज। (राव योका ने सं० १५४५ में वोकानेर का नगर बसाकर राजधानी स्थापन को )।

राव ल्ल्यकर्ये—सं॰ १५५४ में पाट बैठा । पुत्र जैतसी, देवड़ा जैतसी की कन्या खाला के पेट से । प्रतापसिंह, रतसिंह, वैरीसिंह, तेजसिंह, करमसी, रुपसी, रामसिंह, सुरजमल श्रीर किरानसिंह ।

राव जैतसी—सं> १५८१ में पाट वैठा। पुत्र कस्वाधामल, सोडा जैवमाल की कन्या कश्मीरदे के पेट से। भीमराज, मालदेव, ठाकुरसिंह, मानसिंह, धचलदास, प्रशामल, सिरंग, सुर्जन, कान्ह, भोजराज, करमचंद, और विलोकसी।

राव कत्यायम्ब — सं० १४-६६ में पाट वैठा। पुत्र रायसि ह, से तन गिरा अस्त्रैराज की कन्या मकादे के पेट से। रामसि ह, पृथ्वीराज, सुरताख, भाख, अमरा, गांपाजदास, रागोदास, डूंगरसि हः। राव कत्याखमल के साथ सती हुईं —राखी द्वांसा गहलात, मटियाखी रामकुँवर, प्रेमकुँवर, लगंगकुँवर; एक खबास। होलख, पेहप (पुष्प) राय। दस पातर—अजयमाला, हुबराक, कामसेना, रंगराय, पद्मावती, सुपड़राय, भातुमती, रूपसंजरी, रंगमाला आदि।

महाराजा रायसिंह—सं० १६३० में पाट बैठा । पुत्र सूरसिंह, रावल द्वरराज भाटी की पुत्रो रायी गंगादेवी के पेट से; दलपत, भूपत धीर किश्वनसिंह। राजा रायसिंह के साथ सती हुई—तीन रायियाँ— कुँवर ट्रोपदी, सेडि भानुदेवी, मटियायों ध्रमोलकदेवी। पातर तीन-रंगराय, नैयळजवा, कामरेखा।

गहाराजा दलपतसिष्ठ — सं० १६६८ में पाटचैठा । देा वर्ष राज किया (६ राधिया राजा की पगड़ी के साथ योकानेर में सती हुई')।

महाराजा सूरसिङ्—सं० १६७० से पाट बैठा। राजा रायसिङ्का पुत्र था। राखा उदयसिङ्क सीसे।दिया की कन्या राखी जसबंबदेवी २०० गुँदशोत नैयसी की प्यात के पेट से। सुरसिंह के पुत्र-कर्यमिष्ठ, कद्यवादा हिम्मतमिष्ठ

की कन्या राष्णी स्वक्ष्यदेवी के पेट से। पर्जुन मीर शट्टुसान। राजा सूर्यसिंह के साब दे। राष्णियाँ—भटियाणी मनरंगदे, राष्णी

राजा स्रासद्य क साथ दा राज्यया—साटमाया मनरगद, राज्य रह्मावर्ता, भीर पावर रगरेता वचा गुजकली सवी हुईं। महाराजा कर्ष्वसिंह—स० १६८८ में पाट पैठा। पुत्र धन्पपिंह, चंटावव क्वमांगद की कन्या इंटकुमारी (कालूरहेवी) के पेट से। केसरी-

सिंह, पद्मसिंह, मोइनसिंह, धजरसिंह, ददयसिंह, मदनसिंह, देवीसिंह, धमरमिंह धीर वनमाली । दस खबासनियाँ राव कर्ष फे साथ सती हुई । राखियां—भटियाबी धजबदेवी धनराजात, शृगारदेवी

जेसलमेरी, कोडमदेवी विकुपुरी, मनसुखदे, शेरावत सीभागदेवी, श्रवायकुँवर, सेवा सुगुणदेवी, वैवर साधिगदेवी। दस सवासनें व पावरें—कमीदकती, रामवती, मेवमाला, किरानाई, गुणमाला, चपावती, करकती, प्रेमावती, कुंकुमकती, धीर मुदगराय।

महाराजा अनुपसिंह—स०१७२६ में पाटबैठा। पुत्र सुजानसिंह, राजावत अमरसिंह को कन्या राणी पढ़कुँवर के पेट से। आनदिसिंह, सक्पसिंह, कृरिसिंह और रूरविंह। ब्राग्नसिंह के पुत्र गजसिंह, इमरसिंह, तारासिंह और गृहडसिंह। स०१७५५ ज्येष्ठ सुदि को राजा अनुपसिंह काल-जात हुआ। सवी हुईं—राणी रक्नुकेवर जेसलमेरी, पँवार अवरंगदे। सवासनें—सुघडराव, रगराय.

लियाँ— हपरेखा, इरसेखा, गुयजीत, मेतिराय, कुँबरीजी की इरमाला, खबासी की कमोदी। कुल सिवर्षा बजारह। महाराजा स्वरूपसिह—अन्म स०१७४६। पाटवैठा स०१७५५ में। इस वक्ट स्वर्ष के बालक घे, ग्रीतला रोग से शरीर छटा।

गुलावराय । पातरें—जयमाक्षा, नारगी, सरसकली, अनारकली, खलासा, रूपकली, कपूरकली। राखी जैसलमेरी की सात सहे- महाराजा सुजानसिंद-सं० १७५७ में पाट वैठा। पुत्र-राषावत इंद्रसिंद की कन्या राषी रस्रकुँवर के वेट से जेरावरसिंद ने जन्म लिया। सं० १७६३ में काल-प्राप्त हुन्ना। सती हुई —रायी देरावरी सुरतायदे, पावरॅ-सुचड्राय, रंगराय, नैयसुदाराय, गुमानराय, वडारय द्वरोतराय; सालसा-इसवी, चैनसुदा।

महाराजा जोरानरसिंह— र्सं० १७६३ श्राधित सुदि १० को पाट चैठा। पुत्र गजसिंड, सामंतसिंह शेखावत को कन्या राष्ट्री श्रासिक भाग (त्रजकुमारी) के पेट से। सती हुई सं० १८०३ में—राष्ट्री देरावरी श्रम्बकुंबर, तेंबर डमेंदर्जुंबर, रावास सदीजी; पावरं—गोरां, गुलाव, सक्पाँ, तनवरंग, रंगनिरत, फत्न, बन्ना, सुखविज्ञास, राजां, गुमानी, विज्ञों, महताव; सालसा—रामजीत, कपूरकत्नों, वड़ा-रष्ट गुष्पजीत; कुँबर राष्ट्री री सहेली राह्नी, पावरं की सहेली कच्च सकानी; पावरं की रसीईंबार माक्षणी राष्ट्री।

महाराजा गजिसह—सं० १८०३ घाखील बदि १३ पाट बैठा। महाराज राजिसह सं० १८४४ बैशास सुदि € पाट बैठा। महाराज सुरतसिंह स० १८४४ धासोज सुदि १० पाट बैठा।ॐ

राव बोकाजी—जाट सहारण भाहंग में श्रीर जाट गोदारा पाँड़े खावड़वे में रहते थे। गोदारा वड़ा दातार था। सहारण की खी वैणीवाल (वाटो की एक जाति) मलकी ने एक हिन अपने पति से कहा कि गोदारा का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वैषयी (वाटो में सुखिया को चौवशी कहते हैं) मिले तो ऐसा मिले। जाट (सहारण) मद में छका हुआ था, (यह सुबते ही) चैविष्ण को छड़ा से मारा धौर कहा ''जी गोंडे से रोक्षी हैं (तो उसके जा)।" जाटणी कहने

महाराजा अनुप्रसिंहजी से पिछले राजा इस स्थात में पीछे से दर्ज हुए मालुम होते हैं।

में हवाीत नेवासी की ख्यात २०२ लगी ''रे घरघावक ! मैंने ते। बात की घी, घर जो कभी तेरे पलँग पर क्राऊँ ता भाई के पलुँग जाऊँ" (प्रचीत प्रय त मेरा पति नहीं)। उसने जाट से बीलना बंद कर दिया, श्रीर एक मास पीछे पाँडे गीदारा को कन्नना भेजा कि तेरे वास्ते (मेरेपित ने) सफ पर चानक चलाया है। पाँडे ने उत्तर भेजा कि जा तुआ ये ता मैं तुभी ले जार्जे। ऐसे ल: मास बीत गए। एक दिन सब सहारण जाटों ने इकटे हे।कर संसवा किया कि चै।धरी चै।धरण के भगडे की मिटा देवें। उन्हें।ने वकरे मारे, मदिरा मँगवाई श्रीर गोठ की। उसी समय पाँछे गोहारा साठेक केंट्री से वहाँ धाकर गाँव के बाहर ठहरा। जात्राति केरि में भ्रापनी एक दासी की सलाकर भीतर से साँकल वंद करवा दी बीर उसे समका दिया कि यदि तुक्ते पीटें श्रीर पहें ते। कह देना कि (चौधरमा को ) पाँडे ले गया। इतना कहकर मलकी तो पाँडे के साथ चली गई, इधर गेाठ जीमकर जाटें। ने अमल पानी तिया थ्रीर चैधरम को बुलाने के वास्ते एक ध्यादमी की भेजा। बसने जाकर पुकारा ते। किसी ने उत्तर न दिया: तब उसने पीछे धाकर जाटे। से कहा कि चौधरण ते। कपाट बंद करके भीतर सोई हुई है। वे वोले कि जाओ, कपाट ते। इकर उसे जगा खाओ। जाट किबाड ते। डकोठे में घुसे धीर देखा कि वहां ते। दासी सोती है।

आकर जाटो से कहा कि जीयरण तो कपाट वेंद्र करके भीवर सोई
हुई है । वे योले िक जाओ, कपाट ते।इकर उसे जगा लाओ। जाट
किवाड़ ते।इ कोटे में घुसे और देशा कि वहां तो दायी से।ती है।
इसका पोटने लगे तप उसने कहा कि मुभे क्यो मारते हैं।? जीयरण
को तो पाँडे लें गया। तय ते। लाट से।ज लेंकर उस जगाइ पहुँचे
जाई। वे ऊँटी पर सवार हुए ये और उन्हें हुँडा, परंतु पता न लगा।
सहारातों ने मिलकर सलाइ की कि गोदारों की पाट पर राय वीकाजी
है। इपने मे इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनका मुकाखल कर सकें।
तब भाइंग के जाट सहायता के वास्ते नरसिंह जाट के पास सिवाणी
गये और इससे कहा कि हमने अपनी मूगि तुमको दी, तुम इमारी

सदद करे। नरसिद्ध श्रपनी सेना लेकर लाघड़िये प्राया. गाँव लूटा श्रीर सत्ताईस गोदारी को मारकर पीछे फिरा। पाँड़े का पुत्र नकोदर रावबीकाजी के पास पहुँचा और कहा कि तुम्हारे जाटे! को नरसिंह मारकर चला जाता है। राव बीका सिद्धमुख में घा. सवार होकर वहाँ से देा कीम ढाका गाँव मे गया जहाँ मरसिंह का साघ तलाव की पाल पर ठहरा हुआ था। आधी रात का समय या। भारत के जाटों में से आधे राव बीका से आ मिले और कहा कि हम नरसिंह को मरवा देंगे। ये राव की वहाँ ले गये जहाँ गरसिंह सीया हथा था। चैकिकर नरसिंह छठा, राव का भैंबर घीड़ा थढ़ने लगा कि कांधल ने नरसिंह को रोका और राव बीका ने उसे मार लिया। उसके साधी भाग गये, मालमता सब लुट लिया तब राव बीका की विजय में जाटों के दोम ने यह दोहा कहा-''बीके वाहर नावडरो सँवर नकोहर हाथ । हम तुम ऋगडो नीयडरो नरसिह जादृ साथ।" (भैवर घोड़े पर सवार हो नकोदर को साथ लिये थोका सहायतार्थ जा पहुँचा, नरसिंह जाट के साथ इमारा श्रीर तुन्द्वारा भगड़ा चुक गया )।

सिद्धमुख को लीटते हुए मार्ग में दासू वेश्वीवाल (आट) श्राकर राव वीका से मिला श्रीर कहा "राज ! इमारा वैर है सो दिला दो तो घरती हुन्हारी है।" सुद्दराशो खेड़े में सोहर जाट रहते थे, इनकी मारकर दास् का बैर लिया ब्रीर दासू ने श्रपनी दासियों से रावजी का गुरामाम कराया।

श्ररङ्कमल काँधलोत भटनर पर चढ़ धाया श्रीर यहाँ से माल-विश्व खटकर वीकानेर लाया। (इसकी यात इस वरह लिखी है—) २०४ सुँहणोव नैयासी की ख्याव

राव यीका ने पहले तो की इमरेसर की जगह गड़ थाँवने का
विचार किया था, परंतु यहाँ तो वह ठहर न सका तथ उसने राव
श्रेरता (भाटी) की जाकर कहा कि हमें ठहरने की कोई स्थान यतलाओ। शेखा योजा कि कहां दूर जाकर ठीर कर ली। यीका ने
कहा कि दूर देत में नहीं जाऊँगा, इसी पहाड़ी पर जगह देरकर रह
जाऊँगा। शेला ने चतर दिया कि जहीं हुनहारी इच्छा हो वही

कहा कि दर से। में नहीं जाऊँगा, इसी पहाड़ी पर जगह देखकर रह जाऊँगा। शेखाने उत्तर दिया कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ बहा । वे स्थान देखते फिरते थे: नापू साँखला ने इस स्थान की देखा कि वहाँ एक भेड ने बच्चे दिये थे, एक बाप चाहता था कि उनकी न्या जावे. परंतु भेड उस याय को निकट न आने देवी थी। साँधले ने राव बीका की वह जगह बतलाई, उसने भी पसंद की और वहाँ कोट की नींव डाली गई। नापा श्रीर कान्हा शक्रन विचारने की गये श्चीर जहाँ कोट या वहाँ आये। वहाँ खुडियेरी एक गाँव था। रात को वहाँ सीये। श्रीर शकुन ती सब श्रच्छे हुए। चार घड़ी रात रहे वे सो गये ते। सिरहाने की श्रोर एक भुरट का वूँटा घा, जिसके चारी श्रीर कुंडलाकार पूँछ मुख में पकड़े हुए एक सर्प आ वैठा। प्रभात की जब ये जगेतानापाने नागको देखाधीर कान्हाको कहा कि इसे छेडो मत। ये उसकी लीक देखने लगे कि कहाँ से आया है। देखा कि वह माग पुराने कोट से घाया है, तब मापा कहने लगा कि द्यत में कीट वहीं वनेगा कि जहाँ सर्प कुंडती मारकर बैठा है। पराने कीट के स्थान पर कीट बना, नगर बसा, जिसका नाम बोका--नेर रखागया। यह खबर केलए भाटी की हुई। उसने शेरा से कहा कि वल । शेखा बेला कि मैं तो चलूँ नहा। भाटो कलकरस वीकाजी पर कटक कर चढ़ श्राया। नापे सौख हे ने कहा कि मैंने शकुन लिये हैं, ध्रपना राज यहाँ बहुत पीढ़ियो तक स्थिर रहेगा, अपने भाटियों से लहेंगे, और हमारी ही फतह होगी। तब

युद्ध किया; राव का साथ तो घोड़ा ही घा, परंतु घाड़े पटककर फलकरण को मार लिया थीर उसकी सारी सेना भाग गई।»

(राव वीका के काका काँगल ने मेगिहलों से छापर द्रोवपुर का इलाका छोन लिया वा, जिसका बहुत सा वर्षन चौहानों की ख्यात में हैं। मेगिहल धादशाह के पास पुकारने गये और हाँसी के साही कीजदार के नाम हुवम हुआ कि यह प्रदेश पीछा मोहिलों के अधिकार में करा दे। कीजदार ने काँगल की वहाँ से निकाल दिया।) तब वह अपने साथियों समेत गांव सेरड़े में आ रहा, परंगु

्रभटनेर, जिसे श्रव हुमानगढ़ कहते हैं, वीकानर की वनरी सीमा पर एक प्राचीन दढ़ किया है। उसका धेरा १२ थीये में श्रीर कल के १२ एव बसमें हैं। कहते हैं कि वयमों नींव पोंगेजरा ने डाली थी, परन्तु संमव है कि वह भादी राजपूर्वा ही का बनावा हुमा है।। दिल्ले के बादसाह मवासुद्दीन वलवन के समय में ( का २२६०-मद ईं) भरनेर वादसाह के मसीश होर राजि की जागीर में था, जा वहीं मसा। उसकी कब गढ़ में बनी है। बहुत से इति-हासनेचा तो सुख्यान सहमूद गुननची के फतह किये हुए भादिया नगर और अरमेर को एक ही बनवाते हैं। ग्रामीर तैसूर ने का उसनेर पर भावा किया तो यहां के राजा हुलवम्ब्ट भट्टी ने बससे युद्ध किया था, परन्तु प्रस्त में हार साकर कैद हुआ। जीवलमेर की प्यात में अमीर वैसूर से छड़नेवाखा रावल पड़ती माना है। बाहर्राह ककरने ने भदनेर राजा शब्सिंह को जागीर में दिवा था तब से वह थीकानेर के श्रविकार में जाया। यदादि बीच में कई बार उनके हाय

पक जनप्रति ऐसी भी है कि टाकुरसी का विवाह शैसलसेर हुआ धा धाँग असे शानीबहुए जागीर में मिला था। वहाँ वनके रहने को मामुली यर था। पुरु बार भटिवाखी स्वान करने की देश, र्याची खाई और नहाने के सामान में पुल मिल गई, तब बदास होकर वह कहने बागी कि में कैसी समामिती हुँ कि भेरे गति से यहां रहने की स्वयद्धा स्थान तक नहीं। टाइरसी ने पत्नी के ये यथन मुने श्रीर सेली की सहायता से पाहन सत्वयों से भारतेर तिया। स्वयत्न स्वत्ये श्रीर सेली की सहायता से पाहन सत्वयों से

मॅहणोव नैयासी की रयाव २०६ फीजदार सारंगर्सा का यहा वड़ा हुआ होने से वहाँ भी वह न ठहर सका धीर खपने गाडे लेकर राजासर में घाकर ठहरा। वहाँ साध इकट्टा फरके धावे मारने ग्ररू किये थ्रीर हिसार के सरहर्ही प्रदेश की उजाड़ दिया। वहां से (राजासर से) उठकर साहवे के तलाव में धाकर हेरे जमाये। तन सारंगर्या सेना लेकर कांघल पर चढ श्राया। वह भो युद्ध करने को समुख ट्रग्रा श्रीर चलती लड़ाई की। जर फीजदार के सैनिक जन बहुत ही निकट आ पहुँचे ते। कांग्रल ने अपने घोड़े की सरपट दीड़ाया। यह नियम था कि कांधल जर इस तरह घोड़ा दीडाता या तर तंग पुरतंग दुमची भीर श्रागबंद टूट जाया फरते थे। वैसे ही श्रव भी टूट गये। उसके प्रव राजा. सूरा, नींबा, वगैरह साघ में थे। उनको उसने कहा कि शत्र की सेना की घडने मत दो जितने में दंग पुरतंग ठीक कर लूँ. परंत वे इन्हें रोक न सके धीर अपने साथ की भी छोड़कर आगे बढ़ गये। तत्र कांधल ने उन्हें कहा कि ''जाओं रे कपूते ! मैंने ते। तुमको बाबा के भरे।से (यह भी कांबल का पुत्र घा, जो बढा बीर घा, परंतु सारंग से जा मिला था ) पीछे को ठहराया वा क्यों कि वह पीछे से बढ़ते हुए शत्रु को सदा रोकता या।" फिर कांघन सारंगखाँ से यदा कर काम आया। यह सबर राव बीका ने सुनी और सारग

पर चढ़ाई करने की वैयार हुआ, परंतु नापा (नरपाल) सांतले ने कहा कि यह राव जीवा की सबर देकर फिर चड़ाई करना उचित है। (नापा राव जीवा के पास गया धीर सारा द्वाल कहा।) तब जीधा बोला कि काधल का वैर में लुँगा: वह बड़ी सेना सहित चढ़ आया। राव वीका हिरोल में रहा. गाँव भासिले के पास लडाई हुई। सारंगला और उसके बहुत से साधी मारे गये।

राव लग्रकर्ण-जब जैसलमेर को फ़बह कर पीछे फिरे तब साध के लोगों ने कहा कि "एक बार बीकानेर कोट में पथारी, शुभ शक्ती से पधारे हो।" रावजी बोले-"नहीं कावेंगे।" माने नहीं और दिल्ली की तरफ कृच किया। द्रोखपुर में डेरा हुआ।। चस ठाँड को देखकर कहने लगे कि यह स्थान तो ऐसा है कि यहाँ भ्रपने किसी क्रेंबर की रक्खें। यह बात कल्यायमल उदयकर्योत र्यादावत ने सनी। इसने सीचा कि यह तो बात विगड़ी। रावजी ते। दिल्लो गये श्रीर कल्यासम्म ने उद्योग कर पठानों की सेना बुलाई. जिसमें उसका नाना रायमल कछवाडा डिरोल था। दिलो में पठान बादशाहत करते थे। उस वक्त सीमावंदी करते थे। ( पठान जहाँ पर वादशाही सीमा नियत फरना चाहते थे ) उसकी रावजी ने नहीं स्वीकारा । कहा नारनील में सीमा रक्सी जावे. इस नारनील लेंगे। पठानी से लडाई हुई। कल्यायमल ने पहले ते। रायसल को कहा कि मैं तुम्हारे पत्त में हूँ, परंतु पोछे मुकरकर टाल देदी। रावजीमारेगये श्रीर उनका क्रॅबर प्रतापसिष्ठ भी काम श्राया । राव जैतसिष्ठ पाट वैठा । वह सेना लेकर रायसल पर चढा । फछवाद्वी ने अपनी ५ पुत्रियाँ ज्याह कर बैर सिटाया। राजा पृथ्वी-राज की वेटी कुँवर ठाक्करसिंह को व्याही, रायसल कछवाहे की वेटी रायमल मालदेवीत की श्रीर एक कन्या बैरसी लखकर्णीत की दी ं श्रीर दूसरी महेश प्रतापिसहोत के साथ ब्वाही गई।\* \* राज बीकानेर की तवारीय में लिखा है कि लाला नामी एक चारण

क रात वाकार को तवाराज में (क्षा है कि बीज) नाम एक पारण में बीकानर श्रीर तीसवार दे दीमैवान मगड़ा करा दिया था, इसतिए राय ज्या-करों ने रायठ देवीदास पर चड़ाई की। तस वक्त तो रायठ ने अपनी देटी राय को ज्याहकर सुळह कर ती, परन्तु मन में उसके कतक बनी रही। श्रवसर पाकर वह सिंघ के नवाय के राव पर चड़ा ळाया, गाँव दोसी में लग्नाई हुई, वहर्ष सं० १४=३ में राव जुणकर्ष श्रवने तीन पुत्रों सहित मारा गया।

३—राज किश्यनगढ़ •

राजा किश्यनसिष्ठ—नरवरगढ के कद्धवाद्दा भाग्नकरण भोमावत
का देविता।

राजा भारमल—जैसलमेर के भाटो दयालदास खेवसीहोत
का देविता।

राजा रुपसिंह—संबंदले के शेखावत इरीराम रायसलोत
का देविता।

राजा मार्वसिंह—संवेंग के चहुवास बस्लु सामंबसिंहोल

मॅह्याोत नैग्रामी की त्यात

マゥ드

का देहिया।

र कृष्णाड का रात २६ धरा १७ कहा से २६ धरा १६ कहा उत्तर अर्जाश थीर ०६ धरा १३ कहा से ०६ घरा १३ कहा पूर्व देशान्तर के मध्य है। चेत-एल स्थ्य मध्य भी धर्म धर्म व्यवस्थित के से एस के देश लोक से स्था १६ से अर्थ १६ से को प्रत्य के से हैं। को के देश में हैं। वा के प्रत्य के से हैं। वे की प्रत्य के से वहले दूर्यांड खादि १२ माव कुष्य सिंह की जागीर में थे थीर १५) रोज नकद खर्च में जुरा मिलते थे। जोधपुर के श्रीवान गीधिंददास भाटी ने यह तनत्वाह वद कर दी तब इध्यसिंह शोहराह अकबर के पास चढ़ा गया। आर्दन खकवरों में बहु खाड़ी। सेसवरों में कुष्यसिंह शाह बा नाम नहीं है, मासि-

रहुंस जोधपुर के मोरे राजा वर्यसिह के दूसरे प्रत्र कृष्णसिह के बता में है जोधपुर में पहले दूधांड आदि १२ गाव कृष्णसिह की जागीर में ये और १० रिज वर सब में जुर मिलते ये। जोधपुर के दीवान गीविंदरास भाटी में बह तत्तराह वर कर दी तब कृष्णसिंह गोहणाइ क्षकपर के पास चला गया। आईन क्षकपरों में बादगाही। मेंसवदारों में कृष्णसिह का नाम नहीं है, मासि- कल्जारा में लिखा है कि फिरोंस आधियाना ( शाहनहीं) की मां का सगा भाई होन के बुद्धगा रिरते से बादगाह जहामीर के समय में शाही द्वार्र में कृष्णसिह की दुक्ता थीर हैंग्लत बीति (से तर १६०० हैं०-६० १६६५ वि० के क्यामा )। सेडोलाव में उस वक्त धार सिह तर स्वत्र में सिहर प्रविद्ध का मेंसिंग सिहत मारवर उसत्र द्वारा व्यापा और साथिया सहित मारवर उसत्र द्वारा वयाया और साथिया सहित मारवर उसत्र द्वारा वयाया और साथिया सहित मारवर उसत्र इंता हा व्यापा संग १६०२ दि० में पस्ते वहें भाई जोधपुर के राना मूरसिंह के दीवान गोविंददास यो मारवर राना की हमेंबी पर तथा, बही राना के आइमिये के हाथ से मारा गया। इप्यसिह के थ पुत्र ये-सहस्रसल, जगमाल, आसम्बद्ध शाह रिसिह ।

जोधपुर, बीकानेर धीर किशनगढ़ का युत्तीत २००६

राजा राजसिए—देविलये के सीसीदिया द्वरिसिंह जसवंतसिंहीत का देखिता।

राजा बहादुरसिष्ठ-कामा के राजावत खदयसिष्ठ कीरतसिंद्धीत का देखिता।

राजा विरदसिष्ठ--- फतहमड के गैाड़ सुरासिष्ठ सूरजमलीत का दोहिता।

राजा प्रतापसिंह—शाहपुरे के राजावत श्रदेशतिसिंह चमेदिसिंहीत का देशिका।

## पन्द्रहवाँ प्रकरण

# वुंदेला•

द्यय युंदेलों की ख्यात वार्ता—राजा वरसिंहदेव (बीरसिंह देव एड्छा का) युंदेला के इतने गाँव ये, जो युंदेले ग्रमकर्ण के नौकर

c गुरेलों वा प्रव तक कोई प्राचीन शिलालेर या दानपतादि नहीं मिला, परंतु उनकी रिवायतों, त्यातों और खनुतफरन धादि इतिहास लेपरेश के लेखों से इतना तो स्पर है कि ये प्राचीन व्यक्त के प्राहृद्रवाल स्पर्धियों राजपूत है और क्षात्री के प्राव्य व्यक्त के प्राहृद्रवाल स्पर्धियों राजपूत है धीर क्षात्री के धात्म माइद्रवाल सेंगी राजा ज्यचंद्र की संतान हैं। सेले से सेले सेले हैं सेले हैं सेले हों के साथ चुरेलों का चेवाहिक संच्य हुई लों का चेवाहिक संच्य हुई लों का चेवाहिक संच्य हुई लों का कोई निरिचत कारण नहीं माल्म होता। एक ऐसी रिवायत है कि देश्ली के वाइपाह ने वृद्ध कुछार ( वृद्ध को चात्र) के राजा खागा ( यह नहीं माल्म कि वाइपाह ने वृद्ध को साथ के राजा खागा ( वृद्ध को साथ की स्वय प्राप्त का साथ किय प्राप्त की स्वय प्राप्त की स्वय प्राप्त की साथ का सेलाविल था। मीका पाकर वसने खागर को मारा थीर धाप महाचे का राजा वन गाना। उसने खागर की सेटी से विवाह कर लिया इसलिए राजपूत जाति से खला किया गया। इसारी समफ में तो शायर "चुंदेल" राज्य का साली किमागय समफ, या चुंदेलों का मूल चुल उपक उपकुलते गाइद्वाल चेंसी सिसी साव वा धीरस्य प्रम न होने के कारण, यह संगय हुटा हो।

वास्त्र में ब्रेरेला राब्द विष्णेठ या वि धेल का ध्यम्रंस है। काशी श्रीर क्सीज का राज स्टूटने पर राजा जयबद माइद्वाल की संतान मिजांपुर जीनपुर धादि के पाल वि ध्याचल के पहाड़ी हलाकों में राज करती थी, इसी से काल पाकर वह विधेठ प्रसिद्ध हो गई। मिजांपुर के पास करित (कर्णतीर्थ) गाइद्वालों का सुर्य स्थान है। व्हेंस्थंद का सारा प्रदेश दी विष्य प्रतमेखी से थिरा है श्रीर साक्ष्य नहीं कि इसी से विष्णेटरंज प्रतमेखी से विशा है श्रीर साक्ष्य नहीं कि इसी से विष्णेटरंज नाम पड़ा हो, जो प्राकृत बोलवाल में धुरेटलड हो गया धार वहां के निवासी बंदेने कहलाये। चक्रसेन ने सं०१७१० वि० में लिस्ताये — जबहर का पर्गना, जिसका गांव उड़छा जिसमें १७०० गाँव लगते थे, काय रू० ७०००००); भांडेर का पर्गना, गाँव ३६०, उड़छा से कोस १२, छाय रू० ७०००००); पर्गना एलच, गाँव ३६०, उड़छा से कोस १२, झाय रू० ७०००००); पर्गना राठ, गाँव ७००, पड्छा से कोस २०, झाय रू० ६०००००); पर्गना राठ, गाँव ७००, पड्छा से कोस २०, झाय रू० ६०००००); पर्गना पब्दें, गाँव १७००, उड़छा से कोस २०, झाय रू० १४०००००); पर्गना पांडवारी, गाँव १४००, उड़छा से कोस २०, झाय रू० ७००००००), पर्गना पांडवारी, गाँव १४००, उड़छा से कोस २०, झाय ७००००००); पर्गना दमार्थों, गाँव २४०, उड़छा से कोस ४०, झाय ७००००००); पर्गना दमोई, गाँव २४०, इड़छा से कोस ४०, झाय रू० १०००००); पर्गना सोछवनी धामयी। चवरायह के मध्य; यहपाद्वारांद गिराज

२१२

का स्थान, चीकीगढ़ गूँडा का; उदयपुर सिरवाज के पास; कछत्वा, बढ़छा से कीस १२; करहरा उढ़छा से कीस २०; दिष्ठापजा नरवर के पास; शुटहर घरस्योद के पास; घट्टण, पयउवा उढ़छा से कीस २० खालियर के पास; बढ़ेछा खालियर के पास; दमोबा उढ़छा के पास; कुच ब्रालमपुर के पास; मोहनी गाँव ८४ दंहरसी; गोकीद, सदावर के पास; धवाइना, सहरा, लेगरपुर, घांपेड़ा, गाँव १५००। गूँड का चवरागढ़ जुगराज ने लिया था, जिसके सल्लुक

केशवदासकृत कविशिया ( प्रंय ) में बुंदेजों की ख्यात ऐसे दी है—ये सूर्यवंशी हैं। इस वंश में श्रीरामचंद्रावतार हुआ, उसके कई पीडियो के पीछे इनका गहरवाल (गाइडवाल) गोत्र प्रसिद्ध हका। १ राजा बीरू गहरवाल, २ राजा कर्ण महाराजा हमा. जिसने बनारस को राजधानी बनाया, ३ राजा ब्रर्जुनपाल ने माहनी गाँव धसाया. ४ राजा सहजपाल, ५ राजा सहजङ्द्र, ६ राजा नानग-देव. ७ राजा पृथ्वीराज, ⊏ राजा रामसिंह, € राजा चंद्र, १० राजा मेदनीपाल, ११ राजा अर्जुनदेव जिसने १८ महादान दिये १२ राजा प्रतापरुद्र, १३ राजा भारतचंद, जिसके पुत्र न होने से उसका छोटा भाई मधुकरशाह गई। पर वैठा। मधुकरशाह ने उडछा बसाया भीर **एसके ११ पुत्र हुए—दुल**हराम पाटवी. संगामसाह वतुरसिंह, रब्लसेन, होरलराव, चंद्रजीत, रखजीत, शत्र-. जीत, बलवीर, हृदयसिहदेन, रखधीर,। दूलहराम के पुत्र का बेटा भारतसाह, भारतसाह के पुत्र देवीसिंह ख्रीर जगतिमश्रण जा महाराजा जसर्वतसिंह के पास चाकरी करता या। देवीसाड का किशोरसाह। एक दूसरे स्थान पर (बुंदेलों की )पीढियाँ ऐसे दी हुई हैं—

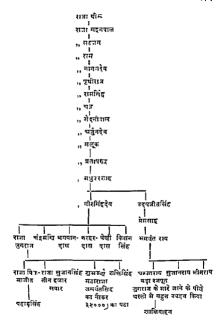

मुँहणोत नैयसी की ख्यात २१४

राजा बीरसिंहदेव वडा धर्मात्मा धीर भाग्यवान् हुछा । वादशाह ( शाहजादगी में ) अहाँगीर के हुक्त से उसने सोजे ध्यूलफजल के मारा। वादशाह (जहाँगीर) की उस पर वही कृपा रही। मधुरा में श्रोकरायरायजी का मदिर बनवाया, बादशाही चाकरी बराबर करता रहा धीर मरने उपरांत उसका पुत्र ज़गराज टाके बैठा। ग्रह ग्रह में उसका जोर भच्छा वटा श्रीठाकुरजी की बीच में दे-कर गुँडाका चवरागढ लिया, फिर स० १६-६६ के कार्तिक में वादशाह से विरस हुआ, वादशाह ने फीज भेजी, खानदीरान अब-दल्लाला सेनानायक थीर हिन्दू मुसलमान देशना उसमें थे। वादशाह

् ग्वालियर में ठहरा, सेना ने देश में दखल किया। जुगराज ने भी थोडी सी लडाई की परन्तु अत में देश द्वाडकर भागा थीर अपने पुत्र विक्रमाजीत सहित मारा गया। बादशाह उडला में पधारे ग्रीर कई दिन तक वीरसमुद्र वडे तालाव के किनारे ठहरे। फिर सिरवाज होते हुए बुरहानपुर पघार गये श्रीर वहाँ से

टैालरावाद पहुँचे।

## सीलहवाँ प्रकरण

### यदुर्धभी काहेचा—(यंदोजन) इनकी सीतों में व यस-वर्धन करने में स्यामा (सम्मा) कहते ईं। श्रीकृष्ण के पुत्र साम्य य प्रसुम्न बड़े

नामी हुए। उनमें से साम्ब के ते। सम्मा जाड़ेचा, और प्रयम्न के

बंशा जैसा भाटो हैं। जाड़ेचों की पीड़ियाँ—१ गांहरियो, २ आहे, ३ डाहर, ४ छाइड, ४ छल, ६ खाला, ७ महर, ⊏ मोकलसी, ७ खेसी, १० दला, ११ हम्मीर वडा, १२ हम्मीर के पुत्र रायधण भीर हाला, १२ फल, १४ बलैदियो, १४ जनागर, १६ लोही, १७ भीम १८ देखा (दूसरा), १६ साहिब, २० राहिब, २२ वड़ा भीम, २२ बढ़ा हमीर, २३ अमर, २४ भोजराज, २५ वासा, २६ ओटा, २७ (दूसरा) हमीर, २८ संगार, २८ मारा, ३० मेघ, ३१ रायधण, ३२ तमाइयी। भुज के स्वामी रायधण की वार्ती—रायवणियी में कड़ की घरती हाई। पहले बहाँ के ठाकुर रायवणी पोषा थे. जिनकी राज-

लाखड़ों में अपना श्रासन जनाया। श्राश्रम के झासपास उसने २२ आम के पेट् लगाये, जिनमें काल पाकर फल आया। कर्ष की एक दुहागण राखी वी जिस पर गरीवनाय की छपा भी श्रीर उसकी वह भगिनी कड़कर बुलाता था। ज्येष्ट मास में उस राखी का पुत्र योगी के आसन पर झाया था। तयनाथ ने अपने चेले की कड़ा

ध। नी लाखडी नगर घा, जहाँ कर्ष घोषा राज करता था। एक योगी गरीबनाय यूँघलोमल का शिष्य यडा सिद्ध खाबा श्रीर उसने 38€

कि मानजे के वास्ते घोडे भ्राम तोड़ छा। श्राज्ञानुसार चेलें ने शृच पर चढ़ पाँच छ: फल तेाड़े धीर नाथ ने उस वालक की दिये, जिन्हें लेकर वह ध्रपनी माता के पास गया। कर्ण की मानेती राणी के पत्र ने वे ब्राम देखे धीर ब्रयनी माता की जाकर कहा कि मुक्ते भी

धाम मेंगा दे। राखी ने श्रपने पति जाम की कप्तनाया कि योगी के श्रासन पर श्राम फर्ने हैं सी क़ुँवर की मँगा दी। जाम ने श्राम लेने के वास्ते अपने प्रादमी भेजे धीर चन्होंने जाकर गरीबनाय की कहा कि जाम श्राम मेंगवाता है। योगी बोला-श्राम मेरे हैं, हम योगी लोग किसी की श्राम नहीं देते। नौकरी ने कहा, शाबाजी ! श्रासन तुन्हारा है परन्तु भूमि तो जाम की है: ऐसा कहते हुए वे ती वृच पर चढ गये धीर लगे फल तोडने। योगी की क्रोध धाया। एक

कुल्हाडी च्ठाकर चाहा कि पेड की काटकर गिरादे। इतने में चेला बोल उठा—महाराज ! श्रवने लगाये हुए युचों को क्यों काटते हो ? मुद्राधारी हो इनका रूपांतर कर देता! गरीवनाथ के भी यह बात मन में भाई श्रीर कहा "धाम की इमलियाँ ही जावें।" यह धचन उसके मुख से निकलते ही वे पृच इमलों के बन गये जो ब्राज तक मै।जद हैं। दूसरे दिन एक शिष्य को ध्रासन की ठीर समाधि देकर जाम को यह शाप दिया कि ''जैसे तुमने इमारा स्थान छड़ाया है वैसे हो तुम्हारा भी स्थान छूट जावे !!!

लाखड़ी से १२ कोस पर घोषोद है। वहाँ के ब्रजयसर पर्वत पर ध'धलीमल रहता था, गरीवनाथ वहाँ पला गया। फिर दस बारह दिन की पींछे दोनी गुरु चेले पहाड़ पर से चतरते थे, वर्षा ऋत थी और (मैदान में) रायवण, इमीरधीर उसका पुत्र भीम इल चला रहे थे। भीम ने उन योगियों की देखा धीर वोल उठा कि यह तो गरीयनाय है जिलाने समाधि लीघी। सन्मुख जाकर भीम उसके गुरु के

चरणों में गिरा धौर इसे धामइ-पूर्वक नीपड़ो में धपने हरे पर लाया। इतने में घर से भात द्याया, नाघ के पात्र में परोसा, भोजन करने के लिए विनवी की और छाप मक्सी उड़ाने लगा। खावे हुए धुंधलीमल ने ऋपने पात्र में से कुछ खोच लेकर भीम की दिया भीर कहा साजा। परंतु फ़ॅठन होने से भीम ने उसे खाना न चाहा ग्रीर बोला—महाराज ! खा लूँगा । नाथ ने दो तीन वार उस खोच को या जाने के लिए कहा तब भीम ने घपने वास्ते अपनी माता के पास से इसरा साच परासाया थीर गुरु के दिये हुए प्रसाद की पास रखकर धपनी धाली में का खीच खाने लगा। गुरु ने जान लिया कि मेरा दिया हुआ सीच वह खाना नहीं चाहता तय उसे पीछा अपने पात्र में ले लिया और कहने लगा-"भीम ! यह खोच जी तूने खा लिया होता तो अपर हो जाता, परंतु फिर भी इस घरतीकाराजर्में तुभने देता हूँ।" ऐसाक इकर उसके सिर पर ष्ठाथ घरा श्रीर श्राज्ञा दी कि कच्छ का राज्य देता हूँ, परंतु योगियी की सेवा सदा करते रहना जिससे तेरे वंश में दोर्घकाज तक राज बना रहेगा। भीम बोला कि मैं भाषकी भाक्षा का पालन करूँगा। योगियों ने कहा कि तू अपनो राजधानी लाखड़ी में रखना श्रीर योगियों का ब्रासन धीछोद में। ब्रासन के लिए इस घोडियों में से पक पोड़ी, दस भैं छीं में से एक भैंस ग्रीर दस सांडों में से एक साँड दिया जाय। हाट प्रति एक वर्ष में दो महमूदो ( एक पुराना चाँदी का सिक्का), प्रत्न-जन्म और विवादीत्सव की दो महसूदी, सारे देश से मिलता रहे, और इल प्रति एक सई (धान का एक नाप ) धान मिला करे । इतना ठहराकर धुंधलीमल नै गरीवनाथ को दिखलाया थ्रीर कहा कि जब तक ये। गियी की सेवा करता रहेगा तम तक तेरी साहियी प्रतिदिन बढती रहेगी, पर सेवा मिटो छीर

मॅहकोत नैक्सी की स्यात २१⊏ ठकुराई गई। भीम ने कहा, महाराज ! देश के खामी वा घोषा हैं.

इस इनसे राज्य फैसे लेंगे। योगी ने उत्तर दिया, इनको मेरा शाप हुआ है, इन पर कहीं से प्रचानक शबुसेना आवेगी। जब तम सुनी -कि ये मारे गये तब अपना साथ इकट्टा करके जा जमना। तन्हारी पोठ पर इस हैं धार: सम्रज ही में तुमकी राज मिल जावेगा। इतना कहकर गुरु चेला उठे थ्रीर कहने लगे कि श्रव हम पहाड़ पर चढ़ते

हैं. तम जहाँ हमारे पाद-चिद्र पर्वत में उबड़े हुए देखो वहाँ पत्थर इकट्टेकर रखना, जब तुम्हें राज्य मिले तब वहाँ मंदिर बनवाना। फिर बोले कि इसारी बात का तुभी विश्वास च आवेगा, परंत यदि तेरा पिता ग्राज के पंद्रहवें दिन मर जाने ती जानना कि सब सत्य है। ऐसे वचन कह योगी तो रम गये। भीम का पिता

सचमुच पंद्रइ ही दिन में मर गया, तब उसकी नाथ के बचन पर विश्वास बँघ गया। कुछ द्रव्य खर्च कर उसने अपने ५०० भाई-बैघुग्रों को इकट्रा किया। इधर घोषों ने मोरवी में नुकसान किया ्र धा इसलिए मोरवी वीरमगाँव के घासे के तुर्क तीन इज़ार अचानक घोषी पर चढ भाये। सात सा आदिमियी को खेत रक्खा श्रीर दसरे भाग निकले। तुर्कों के भी बहुत से धादमी सारे गये।

लट न करके तुर्क ता पीछे लीट गये, परंत जब भीम ने ये समाचार . सने ते। तुरंत चढ़ धाया और राज पर द्यविकार कर लिया। रावाई का तिलक सिर पर लगाया श्रीर कच्छ का स्वामी हो गया। रहे-सहे घोषों ने जब सुना कि भीम ने राज ले लिया है तो वे जुड़कर भीम पर आये, परंतु पराख होकर पीछे गये।

घोषों का एक माई काठियों में मेारवी के पास जाकर ठइरा, जिसके वंशज मोरवी इलोद्र (इलवद) के बीच में रहते हैं। दूसरा भाई पारकर ग्रीर सांतलपुर के बीच की भूमि में ग्राया, वहाँ कांग्रहनाय

योगो रहता या। उसने योगों के घरण पकड़े और कहा कि हमको गरीवताय का शाप हुआ है जिससे हमारा राज्य गया, अब यदि आपको छुपा हो जावे तो हम यहाँ टिक सकें। योगी ने बत्तर दिया कि जो मेरी पाहुका ऊपर स्थिर करके उसके तीचे तुम कोट बनवाओ तो रहें।! सब पोषों ने बहाँ पाहुका बनवाई और योगी के नाम पर उस स्थान का नाम कांबड़कोट रक्खा जहाँ आज तक वे रहते हैं। तोन सी गाँवों में उनका अमल है और उस प्रदेश में कांबड़ कें अनुवायों योगियों का कर हमता है और उस प्रदेश में कांबड़ कें अनुवायों योगियों का कर हमता है।\*

भीम फच्छ का राजा हुआ, गरीयनाथ को जो वचन उसने दिया था उसका पालन किया थीर धाज तक योगियों की लागतें नियत हैं। गरीयनाथ की पाहुका पर भीषोद में मंदिर धनवाया थीर पास ही गढ़ भी कराया तथा योगियों का धासन वॅधवाया! भीम के वैशन ध्रम भुजनगर के राव हैं जिनकी पीढ़ियाँ—१ भीम, र लाखा, ३ इमीर, ४ राष्ट्र, ४ काहिया, ६ ध्रलुश्या, ७ भीजराज, र रायध्य, क इमीर (दूसरा), १० कंगा, ११ मृलवा, १२ नइड़, १३ भीम (दूसरा), १४ इमीर (वीसरा), १५ दंगार, १६ भारा, १७ भीजराज (दूसरा), १४ इसीर (वीसरा), १६ दंगार, १६ भारा, १७ भीजराज (दूसरा), १० दंगार (दूसरा)।

गीत कुँवर जेहा ( जैसा ) भारावत का—

दीयण छात्र बड़गात्र जग वंसेसर, दूसरी धवर दातार नइ कोष एही। हेक चंनड पछै जाम रावज हुवा, जाम रावज पछे हेक जेही।।१॥ सिंघपत परी कुण दिये दस सांमई भवरपत सिषपत विगत अनेक। मिंघपत समबड़ी हेक हालो समय, हालारी समबड़ी रावधण देक।।र॥

<sup>ं</sup> पुंचतीमल येती की कवा का वर्षन, धोड़े चतर के साम, जेउवाराखा भागभाष के समय में भी इसी प्रकार मिलता है।

गॅंडफोर नैयसो की ख्यात २२०

वाँदयी गीठ प्राहूर लग सते, सुवन वंमवंस घटवीस सीढी। स्रवन वंभवंस समभीट जैमान्द्रस्त्व, मान्द्रस्त्व लखबस्त्व सत्तमे। मीडो ॥३॥ सराय दर दाय निज लेरा बाहुत लख, घवल इर सहस वावनै टलियो । हेतुनां खजेसे खेंग देसे गहर, बड़ा लाइड़ां बहम खांक वयालिया ॥४॥

गीत दुसरा

साहिब दूसरी संगार सवाई, दावो सिर दातार्श जेहा । कवी दियंती जंगम इसिया बेचण हारां।। १॥ भूली नहीं श्रंजव माया (में १) भूम जिब्ब कीरत हितजाबी ! संादागर चेहरिया सामै. मेाटेरा मालाग्री॥२॥ दोखाविया सुदिन पर दोपै, रायजादे वह राजा। भारमलीत तिकेनवदै भड है चाडे जेहाजां ॥ ३॥ श्रोष्टनड लाखा ध्रहिनासे .

बसुँह उबारण वारां घेाड़ादे घनडोह घातिया हेड़ा उहै कारां ॥४॥

यात लाखा की

भद्रेसर से चार कोस किन्नाकीट में वडी ठकुराई हुई। लाखा स्ते कितनी ही पीढियों पीछे हाता धीर रायधव दे। भाई हुए जिनकी

संतान हाला और रायध्य कहलाती हैं। वे निर्वतता के समय में धोधों के राज्य में मुकाती होकर रहते थे। रायधिययों की अपेजा क्षाली के दस पाँच गाँव विशेष धीर दस भाइयी की जे।ड भी ध्यक्रिक थी। जब भीम इमोरीत ने लाखडी काराज्य लिया तब कानी ने विचारा कि अब इस किसी दूसरे स्थान में जा रहें तो ठीक है सीर भद्रावल योगी के नाम पर बसे हुए भाद्रेणसर (भद्रेसर) को प्रानी देखकर वहाँ जा वसे। वहाँ घोषों ने आकर उनकी कहा कि जो तुम इमें सहायता दे। तो हम भीय से अपना राज्य मीछा लेकर तुमको दो-तीन सी गाँव एक ही कीर में देवें। तव

बात सुनी ते। प्राह्मों की कप्तलाया कि तुम घोषों के पत्त में स्यो

बेंपते हो ? जब तक में हें तब तक ताराज्य अपने घर ही में है, तुमने जो घरती दबाई है वह तुम्हारी धीर जो मेरे पास है वह मेरी. इस बात का कील बचन देता हूँ। हाली के श्रधिकार में भी भूमि वहत सी वी श्रीर भीम उनका भाई ही था, इसलिए उन दोनी में परस्पर कील करार हो गये, देवी घासापुरी की वीच में दिया धीर दोनी ने घोषों को देश से निकाल दिया। रायधियये राव और हाला जाम कहलाने लगे. व्यापस मे शीवि बढवी गई।

बारह वा चौदह पीडी पीछे हाली में जाम लाखा हुआ थीर रायधियों में हमीर। एक दिन राव हमीर पचीसेक सवारी के साथ भटेसर के पास गाँव से क्राया था। राव ने विचार किया कि निकट आ गये हैं तो जासा से मिलते चलें। लाखा के यहाँ गया, उसने भो बड़े आदर-सत्कार से पहुनाई की। लाखा के (प्रत्र) रावल को एक जवान कन्या थी। रावल को उसके मामा ने वह-काया कि लाखा की ते। धकल मारी गई है: हमीर तुम्हारे घर छाया हुआ है उसे मार हालो, इसका पुत्र छोटा ही है सा भी घठ जावेगा. कच्छ का राज्य ईश्वर ने तुमको घर बैठे दिया है। रावल भी लोभ में द्या गया। दुपहर के वक्त राव इमीर सोया हुन्ना या। वहाँ जाकर रावल उसकी पगर्चपी करने लगा। राव की निद्रा ध्रा गई, तब खड्न से उसका सिर काटकर बद्दाँ से भाग चला। थोड़ी देर में रै। जा पढ़ा। जाखाको मालूम होने पर वह रावल के पोछे

लगा और तीर चलाये। आगे एक काठियों का गाँव या जहाँ रावल एक बाड़ में कूद पड़ा। लाखा ने जाना कि निकल जावेगा, तब पसवाड़े पर वलवार चलाई। हाय छिळलता पड़ा, गुदड़ो में एक

मॅहकोत नैकसी की ख्यात হহহ श्रंगल वैठी। (रावत वचकर निकल गया) श्रीर काठियों में जा पहुँचा। साधा सीट स्राया झीर इमीर के सवारी सहित अज गया। ध्रमती तरफ से टीके में घोड़े भेट करके संगार (इसीर के पुत्र) की गही पर विठाया। कई दिन तक लाया वहाँ इस विचार से रहा कि कटाचित खंगार सुमन्त्रों मार डाले वे। मेरे सिर पर से कलंक टल आवे। संगार इस बात की मौंपगया छीर बोला "काकाजी घरे पधारो। जो बात आपके मन में है वह मैं कहापि न कहेंगा, मेरा बैर तो रावल ही से हैं।" लाया बोला कि 'देवो श्रासापरी को साचो देकर कहता हूँ कि मैं इस बात में कुछ भी तहीं जानता हैं।" .. भ्रापने जीते-जी लाखा ने फिर रावल की भ्रापने पास न भ्राने दिया । फितनेक दिनोपोछेलासा घोड़े से साधियो समेत किसी काम को गया हुआ घा। वहाँ घोषों ने श्राकर खास्राको मार ढाला श्रीर रावल उसके पाट बैठा! राव खंगार भी उस वक्त वीस वाईस वर्ष का हो गया घा। इसने घ्रपना राज्य सँमाला थ्रीर पिता का बैर लेना ठान रावल पर चढ़ा। आठ नी सहस्र सेना सहित सीप नदी पर ध्राया। इधर से रावत भी सात घाठ हज़ार मनुष्यों की भीड-भाड लाया श्रीर लड़ाई ग्रुरू हुई। रोज़ दिन दिन की तो सुद्ध होने

स्रीर रात होते ही दोनों ख्रोर के येद्धा ध्रपने ध्रपने शिविरों की चले जावें ग्रीर प्रभात की फिर लड़ने लगें। इस वरह लड़वे लड़वे वारह बरस बीत गये। कई बार श्रासापुरी देवी की बीच में रखकर रावल वचन-वद्ध तथा परंतु भ्रपने बचन पर स्थिर न रहा इससे उसका वज्ञ घटता झीर राव का बल बढ़ता गया। तन रावल ने अपने अमात्य लाढ़क को कहा कि भ्रव भीर तो कुछ भी चपाय विजय का नहीं रहा है, तुम्हारी भ्रवस्था भी भ्रागई है, यदि तुम भ्रयनी जान पर खेलकर किसी ढव

पुत्रों की पद-प्रतिष्टा में सदा बढाता रहेंगा। लाडक ने इस बात की . मंजर किया। इसरे दिन छल करके रावल थीर लाडक परस्पर चडभड़े धीर रावल ने उस पर अपना याँस चलाया । तन क्रोध करके यूढ़ा मंत्री राव रांगार के पास चला गया। चार पांच दिन पीछे राव के पढ़ाव में कहीं आग लगी, राजपूत सब आग बुक्ताने की गये थ्रीर राव के पास अजेला लाटक रष्ट गया। उसके सन में चुक करने का यह भवसर श्रच्छा जैंचा, परत हाथ धूजने स्नगा। राव ने देसकर पूछा कि तेरा दाय क्यों धूजता है ते। कहा कि योंही, युद्धा-बत्या के कारण। फिर राव की ग्रीर देखकर पोछे से उस पर सह का प्रहार किया। घाव पोठ पर लगा, परंतु राव ने फुर्ती के साथ मुड़कर घातक को गईन पकड़ उसे पृथ्वो पर दे पटका श्रीर उसका द्वाय नरोड़कर खड़ द्वाय से लिया थ्रीर उसी से भटका देकर उसका सिर उडा दिया। इतने में राव के साथों भी छा पहेंचे. चाव पर मरहम-पट्टो को । इसी रात की कोई मर गया था, जिसका प्राप्त-संस्कार किया। यह देख रावल ने जाना कि राव मर गया है. परंतु प्रकट नहीं करते हैं, तब वह अपने दल-वल की सँभाल एका-एक राव की सेना पर टूट पड़ा, घमास्रान युद्ध हुआ और खूब तलवार चली। दूसरे दिन भी दे। पहर तक लडाई होती रही। प्रभात से जुटे हुए बोहा चार घडी दिन शेप रहे तक पोछे न हटे, तव राव योला कि मुक्तको अपनी शब्या पर से ऊपर उठाग्री। लें।गी ने च्ठाकर खड़ा किया। सैनिको ने देखकर जाना कि राव जीवित है। षनकी दिन्मव यद गई ग्रीर राजुन्दल पर निराशा छाई। लडाई होते हुए समय भी पहुत हो गया था, अंत में रावल की सेना हट-कर अपने पढ़ाव की चली गई। रावल ने विकल की माशा छोड़- २२४ मुँह खोत ने एसो की स्थात कर कहा कि मैंने देवों को बीच में देकर भी अपने बचन की लोपा बसी का यह फल है। देवी मुक्से रूठ गई, अप

हमारा निर्वाद इस घरती में नहीं होगा! ऐसा ठान वह वहाँ से चल दिया। तीस पैतीस कीस के परे सेारठ के प्रदेश में जीठवे राज करते थे। वहाँ से उनको निकालकर उसने साठ-सत्तर कीस के मध्य की मूमि ली और वहीं अपना राज्य सापन

सत्तर कास के मध्य की मूमि ली श्रीर वही श्रपना राज्य स्थापन किया। सं०१५६६ वि० में रावल जाम ने नया नगर वसाया श्रीर भद्रेसर राव खंगार ने लिया, जो झाज वक भुज के श्रीक्ष कार में है। रावल जाम फिर गिरनार (जूनागड़) के खामी चांगसर्या (चंगेजर्या) गोरी से मिला श्रीर मैत्रो बढ़ाई। उसने कहा कि तू

् गुजरात के बादशाह से मेल मत कर श्रीर मेरा साबी बना रह। \_ जेठवे ग्रीर काठियो ने इकट्रे होकर सलाह की कि यह(रावन) श्रपनी घरती में जबदेश्ती से भ्रा घुसा है, यदि यह यहाँ जम गया ना प्रमे ग्रवश्य मारेगा। इसलिए लड़ाई कर उसे निकाल देना चाहिए। दस सइस्र मतुष्यों की सम्मिलित सेना लेकर वे उस पर घढ़ द्याये। रावल भी श्रपने छ: इजार सवार लेकर सन्मुख हुआ। वरडा के परगते में युद्ध सुझा. जिसमें रावज के भाई इरघवल ने एक सहस्र ग्राश्वारोहियो से एकदम शत्रु पर धावा कर दिया ग्रीर उनके बडे बहे सर्दारीको घराशायी किया धीर श्रंत में श्राप भी रोत रहा. परंत खेत रावन के दाय रहा। शतुदल के सर्दारों में जेठवा भीम काठी न्नाजा श्रीर वाटेलभाष साव सा योद्धाओं समेव काम श्राये श्रीर शेप भाग निकले । जेठवे वहाँ से भागते हुए ममुद्र-तट पर छाइये में जा रहे, जहाँ जेठवा सींवा धड़ा राजपूत हुमा। ( स्रव जेठवेरी का राज्य पोरबद्दर में है।)

जेठवे, बाढेले धीर फाठिया के पहले ४५०० गाँव,(सोरठ में) घे, उनमें से बाढेलों के १०००; काठियो के—जिनमें आज तक चैश्य काठो लेवे हैं--२०००: श्रीर जठवेर के १५००। रावल जाम लासावत ने ४००० गाँव दवाकर धपना यहा राज्य स्थापित कर लिया। एक बार रावल ने अपने राजपूती से कहा कि यदापि हम लोगों ने एक नया राज्य जमा लिया है तथापि राव संगार ने हमारी वर्षीती की मिम इससे छीन ली: घतपव अपने राव को एक धक्का देवें। यह ठान. वरसात के दिनों में, जब राव घोड़े से साथ से धीखाद की पहाड़ी पर गया घा, तथ रावला ने प्रपत्ता भेदिया भेजा। उसने लीटफर सब ब्रुचांत कहा तो रावल ५०० सवार साथ लेकर चढा। राव घीछोद की समीप ही टिका या, उसके पास उस क्ल पद्यासेक राजपूत थे: शेप सब इसके पुत्र के साथ गये हुए थे. जो धमरकोट स्वाहने की गया था। राव बैठा था: घोडी, साँड, गार्ये श्रीर भेंसे उसके सामने घर रही थीं, दूध मटकियों में गरम है। गया था थीर पीने की तैयारी हो रही थी। इतने में सनसनाक हुआ एक तीर पास से निकला। तुरंत सीडा नैदा ने राव की कहा कि बरें।, शत्रु धा गया है। राव चट से पहाडी पर चढ गया छीर पीछे से रावल भी आ पहुँचा। उसने देखा कि राव श्रमी यहाँ से गया है, श्रव: वह इधर-उधर ताक लगाने लगा। शावल के साथियों में से रगधीर माजिंगिया, जी पहले राव संगार के पास रहता था, बोला कि यो क्यों देखते हो, साँडिया घेर लो। खंगार धार्य विना रहेगा नहीं। तब मुडकर साँडे घेरी और घीरे घीरे चलने लगे। रायल बार बार पीछे फिरकर निहारता था कि क्रब तक संगार द्याया नहीं। इधर खंगार ५० सवार साध ले घटा। कितने ही साधियों ने मना भी किया, कि धापका साथ (सैनिक) शेडा है,

संगार ने उत्तर दिया कि "न करे श्रोठाकुर जी, रावल तो साँहें ले जावें और में वैठा देखा करूँ।" पहाड़ा को लॉवकर उपरवाड़े के मार्ग से सेखह कोस आगे रावल के सम्मुख गया। रावल के साथी रखधीर ने एक ष्ट्रच पर चड़कर देखा कि खंगार धाता है या नहीं वी आगो भोड़माड देख पड़ा। रावल से कहा कि यह संगार ही है। रावन ने भी देखा और कहा कि इसको ता वे थोडे डी से

आदमी दीख पहते हैं, परन्तु संगार सीधा मुक्त पर घावेगा, इस-

में हछोत नैयसी की ख्यात

२२६

लिए आप बीच में रहा और अपने २५० योद्धाओं की वाई ओर और २५० की दाहिनी कोर पंक्तिबढ़ राड़े रक्से और कहा कि जब रायु हमार बीच में आ जावे तब एक एक वर्जा मय फेंकना। इस तरह पाँच सी मानों के लगने से हम उसे मार लेंगे। प्रतिद्वंद्वियों में से रंगार के माई साहब और पितृषाई (पितृब्य) फून ने कहा कि इम रंगार को मरता हुआ हैयना नहीं चाहते अनएव आआ। पहने

रंगार का नरती हुआ द्याना नहा चाहत अनपत आक्रा पहल अपने ही मर मिटें इनको धाहुर देखकर रंगार वेखा कि इतनी उतावली क्यों करते हो ? तुम समझते होगे कि इम मर छूटें। ऐसा कह घपने प्यासों पूर्ण राखनंद सवारों का गोन योपकर इसने धोड़ों की वार्ने उठाईं। रावल के सैनिक जो राक्टों राहें थे, उनमें से कित-क ही अपने बर्के पक्षा सके, शेप को अवसर ही न मिला. कि ये ती आकर जुट गये और खो वनवार बजाने। रावल

के प्रधान को संगार ने मार निवा धीर दूसरे भी कई योद्धाओं को संव रक्या। रावन की फीन भागी वन ते। रावन ने भिड़ भिड़कर तीन बार अपने घोड़े को शहुन्दल में पटका, माहव पर स्वटका किया, वह उसके टांप पर लगकर टल गया माधी ते। यहुत से छोड़ भागे, परंतु रावल ध्रपने घोड़े की पटकता रहा। वन संगार ने प्रपत्ने बोदाधों से कहा कि रावल की मन मारा! धीर उसके साधी राजपूर्ती की ललकारा कि "अपने बाप की ले क्यों नहीं जाते हो !" सोढा नंदा ने रावल के एक पूड़ां (बर्छे का वाँस) लगाई, तब किसी ने कहा-"भूला नहीं हूँ, साँड की प्रांकना (दागना) कहा है, मारना नहीं।'' रावल ने फूल पर वर्छी चलाई ग्रीर वह भेवडे में लगकर टूट गई। तब ते। राजपूत यह फइकर रावल को ले निकले कि ''श्रभी तुम्हारे दिन धच्छे नहीं हैं।'' पश्चीस छाउमी रावल के मारे गये धीर चार-पाँच खंगार के। घायलों को डीलियों में डालकर रावल पीछा फिर गया। उसके साध वानों में से जा वर्छी न चला सके थे उन्होंने घ्रपने चपने वर्छे के वॉस तोडकर फनें। की घोड़ों के तीवड़ी में रख दिया। रावल की यह मालुम हो गया, तब उमने घीड़ों की घान चढ़वाने के बहाने से सबके तेवड़े मँगवाये, तो उनमें से १२० वर्डिये! के फल पूरे निकले। रावल वेला कि इन स्नोगी को यही दंड है कि झागे की इनकी घोड़ियों के बद्धेरियाँ होवें उनकी ती ये रक्लें और जी बद्धेरे हों वे सर्कार में दिया करें। उन राजपूतों की संतान से साज तक बहरं से सिये जाते हैं। तहुपरांत फिर रावस ने खंगार से छेड़-छाड़ न की। नये नगर मे रावल का प्रताप बहुत बढ़ा, उसने बड़े बड़े दान किये, बावन इज़ार घेड़े चाचकी की दिये, ईसर बारहट की कीड पसाव दिया। (बारइट) बीलू (बोठू) के कहे हुए दोहें— श्री खांगी अविधाट, तुरका ही नृ तेवड़े,

माला ही नृं भाट, हाला ही नृं हेकडे।" खंगड़े किया खड़ाक, सी लोगा सुरवाय सूं, सीरों सीलक नृंसार छोड़याँ उतरी लाक।"\*

<sup>\*</sup> हिन्द राजस्थान में सिखा है कि सीर ने दगा से राव ळाखा के मार डावा। छाखा के ध पूर्व—माम रावत, हरधवल, रावजी थीर मोड़ा थे।

पीडियाँ ( नये नगर के जाम की )—जाम लाखा, राउल, बीमा, सत्ता. यज्ञा ( जेसा ) लासा ( द्वितीय), रायमल । सत्ता काम तथा, परंत पीछे रायसिंह ने राज्य ले लिया। नये नगर से कीस तीन की दरी पर रायसि इ लाखावत कुतुबर्खां से लडकर काम श्राया । जाम तमाइची, वंभणीया, जस्या लाखा का-एक बार ते। कुतुवसाँ ने छल से अस्सा की मारकर सत्ता रियमलीत की नये नगर की गडी पर बैठा दिया, परंतु रायसिंह कं पुत्र तमाइची ने राज पीछा उससे

मॅहणोत नैवसी की रुपात

२२८

ळोत लिया। गीत लाया प्रजावत का---''निस दिइ न याकै स्युही नौखवे। घसगज कनक सुनग धतर।'' ''सिर ते। साख साँच कही सामद्र लायैरी किसडी लहर।''

"द्वारमती रहते दीठा, मिलै महल चक्रो दीठा मेल ।" "वधे पण ताही बेलावल. बीमाहर ज्यं नासै वेल 🔑

"है हाटक द्वायी नग है कै, सरावा दिसि सीपनी सहि।" ''ग्रम्ह दिस नौखल हर धजावत इसडी नौंसी जे उवहि ।''

किया। हमीर के पुत्रों ने श्रपनी वहन कमरया का विवाह मुख्तान महसूद थेगडा के साथ कर उसकी सहायता से कच्छ का राज पीदा जाम राजल से लिया । रावल चपन तीनां भाइयां समेत, परास्त होकर, सारठ स चाया श्रीर राणपुर के जेरवा सीमजी का इलाका दवापा थार देहातमान्या के वर्गने भी म्बोस विये । सं॰ १४६६ में नयानगर यमाका उसे चपनी राजधानी बनाया ।

उन्होंने हमीर के मारकर बाप का वेर लिया और उसके राज पर श्रधिकार

#### सत्रहवाँ प्रकरण

### जाड़ेचा फूल धवलात को बात भुजनगर से ८ तथा ६ कोस दिचिष, समुद्र से ५ कोस केला-

कोट नाम की वस्ती थीं, जो प्रभी उजदा हुई है, कोट धीर परं के संवर्ष प्रम जब तक मीजूद हैं। नहाँ फूल राज करता था। कितनेक वर्षों तक गृष्टि अच्छी होने से नहाँ नहुत सुकाल हुआ धीर विनयों के घरों में अज के देर लग गये, इसलिए उनको बहुत सुकाल उठाना पड़ा (क्यों के प्रमा के देर लग गये, इसलिए उनको बहुत सुकाल उठाना पड़ा (क्यों के प्रमा का विकता नहीं था)। विनयों ने मेह वेंघवाने की नियत से किसी विनयं (भंजवादी) को कहा। (पहले जय दुष्काल होता तो भोखे लोग ऐसा ममकते थे कि किसी ने मन्नवल से मेंह को वांध दिया है, आज तक अहानी प्रजा में ऐसे विचार पाये जाते हैं।) वितये में कहा कि एक इरिया मैंगवाभी। जब वे हरिया लाये तो एक पत्र पर यंत्र किसकर उसके सींग में वांधकर उस हरिया को दो एक कोस पर पत्र पत्र का कहा कि मेंह वांध दिया है, जव यह काथज भीगेगा सभी मेह वरसेगा, नहीं ऐसी हो मन्नवीय के जब कहा का में एक कहानी रात्माळा (आग अपन) में

वाना (कारियो की एक शाला) ऐमल के वास्ते विली है। जातर इतना ही है कि ऐमल ने जब यह चिट्टी मृग के सींग पर से प्रोडकर पानी में दुरोह तो मूलक्षार में हस्सके लगा, विनयी मार से ऐमल कि सापी तो मार गये और वह जनेत जबस्या में किसी गाँव में पहुँचा कहि से सापी तो मार गये और वह जनेत का का को मार्च्य गये हुए में। सीई नेत्त्रों वियों ही थीं, दुरप कुरकाल टालन की मार्च्य गये हुए में। सीई नेत्न्यों नाम की एक चारण की की टसड़ें। सीटे पर से बतार अपने पर में ले महैं। टसन व्याजि तन देने व सेंकने तपाने वा प्रयोग तीन दिन तक जारी

वै। प्रष्टि होने की नहीं। उस वर्ष केलाकोट के चार हज़ार गाँवे। में एक बुँद भाषानी न वरसा। वनियों का धान सब निक गया।

रक्या । ऐमल मानधान हुवा खाँर नेहडी से वहा कि इस सेना के बदले कुद मींग। सुदरी ने उत्तर दिया कि समय पडन पर माग लूँगी। ऐमछ अपने गान तलाजे में श्राया । वितनक दिन पीटे जारणी का पति घर श्राया तन किसी न उससे वह दिया कि तेरी अनुपस्त्रित में तेरी स्त्री न किसी आन्त्री पुरुष दें। तीन जिन तक घर से रहसा था। यह सुनते ही गडवी (चारए) मारे होध के बळ क्या श्रीर लगा स्त्री की साहना करने। नेहडा न श्रवला कर सर्थनागयण से प्रार्थना की कि यदि में करकिनी है। हैं तो सक्ते देारी बना, नहीं तो श्रदारण सुके दुख पहुँचानेवाला कुष्टी होने ! गढनी की कें।ढ का रेगा हा गया, तब नेहड़ी उसकी हवा शुप्रूपा करन लगी और खत में इसे लेकर ऐमल के पास पहुँची। इसने भी गई ग्रादर के साथ उनका ग्रातिध्य-स रार विया थीर पढ़ा कि क्या चाहती है। दोती कि मेरा पति कहा रात से पीडित है, यदि एक बतीस रूचेथावाले मनुष्य के रचिर से उसके। सान कराया जावें तो रोग मिटे । ऐमल न वहां कि ऐमा पुरप वहां मिले । कहा सेरा पुत्र श्राणा इन उपयो का है। यह सुनते ही पेमल शेर सागर में हुय गया श्रीर मलिन मुख किये श्रन्त पुर में गया । श्रवनी टक्क्साणी की सारी हड़ीकत कही और प्रेरा कि चारपी के मैंने वचन दिया या तटनुमार श्रव वर पुत्र क ब्राण हरण करना चाहती हैं। यह मुनकर ब्राखा बाल टराकि पितानी। विज्य न कीनिए, इसमे घपना समर कीति हा जायगी। एम हा देवशायी न भी प्रम के प्रस्ताव का स्वीकारा धार कहा रुगी कि "लोग करेंगे कि देशा प्रत्यय हैमी ही माता की कोत से ब्लाब है। सकता है।" यह सुनते ही हैभर येंद्रे का सम्तक काटकर से चाया चार दममें म मरते हुए रुधिर न्म चारण के महत्राया । केंद्र मिट गया थीर चारणी व बेगमाया के बताव म द्याला का पीठा जिला दिया । ऐसल का गीन सामहिषे चारण का कहा हथा-"प्रथम मेह बाधियो कोद टालिये। पर्द वाला मनवादिया अप्रवाहा।"

" तम्बनम्या शिर शिरोमण तलाज्, गादियां शिरोमण पर्य प्राप्ती।" ''बरेड प्रसाय सन दीह एकं बन्या, मर्थकर मांत सत शेर ममे। ।''

" राव उनार सल नेहड़ी सांड्ये, चला रे। चाप सल शीम ऐसी।"

बनिये श्रीर वर्तिया उस हरिया का प्राय: देखा करते थे। इस तरह तीन-चार वर्ष तक वर्षा न हुई, धार दुर्भिच रहा छोर बिना झत्र के प्रजा सरते लगी। उहती उहती यह बात फल के कान तक पहेँची कि बनियी ने वर्तिये से मेंह वैंघवाया है। उसने उनकी बुलाकर पूछा कि सत्य कहा क्या बात है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बात सही है। तब फूल ने पूछा कि वह इरिश जीवित है या गर गया? कहा जीवित है। कहाँ है ? इस सामने की प्रदादी में धीर क्ष्मारे मनुष्य दूसरे-तीसरे दिन जाकर उसको देख भा छाते हैं। फल तत्काल चढाधीर उन धादिमियों की साथ लेकर एक इजार सबारी सहित पहाड पर जाकर इसका घेरा दिया। हरिक्ष दृष्टि बाया ते। उसके पीछे घे। हे छी हे वितया बेला कि मैंने ५ वर्ष के लिए मेह की बॉधा है से। श्रभी हरिया के सींग में से यंत्र विका-लगा उचित नहीं। फूल ने उसको तो यही उत्तर दिया कि ठीक. परभाष इसकी पीछे लगा चला गया। ५० तथा ६० कोस पर वरदेसर के पद्दाद पर जाता उसकी मारा धीर सींग में से यंत्र निकालकर पानी में गला दिया। यंत्र का जल में डबना या कि नभ-मण्डल में बादल घिर आये और लगा मसलधार भेड बरसने। फूल पीछा फिरा, उसके साथी सब विवश हो पीछे रह गये थीर में हुमें पिटता हुआ। फूल भी अचेत हो गया, उसका घें।ड़ा उसे खेरडी गाँव में ले पहुँचा। वहाँ बमला नाम का श्रहीर रष्टवाधा। किसी स्त्रों ने फुल की यह दशा देखकर घ्रहीर की सवर दी कि कीई राजपुत्र बहुत से आभूष्या पहने हुए वेसुष घे। है पर पड़ा हुआ है। अमला ने आकर देखा ता पहचाना कि यह

<sup>&</sup>quot; पोतरी सूर रो सूर जेरा पिता, मीज मेहरायहि दवाय माजा ।"

<sup>&</sup>quot; बसारा जबसण कवसण बमावण, राकरी माठवी धर्मराजा ।"

२३२ ग्रॅंड्योत नैयसी की ख्यात ती फुल ख्रीर इमारा परम शृष्ट् है। यदि यह मर गया दे। जाडेचे

युलाया। इसने उसकी दशा देखकर कहा कि इसके बचने का तो केवल एक द्वी उपाय है कि कोई युवर्ता कुमारी इनको ध्रपनी छाती से लगाकर सीवे ता उसके अग-स्पर्श की वाप से यह होश में धावे। जैमले शहीर ने अपनी वड़ो कुमारी वेटो से यहा कि त् इसकी छाती से लगाकर इसके साथ सो जा, परन्तु कन्या ने कहा कि पर-पुरुप के साथ ऐसे सोने में मुक्ते दीय लगता है, मैं ता कदापि इनको न स्वीकार करूँगी । कन्या के थिता ने इस विषय में यहत श्राप्रह किया तर यह बोली कि जो मेरा विवाह इसके साघ कर दे। वे। में सो सकती हैं। यह मृतप्राय ती ही ही रहा है, जी मेरा भाग्य यहवान होगा तो जी उठेगा। पिता ने उसी श्रवस्था में फूल के साथ फन्या के फोरे कर दिये और उसे उसके साथ सलाया। दे<u>।प</u>हर से यह कमारी फूल को छाती से भिडाये श्राधी रात तक वैसे ही सोती रही तद फल को चेत प्राया। इसने द्यारा दोलीं और उम स्त्री की ग्रोर देखकर पूछा कि तूकोन है भीर यह क्यामामला है ? सन उसने विस्तारपूर्वक सब क्या कह सुनाई कि इम तरह से तुम अचेत दशा में मेरे पिताक गाँव ररेरडी में प्राय थे, उसने तुमकी पहिचाना ध्रीर कहा कि यह तो फूल है, कदाचित यह मर गया ता पहले ही ता इसके साथ अनदन है और फिर विशेष हो जावेगो, लोग कहेंगे कि जैसलाने त्सको सेवा-शुरूषा नहीं की, जिससे फूल मर गया । जब बह्त प्रयत्न करने पर भी तुम द्वारा में न द्याये तब वैटाने कड़ा कि कोई पोडशो कुमारिका चार् प्रदर तक इसको भ्रपनी छाती से भिडाये रक्से ता यह जीवित रह सकता है श्रन्यवा नहीं। पिता ने

मात्र इमारे वैरी है। जार्वेगे । गाँव के वडं-तृढे सब इक्ट्ठे हुए । फूल को बहुत सा सेंका सपाया परन्तु उसको चेत न श्राया । तब वैद्य को मुफ्ते प्राज्ञा की, मैंने कहा कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर दे। ते। में यद काम कर सकती हूँ नहीं तो दोप की भागी नहीं दे ऊँगी। श्रागे जैसा भाग्य से लिखा होगा वहीं होगा। मेरा विवाद किया श्रीर में तुमको श्रपने हृदय से लगारूर सोवी हूँ, परमात्मा ने खैर को आपको आयु शेष बी और सभ्के यश आना था. इससे ब्राप सचेत हो गये। यह वृत्तान्त सुनकर फूल बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर शेष रात्रि रस-रंग में विताई। इसी रात्रि की उसके गर्भ रह गया। प्रभात होते ही फुल अश्वारुट होकर जाने लगा तब जैसला की बेटी बोली कि में आपसे गर्भवती हुई हैं. आप ते। चस्ते जायेंगे और फल लोग सुभी कलकित करेंगे. अक्षण आप कोई निशानी देते जाइए। फूल ने ध्रपने पहनने की मुद्रिका उतारकर देदी श्रीर एक लिखत भी कर दिया। दो दिन फिर ठष्टरकर पीछे फेलाफोट को प्रस्थान किया। अपनी पहली पटराशी ध्या से भी वह बहुत प्यार रस्तता था सी घर पहुँचकर श्रद्वीर-कन्याकी भूज गया। श्रवधि पूर्ण होने पर उसके पेट से लाखाने जन्म लिया। अपने नाना के घर में वह पलता रहा, छाठ-दस वर्ष फा हुआ तब एक दिन अपनी माता से पृछ्जे लगा कि हम लोग कान हैं, श्रीर मेरा पिता कीन है ? माता थाली, बेटा तू इस घरती के धनी फूल का प्रत्र है। लाखाने फहा तो फिर हम यहाँ क्यों रहते हैं वर्षां क्यों कहीं चलते ? तब उसकी माता ने सारा बृत्तान्त कर सुनाया । लासा बाला-मुक्ते पिता की दी हुई निशानियाँ दे, मैं धनके पास जाऊँगाः गाता ने यष्ट विदात धीर मुहिका दे दी। उनको संकर लाया केलाकोट पहुँचा, पिता से मिला, उसकी दी पुई बन्तु चम विरालाई तथ फुल ने हुर्पपूर्वक लाया की अपने पास -रक्या। लाया ते व्यवसारिक पुरुष था। यालक होने पर भी

२३४ गुँहकोव नैयसी की रयात

युद्धि-यल से राजा का सब काम वहीं करने लगा। कुल के दूसरा
कोई पुत्र वो घा नहीं इसिनए सब दौर-मदार लादा ही पर या।
फूल प्राय: बोग बलेंची की सरफ घाये में रहा करसा धीर लादा
केलाकोट में काम चलावा या। वह रूप धीर गुए का भी
भंडार था। उसका रूप देखकर राथों क्या का मनोभाव विकार को
प्राप्त हुआ। एक बार गर्था ने उसको अपने महन में दुलाकर

अपनी दुष्ट वासना को उस पर प्रकट किया। झासा ने उत्तर दिया कि तूता मेरी माता है, मुक्तमे यह बचन कैसे कहती है? सफसे देसा ककर्म कदापि नहीं होगा। राखी ने बोच में आकर कहा

कि में फूल को लिसकर हुओ देश से निकलवा हैंगी। लासा ने निवेदन किया कि जो वेरी इन्छा हो सो कर, परतु सुकसे ऐसी बाशा मत रस। राधी ने पन लिसा और एक साँडनी-मवार के हाथ वह पत्र फूल के पास भेजा। कोई बावरयक काम के होने पर ही साँटनी मवार प्राया करता था, इसलिए फूल ने उसे खावा टेस्थकर यह बाथा दोहा कहा— 'कच्छ करीर छिथिये कु देसडो क

सुत्त। " उनके उत्तर में कासिद ने कहा— "लाखे। फूल महिलयों तिया देवर दिखा पुत्त।" या ने यह समापार कहनाय हैं। सुनते ही फूल की क्षांव धाया। उसने धपने सदितों का निरात कि मैंते लाता की देग-निकाला दिया है सो इसे यहाँ से निकाल देना। जब यह यात लाता पर विदित की गई तो वह योजा कि मेरे पिता की चतुर्व धवन्या ( युदापा ) है धीर तुम मुफ्ते निकालते ही धवन्य यह याद रसना कि जो किसी ने धाकर मुफ्तका य शब्द कहें कि "फूल मर गवा" तो मैं उसकी जीम कटया हागूँगा। इतना कहकर लासा धपने मामा के पाम मोरशं चना गया। छुद्ध ममय

थीतन पर फून की मृत्यु हुई भीर रानी धरा उसके साध चिता पर

चढ़कर जल सरी, परन्तु लाखा को यह समाचार पहुँचाये की न। विना राजा के देश शून्य, तब सबने मिलकर यह तिश्वय किया कि कीई ऐसा प्रयक्ष करना चाहिए जिससे लाखा छावे, परन्तु जीभ फटाने के भय से उसकी जाकर कहें कीन ? छंत में सबकी यही सम्मति हुई कि डाही डोमनी को भेजी, वह जाकर उमकी कहेंगी। वदगुसार डाही भेजी गई। उसकी देशकर लाखा ने पीठ फेर ली श्रीर चसे लाख पसाव दिया। होमनी वीधा (रवाव) बजाती घी। तंत्र का सेंभालकर उसने यह दोहा ना सुनाया—

''मूल सुगंधी वाहिया भाटी देख सिधाए। तो विन सुनी सिधडी वल लाखा महराए ॥'

यह सुनवि द्वी लाखा सुहकर सम्मुख हो वैठा और वीला—
"क्या फूल मर गया ?" होमगी ने कहा कि ये शब्द वे। ध्वाप द्वी
के सुरत से निकल वे हैं। लाखा ने कहा के मेरी जीम कहाना
चाहित, क्योंकि मेरी यहां प्रतिहा यो। पांच मले ध्वादिगयों ने
समका-नुकाकर एक सुवर्ष की किहा बनवाई धीर उसे सात बार
काटकर प्रतिहा पूर्ण की। हाई। को लाखा ने पान का वीड़ा दिया।
उसने उसे सीस पर चड़ाकर सादर प्रहृष्ण किया। लाखा ने पूछा कि
इसका क्या कारण ? होमगी ने प्रशृ की—

"लास लाखा इड जाय, जो दोजै मुख बाक है। पान कुटक्के रिष्ट करें जो जीये सो भाग॥" अर्थात् पहले तो खापने पीठ फोरकर आध्य दिया, वड किस काम का श्रीर यह बोड़ा जो सम्मुख डोकर बड़वा सो लास से भी बढ़कर है। फिर केस्राकोट खाकर स्नासा राजगहो पर पैठा।

लायाका पिता फूल यंगाके बाखे में रहता वा सी लाया मे भी वहीं रहना ठाना। जब प्यान करने लगा ता उसकी प्रिया २३६ ग्रुँहबोत नैबर्सा की ख्यात सेखी राखी ने कहा कि ''प्रोतम ! आपके दर्शन निना सेरा मन यहाँ नहीं लगेगा सी सुक्षे भी साथ ले चलिए !' लाखा ने सनकाया

कि वहाँ बुम्हारा काम नहीं, वहाँ नी घाठ पहर दै। इन्धूप लगी रहतो है। सोडो ने घर्ज़ की "ती घापके घोड़ने का एक पदेवड़ा सुभी विरिश्ण, में हर घड़ो उसके ही दर्शन कर यहाँ बेठो रहूँगी, बीर इस मनभीलिये नामी डोम की यहाँ छोड़ जाइए, जो महल

के नीचे राहा होकर प्रविदिन झापका यश मुक्ते सुनाया करेगा जिसके प्रवास करने ही से मैं भपने मन को वहलाऊँगी ।'' लाता ने कहा बहुत झच्छा । अब यह तो वांगार निनोचीं के साखे चल दिया, जहाँ उनको रहते हुए पाँच-सात महीने हो गये, पीछे से पामस सु आई, में इकी फड़ लगा, निजनी की चमक हुई. सारल गरने । अम वक्त आपी रात के समय में राखी सीडों भरोरों में बान पैटी.

उसको उत्पर गुलाया श्रीर उससे लपटकर पहुंग पर जा सीई। लासों के पहुंचडे का नीचे दिहा दोनी रित-रग मनाने लगे। फिर ते। परस्पर प्रीति की गाँठ गुल गई। पक दिन श्रभे राजि को लासा जागा सीर लयुर्गका के बासी हों से बाहर श्राया उत्पर साकारा की स्टीर करिय उठाकर हैरा।

उसके मन में कामान्ति धवकी, नीचे होम वैठा घलाप रहा घा.

पेक दिन अहं राजि को लाखा जागा आर अधुराकों के बीस्त , हेरे से बाहर आया, उपर झाकाश की झीर झाँस उठाकर हेरा। श्रीर यह दोहा कहा— ''किरसो मार्च टल गई, हिस्यों गई उलस्य।

सुवी निर्चाती मोरहीं, वर मार्घ दे इस्य ॥"" लासा के मार्च एक यरसेहा मायल नामी राजपूत या। वसने वह देश्हा सुना, योजा —राजने जी दोडा कहा वह इस वरह पर दे— "डिस्सी मार्चे डल गई, किस्सी गई बबस्य।

नारी नर्श सनाहिया, पहुँ महो फल हरव ॥''

मावल थ्रीर लाखा के मध्य रात्रि को ऐसी बातचीत हुई। प्रभाव को लाखा नै मावल से कहा कि एक बार मैं केलाकीट जाकर घर की सुधि होना चाहता हूँ । उसने कहा-जो इच्छा। तुरंत सहाणी की बुलाकर पूछा कि कोई ऐसा प्रश्व बुद्साल में है जो संध्या तक कीलाकीट पहुँचा है। उसने उत्तर दिया कि हैं ते। बहतेरे, परंत उनकी ऐसी परीचा कभी की नहीं है। तव कहा कि ऊँट ला ! ऊँट चढ लागा चला । केलाकोट इस ग्यारह कोस रहा होगा कि लाखा ने इस ऊँट पर छड़ा चलाई. जिसकी चेट से करहा ( ऊँट ) बखबलाया। सोडी ने सीते हुए ही वह शब्द सना और कहने लगी-"भीखो करह करुकिया, रीयो संभक्तराह, फूलाधी कां बेटियो, डमाइड्रो घर्राह।" डोम की कहा कि लाखाजी ष्पाये, मैं उनकी बोखी सुनती हैं। डोम बोखा बंगा यहाँ से सी कोस दूर है, वह अभी कहाँ से आ सकते हैं? इतना कहकर होनी पीछे सो रहे। रात्रि एक प्रहर के लगभग गई थी तब लाखा आ पहुँचा थ्रीर उत्तरकर सीधा सीढ़ों के महल में गया। वहाँ क्या देखता है कि मनवे।लिया के साथ गलवाहीं किये सोटी सोती है। यह देखते ही उल्टेपाँव फिरकर लाखा दूसरी राग्री के महल में जा साथा। पाछे से ये दानी जागे। कहने लगे कि ठाकर धाये धीर पन्होंने अपनी दशा देख ली, तब होम वहाँ से उठकर नीचे चला गया। प्रभात होते ही लाखा गोख से झान विराजा। डोस की बुलाया धीर कहा धरे मैंने तुमको सेढी दी थीर साथ ही सोढी को भी कहता दिया कि मैंने तुम्मे डोम के इवाले किया है। तू जो कुछ ले सके लेकर प्रभी निकल जा। डोम ने यह दोहा कहा-'चोर भली ही धन हरें, सतपुरसा घर जार।

दीठा दोसज पर हरे, लाला सी दावार ॥''

२३⊏

**-**

होम तो सेादी की लेकर चला गया, किर कई मास पीछे लाखा पाटण नगर में ट्याइने की ध्राया। वहा वह डोम भी माँगने को गया या, सेादी साथ में थी। लाखा ने लोम को देखकर पृद्धा कि सीदी प्रसन्न तो हैं? "जी कुग्रलता है।" सेादी ने भी लाखा फा दीदार किया थीर उसका वह रूप खीर रंगत देखकर मन में बढ़ा परचाचाप करने लगी थीर अन्न जल का त्याग कर दिया। यही प्रश्च लिया कि लाखा ध्रवने हाथ से शूले (कवाव) बनाकर दिलावे ते। खाना नहीं तो निराहार ही रहना। यह सबर लाखा को मिली। उसने चार सीद्य बनवाकर भेजी। उन्हें देगकर वह बोली कि ये शूलें तो लाखाजी की बनाई हुई नहीं हैं। तव तो लाखा ने अपने हाथ से तैयार कर वक्ष से डक शूलें उसके पान

मॅहणोत नैयसी की स्यात

रियलांचे तो खाना नहीं तो निराहार ही रहना ! यह रावर लाखा को मिली । उसने चार सीरा वनवाकर भेजी । उन्हें देगकर वह बोली कि ये शूलें तो लासाजी को वनाई हुई नहीं हैं । तब तो लासा ने ल्रापने हाथ से तैयार कर वक्ष से उक शूलें उसके पाम भेजी । उस सीरा को देखते ही सीटी ने पहचान लिया कि वह लाखा हो की बनाई हुई है सीर उसकी डाध में लेते ही सीटी के शाण मुक्त हो गये । दास ने पोछा जाकर लाखा को कहा कि महाराज ! सीटी मर गई। उसने अपने चार राजपुती की भेजा, और उसहें कहा कि हुछ ध्रगर-चंदन ले जाकर सीटी के शब की अगर कर साडी के शब की

# ञ्चठारहवाँ प्रकरण

#### वात जाम जनह की

जाम उत्तर ने रोहिड्या कि सांबल सुध की श्राठ कोड़ पसाव दिया जिसकी बार्ता यह है— सांबल सुध किरान लाखा शृज्जाबी के पास रहता था। लाखा वहा दालार था। एक बार जाम उत्तर (सिध के खामी) के मन में समाई कि किसी महापात्र की वड़ा हान देना चाहिए। वन उसने (श्रपनी राजवानी) सामाई में सांबल की शुजाया श्रीर उसका बड़ा श्रादर-सत्कार किया। वीन या चार बार सांबल उत्तर के मुजरे

को गया। जाम कहता है कि ''जस करे। ।'' तव सांबल लाखा के बखान करता, यह जनड़ के मन में माते नहीं। चौथे दिन जय कवि दर्शार में आया तव किर वहीं यात कहीं कि ''कुछ जस करे। ।' पास्मा ने कहा कि में लाखा का अस पहता हूँ, यह आपको दो सुहाता नहीं परंसु लाखा के जैसा दातार और कीन है ? जनड़ ने पूछा कि लाखा कैसा दाती है ? वह से सुबल का पुनला चंटता है अर्थांत सुतक लाता दें, यदि बटा सार्वी है वह के सार्वी है शहर के सार्वी है वह से सुवल लाता दें, यदि बटा दानी है दो सार्वे से सुवल लाता दें, यदि बटा दानी है दो सार्वे सुवल लाता दी किसी की

दे देता १ सांबल बोला कि आप तो आऊउकोड़ बन्भगवाग के स्वामी हैं, लाखा के पास इतना देश कहाँ है, वह तो सब तोलता है। यदि आप दातार हैं ते अपना सारा राज्य किसी की क्यों नहीं दे देते १ कनड़ ने पारण की इस बात की दिल में रखनर अपने प्रधान की साझा ही कि हम समुक स्थान की सपने शवाताल

में हजोत नैजसी की स्थाद २४० सहित यात्रा करने जारेंगे से। तैयारी करो। उसने सब प्रवन्य कर दिया। तदुवरान्त ग्रुभ मुहूर्त दिखा जाम ने अपने सब सदिशि को युलाकर दर्शर भरा ग्रीर सांवल सुव कविराज को हरे से बला श्चपने सिंहासन पर विठा दिया थीर श्राऊठ लच सामई का महा-पसाव देकर श्राप गाड़े जुतवाकर समुद्र के वेट (द्वाप ) कराडा में चला गया। गीत जाम ऊनड़ का--''क्षोट दियस कीयो करसीगर, भए दातार कवीचैमाग।' ''भाउठ लाख तयो छत्र ऊनड़ तो विय कियहि न दीयो लाग।''

''सी लाखांलग दान समिपया, बांसै घातेहतणां वसाय।'' ''ता जिम गह तरात वह त्यागी, सुक्षवि किही न किया सरतास।'' ''सवा कोड लख श्रागै सुयसे पात्र भसवे महापसाव।'' ''लोभाऊदियो लासायत सिंघतयो छत्र सामा राव ।'

इस तरह आऊठ कोड़ सामई दान में देकर जाम कनड समुद्र के पास बैठ में जा रहा श्रीर वहाँ ५०० गाँवी पर भ्रपना श्रीयकार

जमाया, परंतु इनमें उतकी साहयी का निर्वाह नहीं होता या। पास ही ३०० गाँव हुमुँज के पट्टे के आग गये थे, बीच में थे। हासा जल धा। इन्होंने विचारा कि यह (ऊनड) निकट ब्राया है सी मार-कर धरती ले लेगा श्रीर ऊनड़ भी इनी विचार में घा, परंतु वे ते। पद्दले ही से भयभीत ही झपना धन-माल नौकाओं पर लादकर हुमुँज को चने गये श्रीर गाँव ऊनड के हाथ आये। इसके श्रीत-ुः रिक्त क्रुण्डने गुलाई के पर्गने के सुमरा के ७०० गाँव समुद्र पास के लीन निये ग्रीर सिंघ के निकट उसका महाराज्य हो गया। भज की तरफ जलमार्ग से नीका द्वारा जाने में तीन-चार दिन लगते थे। कुण्ड ग्रीर गुलाई के पर्गने राव इमीर संगारात ने ऊनड़ के पास से लेकर भुज में मिना लिये। फिर अकदर यादशाह ने जाम की

मुसल्तमान बनाया सो प्रत्य मुक्त ही हैं। यहे दावार हैं, फोई भी चारत चला जावे ते। उसको पाँच महसूदी (वॉदो का सिका) दी जाती हैं। ध्रम कक वहां साइसी है और श्राठ नी इजार मनुष्यों का बीक हैं। सिंस के निकट गाँव के लोग उनको नियत कर देवे हैं, राव संगार और रावल जाम का युद्ध हुआ, जिसका गीत ईसर धारहट में कहा—

''परानाँद्र पडिहार, पिड पर्यंग छोडे परा, परापुड कपडे वेड प्राक्ती।'' ''राहिंबै इर प्रवत्त इर धवत राहिवे। मांक्तिये वाजिया घ्रायमांक्ते।''

रावल ने नया नगर लिया तथ हाजा ने इरधवल ( रावल के भाई) को मारा या, फिर जाते हुए हाजा की इरधवल के पुत्र जस्सा ने पीठा कर पकडा और उसे मारकर धाप का वैर लिया।

जाम सत्ता धीर धर्मीसान धाजमस्य से जी युद्ध हुआ उसकी धार्वी-जब अकबर वादशाद्द ने आजनस्वा की गुजरात की सूबे-दारी पर भेजा इस वक्त गिरनार में ध्रमीकान गोरी राज करता था। जाम सत्ता का उसके साथ मेल था। ब्राजमराँ ने जाम को मिलाना चाहा। जाम ते। उसकी वाती में न श्रावा श्रीर उसके प्रधान जैसाने जनमें विरस करा दिया। फिर इधर से नवाव ने चढ़ाई की श्रीर उधर से जाम ने। श्राजमएाँ की सेना १३०००, काठियी की ४०००, फालाओं को ४०००, जैठवें की ४०००, बाउँली की ५०००, राव पचायम की ५००० सेना थी। दस हजार सवारों से नया नगर से १२ फोल चवलहर में था उतरा। पहले ते। बहुत सी फहा-सुनी हुई, परतु जाम ने एक न सुनी, दोनी सेनाएँ मुकायले पर धा जमीं। धमीयान का एक चाकर काठीला हामा पा, जिसकी साथ जान ने पहले कुछ दुरा वर्ताव किया था वह भीर प्रमीरान की सेना वे। युद्ध किये विना ही मुंह गई भीर दूसरासाय मी किरा।

जाम का प्रधान जैमा धीर बुँबर धजा वहा वीरता के साध काम

ष्प्राये, भाई भवीजे भी मार गय, भांजे घपने ६७ सैनिकों समेव होत पहें श्रीर जाम के १८०० योद्धा घराशायी हुए। ब्राजमीता के

में हचीत नेवसा का स्यात

भी ७०० मनुष्य मार गय, परतु रोत बाजम के हाथ रहा। फिर उसने नयानगर जालना। प्रताम जाम ने सधि कर ली, घोडे प्रमजर

जाम प्रतिवर्ष देवा है। गीव जाम सत्ता क-

"परीरात्व पतमाह वल बाँह भ्रहमद पुरा

"सता मांगे नहीं धार साहण समद. मार जामीर सुवाध माँगै।"

'श्रमी खगार नह मुदाकर जगरे,

हम्रा भनगा विने भारके हाछ ।" "माह राखे मरह वीजा सरस.

सर मार्गे सता वाघ समराघ ।" "प्रादि लगा सरग साधार लाखाहि में.

भना सत माल इम भना भावो ।" ' मोगा पवसाह मां मोगू जुध मीरजा,

''पैसवा लार लाख दल पैठा ढाल बालियां लाघां टर ।"

"निमद फीज फाड नीसरते. सती वातिया पासर सेर ।"

"सता वदो वह लाप न सकिया. लापी नहीं लोहची लीह।"

किय भीर पेट १० साली साम देने उहराय। श्रव सा ६० धार्ड

श्रभग लग्नधीर इस किया श्रामी।"

ष्ट्राव सैदान संदान सैदान झावां ''

''पैपंडर घररां पार्वते, दर्र गरा पड़िया तिख दीष्ट ।''

"सता वीसदीकंवण संभारें,

सदीस कंवण वदे संप्राम 🖂 "पंचहजारी किता पाडिया.

किता हज़ारी आया काम।"

''त्रिकुट अने द्वधवापुर तीबी,

बड़ा खुइसमा एकमा घाय ।'' ''इमा निसपति धसपति स्'वडो.

रिष काछियो जुकौद्धी राथ।''

गीत झाडा बद्धा ने कहा—

''तबत्त बाज गजराज, सक्तवंध श्रक्षवर तथां,

रहाचिया भीर हाले रंढाले।"

"सर्वै भाषालिया भला खुरसाण स्र्, काळ पंचाल सेराठा कालै।"

''सारसी पारसी सिंधु रीसाइयां,

गढिखा सोर नीमाण गुड़िआ ।'' ''क्रोतरा पाळमां लाखदल द्यावटै,

जाम सु कावली घाट जुड़िया।"

"हर्दे हीचाल रत साल सलके घरा,

खेड़े घड पहुं महरह बबादी।"

"सताविष प्रवर कृष साइस् सम्बड़ें, पाघरे पेज मैदान पाले " "जाम भोकिया व्याजीन सेखेड्यो,

इसी की हुवी भाराय छागै।"

मुँद्योत नेयसी की ख्यात

રષ્ટ્રષ્ટ

"वियो रात राट दला काळ कालवरा, बीररी वनी सरघोर वागी।"\*

ं सन १४७३ ई॰ (सं॰ १६३० वि॰) म गुपरात के सुलतान सुपपृत्र गाह तीसरे से श्रवयर पादशाह ने गुजरात ली । मुनफ्तर राजपीरले की तरफ भागा । सन् १५७७ में पादशाही सूचेदार शहाबुद्दीन श्रहमद ने जनागड के धर्मीनर्खा पर चढ़ाई की, जाम सत्ता दसकी सहायता पर गया धार दोना ने मिलकर शहाबुद्दीन की परास्त किया। इस सहायता के बदले धर्मीनर्सी ने जाधपर चर धीर भींद के पराने जाम का दिये। सजप्परशाह गुनराती राजपीपले से नयानगर आया और जाम से सहायता चाही। तिस पर मगल समेदार श्रशीज बीका ने नयानगर श्रा धेरा, जाम श्रपने दूसरे पुत्र नस्सा की लेकर मुकायले पर गया । घरील के पास युद्ध हुआ, श्रमीनर्सा का बेटा दालतर्खा और काठी हामा खुमाण जाम की सहायता के। धार्य, भयकर यह हुआ। श्रंत में दीलतध्यी थीर काठी सर्दार जाम का साथ छे।डकर चले गये. ु इससे जाम की सेना हटी थार वह भी राजधानी में भाग व्यापा। जब पाटवी पुत्र श्रुज्ञा ने पिता का रणखेत से भागना सुना तो क्षेत्र में श्राकर युद्धस्थल के गया चौर काम श्राया ! जस्सा ने जब देखा कि मैं श्रवेला श्रत्र से वाजी नहीं ले जा सरता, तर नगर की भागा। जाम ने अपन छुट्टम्ब की डीगियो में चढकर रवाना कर दिया और चाप पहाटी म खिप रहा । मुसलमाना ने नगर लिया।

भागनी जेटना की राणी बहुतवा न सेर थीर रेनारिये की सेना एक्टित कर इस श्रवसर की द्वाप से न जाने दिवा श्रीर राणवुर तक श्रवना इंडाक पीछा नवानगर के श्रविकार स निवास निवा । छ न्या के राजधानी बनाकर श्रवने दुन खीमजी की गदी पर बिडा दिया ।

श्चरन पुत्र सारामा का निर्माह से संधि कर खिराज देना स्वीकारा र्ष्ट वर्ष श्चर्त में जाम ने बादराह से संधि कर खिराज देना स्वीकारा र्ष्ट वर्ष राज करके सं∘ १६६४ में जाम सत्ता ने संसार से क्च किया। (हिंद राजस्यान)

राज करके सै० १६६४ में जाम सत्ता ने सेतार स क्चांकथा। (१६६ राजस्थान) में यहां जाडेवां का थोड़ा सा प्राचीन हाळ पाठको के सम्मुख घरता हूँ।

म यहा जाडया का याका पत ना ना निकास के विषय में ऐसा सेख हिंद रामस्थान की गुन्ताती पुस्तक में तो उसकी उत्पत्ति के विषय में ऐसा सेख हैं कि ''श्रीकृष्ण के पुत्र सांबने मिसर देश के राजा वाखासुर के प्रधान कैंग्रमांड की कन्या से विवाह किया। बससे उरधीक पैदा हुवा थीर वये थाने नाना का राज्य मिला। उर्घ्योक से अउहरारमें पीड़ी में देवेंद्र के एक पुत्र नरपत ने गुज़्ती के बादशाह पूरेराज्याह को मारकर यहाँ का राज विवा थीर जाम पद्यी चारण की"। जाम सब्द के लिए बिहाने ने मिल मिरा करनगएँ की हैं, परंतु आधर्ष नहीं कि यह मरू भाषा का राज्द हो, निसका वर्ष पिता का है और इसी का खीळिंगवाची बामण राज्द माता के वास्से येग्छा जाता है।

जाहेचों में देा मुख्य शार्धे है। सन्त्रा थीर सुमरा। सन्माया सामेता पुरु प्राचीन जाति है, वे तो अपने की श्रीकृष्य के पुत्र सांव के वंशन बतलाते हैं: कोई बन्हें नुह के पुत्र साम की संतान ठहराते, थीर कोई साम के। साम का श्रापक्ष शासका उन्हें चंद्रवंशी कहते हैं । सिंध की प्रशासी तवारीस तहफाळकिराम में लिखा है कि लाखा फलाणी के पेरते थीर कतड़ के बेटे का नात लाखा था, उसके एक पुत्र सम्मा के बंशन सम्मा कहंबाये श्रीर सम्मा के पोत्र व रायवन के पुत्र सम्मा की संतान समिजा मसिद्ध हुई। सिंब के दूसरे प्रराने इतिहासों में खिला है, कि सम्मा और सुमरा अपने की हिंदू कहते है, तीमांस नहीं दाते, परंत्र मेंसा दाते हैं। थांवे गैजेटियर जिल्द १ पृष्ठ ६१ में लिखा है कि जाडेवां के रीति-रिवाज सुमलमानें से मिलते थे। सन् १८१८ ई० सक वे ससलवानें का बनाया पाना खाते, जो चीज शाह के मुत्राफिक हजाल है। उसकी काम में खाते. कुरान की शपय करते और सुसलमानों की अपनी बेटियाँ भी ब्याहते थे। श्रम हिंदुओं की रीति-मांति पर चलने लगे हैं। श्रव ते। जाडेचों के संस्थ प्रतिष्टित राजपूत कुलों में होते हैं। यह भी पुरू कल्पना है कि सिकंदर आजम ने जिल सांबस पर चडाई की, वह सम्मा जाति का था थीर सबधानी उनकी सिंडिमन थी। कटिंग्रस उसके। सावस जिल्ला है, प्रोकेपर विल्लन् उसे संस्कृत का सिंधुमान बतलाते है जीर कीई उसे सहवास भी कहते हैं। जनरू कनियम का अनुमान है कि सिंधुवन का सिंडियन है। गया है। कहते हैं कि सम्मा लेगो। ने सहली के पहाड पर सामुई का गढ़ बनावा श्रीर तगुरा-थाद का नगर बसाया । संसव है कि सन् ईसवी की नवीं शताब्दी के सगभग में लेगा कच्छ की तरफ जाने धीर चानहीं से यह भूमि ली है।

स्मरा खपने एक पुरुषा स्वारा के नाम स मिन्द्र हुए। वनना राज पहले सिंध में था। वारीस्त मास्मी का कर्वा विस्ता है कि जब अपुरुषित मुख्यतान ससजद गानवी ( सन् १०४६-१) हैं। मेमा-विवास में रत हुआ तो राग-वात सिंव न चलने से प्रजा बिगड़ वंदी। वसने स्मार नामी एक आदमी के। सिंध वा हाजिम रमाया था, जिसने साद वार्मीदार की येटी से विवाह विचा विश्व और वसने पेट से मूदान पेदा हुआ। स्वार्मी की सामाजनी महम्मद तुर नामी नगर था। सैं 1984 विचा विद्या व

सं 1200 के बतामग सम्मा सि घ के खामी हुए बीर नगर दहें में राज धानी खारित की । इस वक ने मुसब्सान हो गये थे। जाम जाब यावनिवा के राजसमय में देखती के सुरवान पृतित्तवाह तुगब्ब न सि ध पर चड़ार्ट थी, परंतु महत हानि दशकर दो बार सुक्तान ने हट जाना पड़ा, तीवरी मार विजय प्राप्त हुई। सं १४७७ वि० तक सम्मासि घ के राजा रहे पीछे चेन-बार थाईन बान्दान के शाह हुसैन ने उनसे राग होन तिया।

सुलतान शम्सुहीन श्वतिमश या गोरीशाह के गुलाम कवाचा के सिंध एतह करन पर दूसरे सम्माभी क्ष्म की श्रीत खाये। मोह के पुत्र साद से पूज पंदा हुचा, जिसका बेटा प्रसिद्ध टगला पूलानी था जिसन क्यान्यप का निस्म चलाया। टाला ने कारियों को निश्चलकर केराकेट स्थायन राजधानी वनाई। लाखा के पुत्र पूरा के निस्स्तान मरने पर उनकी रागी सिंध के सम्मा सानदान में से जाम जादा के बेटे लाखा के गोद खाई, जिसके वेशक काईचा कहलाये।

सम्मा सामेवा चीर स्परी में से मिख मिख दुरगें के नाम से कई शाखाएँ चर्ली। जाम सम्मा के दशज चपने के सम्मा या सामेवा कहते, जो जाहेचा से यहुत पहले वस्सु में झाकर बसे थे। केर, मनाई के बरा में है। जनड से, जो मनाई का माई था, बीधी पीड़ी में जाम बादा का नेटा लाखा हुया निसके

धॅराज डांग कहलाये। वनमें दक्षी शासार्षे श्रयङ्ग, बामर, बाराच, भाजदे, युटा

धात जास ऊनह की

दक्षिण-पश्चिमी भाग विदा श्रीर हाला जाएग का सूल-पुरुष हुआ। जाम

हेदा, गाहद, गजन, होती, जाडा, जैसर, बाया, कारेट, मीद व पायद चादि

जारेचें। में तीन शादाएँ हैं—सायन, रायव थीर दांगार ।

रापल ने सारे कच्छ पर अधिकार कर लिया था, परंतु राव र्रमार ने उसे निकाल दिया और उसने काठियायाइ से जेटनें का बहुतसा इलाका दश कर नया राज स्थापित किया वह प्रदेश श्रव हालार नाम से प्रसिद्ध है।

हैं। राय लासा के बेटे रायधन के प्रथ गण्जन के इसरे बेटे हाला ने कब्द का

# उन्नीसवाँ प्रकरण

## सरवहिया यादव सरवहिया पहले गिरनार के स्वामी थे । राव महलोक वडा

रजपुत स्मा। वह वीस हजार सवारी का श्रधिपति या श्रीर उसके होटे भाई का नाम जैसा था। कहते हैं कि राव मंडलोक नित्य एक नया वालाव बनवाता, गंगाजल से नहाता धीर गंगाजन का ही पान करता था। पारण रक्या सुरताणिया उसका प्रोलपात बार-हट या. जिसकी स्त्री नागही चारणी देवी का अवतार घी। नागही के पत्र संद का विवाह एक पश्चिनी स्त्री के साथ हुआ था। इसका पत्र मागार्जुन श्रहमदावाद के घादग्राह महमूद नेगडा की याचने के लिये गया। बादशाह ने उसे लाभ और लक्सी नाम की दो घोडियाँ दों। नागार्जुन उनकी अपने घर छाया, जहाँ उनके केंचासरा खीर द्यमोलक नाम के दे। वडरे उत्पन्न हुए। ये देोने। वडे बडे प्रश्व हो गये। राव महलीक ने उनकी प्रशंसा सुनी धौर चारण के पास से वे घोड़े मेंगाये, परंतु चारण ने दिये नहीं, तर राव खयं उन घोडों की माँगने के लिये चारण के घर श्राया, तेा भी चारण नट ही गया। किसनेक दिन पीछे रावका एक नाई नागही के गाँव गया हुआ था। चसके पास से नागही ने प्रपनी पुत्रवधू पश्चिनी के नारान कटवाये थे। नाई ने पद्मिनी का बस्तान राव मंडलीक के पास जाकर किया। एसके रूप की प्रशंसा सुनकर राव इतना लुभाया कि उसे देखने के लिये मागृष्टी को गाँव जाने को तैयारी की। राव की राखो सीसी दणी ने पति को बहुत समकाया थीर मना किया, परंतु राव ने एसकी वात न सुनी-

देहा--''चारण बड़ी खंदिया, चकवत जेहै चात्र। बालो यस बीसल धणो, मेादल रावा राव ॥"

मंडलीक चारणी के घर द्याया! इसने भी श्रपनी छोटी सी कोठी में से सोरठ की सारी सेना की सीधा-सामान दिया। तव राव के चाकरों ने नागड़ी के देवों सी होने की चात राव की सुनाई। उसने मानी नहीं धीर धपनी एठ पकडे रहा। फिर जिस बट बच को नीचे राव बैठा था उस पर से रुधिर की वर्षा हुई ते। भी वह स समक्षा धीर नागडी को जाकर कड़ा कि धपनी पुत्रवध की मुक्ते दिराला। चारणी भी खंगार कराके वह की सामने ले धाई। वह देवरूपी थी, उसके पग पृथ्वी पर नहीं लगते थे। राव ने उसका हाय पकड़ना चाहा, तब तो कोध में धाकर देवी ने शाप दिया कि ''वेरी बुद्धि भ्रष्ट ही गई है श्रत वेरा गढ़ छुटेगा श्रीर वह में तुकों को दूँगी। तूतुकों की सेवा करेला, बडाकष्ट उठावेगा श्रीर धूल चाटता फिरेगा।'' ऐसा शाध सुनकर राव के चेहरे का रंग कोका हो गया, पीछा मलिन मुख अपने घर श्राया। पद्मिनी भो फेदार में जा गलो और देवी ( उसकी सास ) वादशाह महमूद बैगडा के पास पहुँची थ्रीर उससे कहा कि मैंने तुक्त गढ गिरनार दिया। बादशाह ने कहा कि सुक्ते वेरी बात का विश्वास कैसे आवे ? देवी वे।ली कि तूजब प्रभात की से।ता उठे इस वक्त तेरी पाग में से रंगीन चावल निकलें तो मेरी बात को सद्य जानना। प्रभाव की चावल निकले । बादशाह ने चढाई कर गढ गिरनार जा घेरा। मडलीक पागल सा बन गया। गढ की कु जिया उसने बादशाह के हाथ दीं श्रीर श्राप मीचे उतर प्राया। यादशाह ने राव की मुसलमान बनाया, गोमांस सिलाया धीर तुकों के साथ भीजन कराया। राव के एक इज़ार राजपूत शत्रुसे लडकर सेत पड़े। गढ विजय कर पठानी . २५० पुँद्योत नेवासी की स्याव का याना विदाया धीर पादशाद पीजा राजधानी की काया। वन-

पडानों ने महमूद के बेटे की वंदगी से सिर फेरा धीर सेराठ पर धपना प्रविकार जमा लिया। महमूद के पीछे गुजराव के सुस्वानों में ऐसा जगरदस्त कोई न पुषा। चार-पांच पीड़ो वक तो सेराठ पठानों के हाथ में रही, फिर सं० १६२-६ कार्तिक सुदी १५ के। सकदर वादशाह ने गुजराव लिया; धीर उससे दस या १५ वर्ष वप रांत नवाय प्राज़मत्में वहाँ को स्वेदारी पर प्राया। उस वक्त गिरनार का स्वामी धमीरतान था धीर जाम सचा के साथ इसकी मैतो यो। प्राजमानी ने गिरनार खीर नयानगर पर चढ़ाई की, युद्ध हुधा,

पश्चात शाह बेगडा तो शीच ही मर गया, गिरनार के धानेवाले

आतुमाला ने गिरानीर कार नियानीर पर कृषि जा, उक्क डुड़ी, जाम सत्ता व अमीरर्ह्म देशों परास्त हुए । तथ जाम ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वह भागकर गिरानार आया । आजमर्ह्म ने गृढ़ को आ परा । तोन वर्ष वक विमन्न चलता रहा और इसी असे में अमीरद्मान गढ़ रोहा में मर गया और उसका पुत्र टोके बैठा । उसने अपने प्रयान में दिगाड कर लिया वर प्रयान व राजपूत उससे विश्वता देशकर आजमर्ह्म से जा मिले और गढ़ आजमर्ह्म के हाथ आया । राव मंडलीक के चाकरों में ये राजपूत अच्छे थे—अपर होडिया, चाउड़ा और चांपा याला ।

(1) अमीता (असती नाम अमीर्ड्म) जातारका गोरी का पुत्र पा, तिसे गुत्रता के मुख्तान गुज़क्करताह ने ज्वाता (गिरानार) या राज्य

राव खंगार छुटे से लेकर सं॰ १६४२ के व्यासपास जागीर में दिया था।
(१) मुँद्योत मैचसी गिरनार के बादवों के सरविद्या क्षिपता है,
जो चुहासमा की एक गाला है और चूहासमा बादगें के। महोंच के स्वामी
बतवाता है, जो पीछे घंषुके में मासिये थे। जुरागढ गिरनार पर

वत्ताता है, जो पीढ़े घंपुके में ब्रासिये थे। जुनागड गिरनार पर पहले जुड़ासमा पादवों का राज्य था थार राव मंडलीक इसी वंदा में हुखा। • चुड़ासमा नाम पड़ने के लिये कई भिन्न मित्र दंत-कपाएँ हैं, परंतु संभव ते। सरबिष्या जैसा की वात-राव मंदलीक पागल हुका, तव उसके छोटे भाई जैसा ने देशोडार का भार व्यने सिर पर लिया। देश के सारे राजपूती की साथ लेकर पर्वती में जा रहा और देश में

यह है कि इस यंग्र का प्रथम राजा स गारिय सम्मा जाति का या और उससे दादा का नाम चूदचंद्र या खतः चूद के यंग्रज सम्मा चूदायमा कहलाये।

ण्यागढ़ मिरनार के बादव रामाधों को प्रदेय-वि'तामिय के कर्जी मेरतेन ने महीर (धामीर) विस्ता है जो माहरित के वंश के थे। वे फिर श्रहीर समा भी कहताते थे। चूड़ासमा की तीन मुख्य ग्रासाएँ हैं, जो काटियागढ़ के उस विभाग पर चय तक श्रीकार रस्ता हैं, नित्तको उन्होंने पहले-पहल विचा था। सर्वाहिया, रैजदास धार घन। सरविद्या पर्युजय निर्मा के निर्मार केंद्रसस्थीय धीर यावाह में, रैजदाय, जूतागढ़ के राजा मंडलीक के वंस के केंद्रस्त केंद्रस्त केंद्र के सीय भे केंद्र के अप के केंद्र के सीय केंद्र केंद्र के सीय केंद्र केंद्र के सीय केंद्र के सीय केंद्र के सीय केंद्र के सीय केंद्र केंद्र के सीय केंद्र के सीय केंद्र केंद्र के सीय केंद्र के सीय केंद्र केंद्र के सीय के

### चूड़ासमा राजाधों दी वंशावली

( जूनागड़ के दीवान श्रमरजी रखद्योदजी की तथारीय से ) रा द्याळ (द्यास) जूहाचंद्र के पीत्ररा गारिया से तीसरी पीड़ी में हुशा ..

रा नवदण्— सं० ८६४ एक श्रहीर ने पाछा था।

,, स्मार— ,, ११९ चलहिलवाड़े के राजा ने मारा।

,, मृङसज— ,, ६४३

,, जंखरा— ,, ६⊏२

,, नवध्या दूसरा ,, १००६

,, मंडलीक—जब सुलतान सहसद राजनहीं ने सेरण-

महसूद गृजनवी ने सेाम-

गाय पर चढ़ाई की तब मंडलीक गुजरात के

सीलंकी राजा भीमदेव प्रथम के साथ सलतान

सेलदाथा— "१०४७

```
मेंहबोत नैवसी की स्यात
२४२
```

बहा बिगाड करने लगा। गढ़ गिरनार में ( गुजरात के) बादशाह का यडा घाना था स्रीर दूसरे भी कई याने स्वल स्वल पर नियत कर क्करो हो तदापि उपद्रव न सिटा । बादशाह (सहसूद वेगडा ) ने

कई इपाय किये। राह की तरह पीछे पड़ रहा घा ता भी जैसा हाय नहीं झाता था। उस वक्त किसी ने बादशाह को कहा कि चारण

सं० १०६२ रा इमीरदेव--.. विजयपाळ — .. 1905

,, ११६२ सिद्धराज जयसिंह ने मारा । ., नवधया तीसरा— , मंदलीक दूसरा--,, 1158 ,, 3388

, चाल्सी— . धनेश--., १२०६

,, नवध्य चीवा-., 1718 ,, संवार दूसरा— ,, 1558

., मॅडलीक तीसरा— " १२७० गिरनार पर नेनिनाय का मदिर श्चनाया ।

,, महीपाल या कैवाट— ,, १३०२ ,, धंगार तीसरा—

,, १३३ इसे। मनाथ के मंदिर की मरम्मत कराई। ,, जयसिंहदेव-- "१३६०

,, मुगत या मोक्छसिंह—,, १४०२

,, मध्रपत— .. 1812 ., मंडलीक चीया— . 1851

,, मेलग (मडलीक का भाई) १४१६ ,, जयसि'हदेव— .. 1882

,, संगार चैाया— , 1858 सुल्तान शहमद्शाह गुजर।ती ने जूनागढ लुटा

,, मंडलीक पाँचवाँ— ,, १४८६ सुल्तान महमूद वेगडा ने सं॰ १४२८ में गिरनार लिया

धीरधवल लांमडिया. जो यादशाही राज में रहता है. जैसा का बहा क्रवापात्र है। यह वडा कवीरवर है और उसके कथन को सस्वहिया मानता है। यदि उसके कटंब कवीलों की कैंद्र किया जावे थीर उसकी कहा जावे कि जी तु जैसा की लावे ते। ये वंदी छट सकते हैं ते। वह जहाँ साप चारेंगे वहाँ जैसा की ले सावेगा। वारशाह ने चारण के सब परिवार को कैंद करा लिया। चारण बादशाप्त के

रा भपत सं॰ १४२६ ,, संगार पचिवी---.. 1280 ., नवघख्-., 1851 ., શ્રીસિ'દ્દ—– .. 9505 .. संगार छठा--" \$685 सुळतान सुज़फ़्रस्याह गुजराती ने तानारखी गोरी के बेटे धर्मीरर्फा के जनागढ जागीर में दिया। ( इस इंग के शिवालेकों में दी हुई नामावली )

मंदलीक ( धमरजी की देशावली का मंदलीक तीसरा )

नवधण महीपाल

रंगार

जयसि ह

मुक्तसिंह या मेक्छिसिंह सं० १४४१ में विद्यमान था। मंडलीक दसरा

मेकित

जयसिंह सै॰ १४७३ में विद्यमान या ।

महीपाल

मंडलीक तीसरा-इसका विवाद सेवाड़ के महाराखा कुस्मा की पुत्री

रमाबाई के साम हम्रा था।

पास पहुँचा. बहुत मा धन देने की कहा, परंतु उसकी धर्ज कृत्रुल न एई। उत्तर मिला कि चाहे तू कितना ही घन दे परंत द्रव्य से तेरा कुट्य नहीं खूट मकता, ये ता तमा छोड़े जारेंगे जब त पर-विद्याजैसाको यहाँ लावेगा। घारण ने बहुत सा उम्र किया परत थादशाह ने एक न सुनी, यही टेक पकड़ा कि एक बार जैसा को धौरो दिसला दे। लाचार चारण जैमा के पास गया थीर लसका सारी धनीकत सुनाई। जैसा बेला भली वात है, यदि मेरे चलने से तम्हारा कुटुव छूटता हो तो में तैयार हैं। पक बढे छाइव पर झारूड है। यह चारण के साथ ही लिया और शहनदाबाद की एक वाडी में ब्यास्तरा। चारगको कहा कि तूजाकर वाद-शाह की सबर दे। बादशाह ऐसे समाचार सुनकर हर्षित हवा. थीर नकीव द्वारा अपनी सेना की एकत्रित करा खय चढा थीर बार्डी ' को जा घेरा। साघवाली को श्राझा दी कि सब सावधान रहें, जिसकी ध्रनी म होकर जैसा निकल जावेगा वह मारा जावेगा। चारण वीरधवल को कहा कि वाडा में जाकर जैसा को वाहर ला। चारण गया. देखता क्या है कि सरवहिया सुख की नींद में सी रहा है तब चारण ने यह देशहा पढा--

"सुता नीइ निसाय, सुणै नहीं सुरतावरा। जैसा ययो अजाय, कैन्द्रटा कनवाट उत ॥'

सरबिद्धया जागा, आँखें छोटीं, घोडे का तम कमकर ऊपर सवार हुआ फ्रोर बाग के बीच में आ एउडा हुआ। चारख ने सारा कुत्तीत उसको कह सुनाया। सम्मुख आकर जैसा ने चारख से पूछा कि बवला बादशाह कीन सा है ? उसने कहा कि यह जो हायी पर चढा हुआ है। जैसा ने फिर कहा कि तूनिकट जाकर शाह का सुक्ते बता दे और उससे अपना बदी छुडाने की बाठचीत कर। में अपने वचन के अनुसार उसे ले काया हूँ, अब आप मेरे मनुख्यो को मुक्त की जिए। धादशाह ने उनको छोड़ देने की श्राहा दी। दस बक्त सब जैसा की थ्रार देख रहे थे कि सरबहिये ने घोड़े की पड देकर बादशाह के हाथों की तरफ़ उड़ाया। उसके पाँव गजराज को दंत-शलों पर जाकर टिके थे कि जैसा ने यादशाह की कमर पर द्वाय पटका । यादशाह ने ही दे की पकड़ लिया । जैसा शाह की कमर से कटार लेकर पोछा प्रका श्रीर श्रञ्जूता निकल गया। सब देखते ही रह गये, के।ई भी उस पर शक्त चला सका ! उस वक्त

> ''श्रेः। जो जैसे। जाय, पाड़ मधीं पतलाहरी। श्रायो उ डल माय, सरवहियो सुरतावर ।"

घारताने फिर दोहा सहा—

ईस तरह से जैसा निकल गया और वादशाह ने चारस के

क़टंबियों की छोड दिया। उसने श्रपने जीते जी धरती में शांति न होने दी। उसके पीछे बीजाभी अच्छाराजपूत हुआ, खुब देोड़े लगाये, परंतु जैसा के समान नहीं।

# वीसवाँ प्रकरण

## भाटी

(भाटियों का राज्य छमी जेसलमेर में है,) जेसलमेर की इकी-कत विद्रतदास की तिराई हुई—

- जेसलमेर से खडाल दस कोस है; कणवण देवाडावाला धीर पोला है: हताल कीट जैसलमेर से कीस ४०, कीर हूंगर से कीस ५०, खडाले में इतने गाँव हैं—खीरड खालनों की, खीयलसर माह्यणें का, सालसा रु० ४०००) का है। टेहिया, डावर नेहटाई, हाबुर, संगाह, सपहर, देवा, सीतहल, लगीह, भारा, हुजासी, मायघो, खाकुवाई, त्योट, बोघडो, सावलो, महाऊ, सजहाऊ, खारी, घटियालो, हुजासर, श्रासी, कोल, घोड़ाहड़ी, हहेल, फलीडी, देरासर, वलुसर। इतने गाँव जेसलमेर के पूर्व में हैं। वासवीपी, जैराइत, डामला, माकल, पछवालों, तई घईतरा, मोकलाइत, जैसु राखरा, जगिया, चाहडु, ब्राह्म, छोड़ा, ब्रासम्मी कीनीट, वेलिंग, वहाली, कीटड़ो, भंभीरा, ह्यासलोई, बीमोता, बसाब, गोयंद, सीवत सी का गाँव ईकड़, खुदहो. मालागड़ी, कांबाऊ, कुंबाऊ, खत्रियाली, ब्राहाली, टोवरीयाली, खडोरों का गाँव, वालों का गाँव, भावरी, रावतसर, लाखेला, गोही, काछो, ब्रह्मसर, काणावर, कीलाईगर, खवास का गाँव, जिजियाकी, भादासर, रवीरा, गजिया, हेकल, तेजसी का गाँव वापासर, सोम्भेवी, प्रश्निवारों, बहियायवुजैरा, सडीऊनाव जेसलमेर से कोस पाँच पश्चिममें, काक नदी का जल झावे, कीटडा छहो टण के पहाड़ी का जल भावे जिससे भरे। चारी ब्रोर पहाड़ भीर बोच में ऊड़ाई है। कीस तीन के पेरे में जल सर जाता, तब इस पंद्रह पाँस पानी चढ़ झाता है। पानी निकलने की जगह में काठे गेहूं का बीज १५०००० होया जाता जो साठे (साठ दिनों में) पक जाते। बीज फे जितना भोग आता है, धीर भी लागतें बहुनेरी हैं। पानी कम होने पर ४०० घेरियाँ (छोट कूवें) मीठे जल की होतों जिन पर (जिनके जल से) छोतरे (साग विशेष), गेहूँ, साग, माजी झादि पैदा हों जातें हैं। इसके आविरिक चने, गूँग, ज्वार, गजा इत्यादि भी होतें हैं। इस भील पर माहवां के २२ गाँव हैं—हिस्से ५ ढोटपाढ़ (डेट्रा), फूंता (भोग फूंते से पाँचवा भाग) हीण जाता गाँव— खीवा, खुलाया, वोगयी, दसोदर, नीभिया, गलापड़ी, सेलावट, कुंमार का कोट, जीरिया, निरासा, वालिया, पामट।

मुद्दार के राडीय की भील जैसलमेर से छ: सात कीस दिचया वही जगद है, आसपास की पहाड़ियों का जल धाने से एक कीस में पानी भर जाता, उसमें भी ५००० गेहूँ का बीज येथा जाता है। इतना ही भीग था जाता। पानी सूखने पर याह में कंई वेरियाँ पनी हुई हैं, जिनमें से बीस या पचीस दी पकी वैधी हुई हैं। जल जनका मीठा, उन पर छोतरें, साग, भाजी, ईख पैदा होते हैं। यह भी पड़े हासिल का स्थान है। इस भीख पर नासर्वों के तीन गाँव हैं—गारहरा, भाभिता, विख्वारा, लुद्दां का सीयल, पैवार छुद्दां की प्राना नाई मोग देते हैं। सुद्दार पहले रावल भीग के समय में भीशासी मालदेवात के या पीछे रावल मनीहरदास के समय में मीशासी मालदेवात के या पीछे रावल मनीहरदास के समय में मान रीमावत की पट्टे में दी गई।

राका चांना के पोळे जेसंक्षमेर में जो रावल गही पर बैठा वसने फोटबें से इतने गाँव लेकर जेसलमेर में मिलाये—मांबाही, योजीराही, कोड़ोवास, रिझे, वेबेाड़ाई, सीवहटाई, भूवा, घनवा, छोला, वायका-

में हचोत नैयसी की स्थात सर, जालेली, सांगरी, सांगण, सेलियाई, पीपलवा, नेगरड़ा, भागी-

नड़ा, स्रोहा, सारम, चीचरा, जानरा धीर कामासर। , जेसलग्रेर से ७० फोस सेढों का ऊमर (धमर) कोट है जिसके

२५८

ब्राधेटे कीस ३५ दागजाल में जेसलमेर धीर कमर कोट की सीमा मिलती है; वहाँ पास गाँव एक भांमेरा कीस १८ मूर्यकामली का वतन है। गाँव दहोसवीय भाटो सत्ता का जैसलमेर से कीस २२: गाँव फूलिया माटी मेहाजल का जैसलमेर से कीस ३०. इससे ४ **कोस धा**गे दागजाल है। मंहता लक्खा ने सं० १७०० माय यदि 🗲 का मेड़ते के मुकाम जेमलमेर का द्वाल लिखाया-माल की व्यमई: कृत्वे में महाजनी के

घर प्रवि द दुगायी (ताँबे का सिका) खगती है। महाजनी के

धर २५०० से ५००) वसूल होते। इन ग्रहाई हजार में से १५०० घर भ्रोसवाल श्रीर ५०० महेसरी हैं। दिवाली होली की पावन रू० ५००) गुड को। मंगजीक का पेशकश (नज़राना) इस तरह पर है---रु० १५०००) सब देश के म्वालसे के राजपूत मुसलमानों से भाते: हेरावाली लोगी से जिजिया और बाव (दण्डवराड १) के रू० ४०००); ह० २०००) दाख (सायर) व तुलावट की दाय में चलते हुए एक कॅंट तेला ५० का मन श्रीर रेशम के रु० ३४); माजीव रु० ५); घृत क्र ४); खुहारा ६०४); नारियल रु०४); रुई रु०४); मोम रु०६।: फिटकड़ी रु० ४); लाख लीवड़ो रु० ६); किराने का ऊँट रु० ३); वीकानेर के देश से आवे ता चलते हुए के 111 लगें; घोड़ों की कारवान चलती हुई फ़ी घोड़ा ४) लिये जाते । इन सब के रू० १५०००) आते हैं। फरवे में जो चीज़ विके, उसकी तुलावट विकी एक मन भर वस्तु पर

एक सेर, भीर रू० ४०) पीराज़ी पर १) लगता, जिसके ५०००) रू० भाते हैं। टकसाल ब्याज में है वह पहले ४ घा फिर द हुआ जिसके क्त० २०००) फुटकर पाठ १, खत्रो, कसाई, संवाक्त आदि के क० १०००): खारी, गुगाल, नमक म्रादि ऐसी जिस ४ या ५ के रू० प्पार्थ के स्थापन स हासित ३१०००); प्राह्मणो गाँव ६० या ७० हैं जो एक मन का हेड़ मन भोग देवे हैं, श्रावणु फसल का भोग २०००, श्रीर कतालुका भोग एक मनका डेड्मन लियाःजाता जिसका १००० ( प्राता है। देशवाल लोगों के गांवों में बहुत से राजपूतें की जागीर में हैं जिनके एवज़ वे चाकरी देते हैं। जीड़ नाचणा जेसवमेर से २ कीस, पूर्व की तरक एक कीस, घासकरड़; एडेखरा जेसलमेर से कोस र दिचण पाससीनण धीर दे। कोस के बीच में खरमा है, लुद्र वे के पास घेड़ा प्रावड़ो बाँकी जगह है। मुहारादासी जैसलुमेर के कोस १६ राडाला में। आदायी कोट गाँव से २ कोस. घाससैवण; ब्राह्मणी गाँव कीटड़े की तरक पश्चिम में जेललमेर से परे हैं। वीभोलाई, सीनहलाई,कोडियावास,मांहिडिहाई, पेथड़ाई, ऊना, रीडिया, वाम्तनाइया, धतुवा, बुचकरा, जात्तापुड़ा, लाखेला, संडार की तरफ़ जेललमेर से पश्चिम; जेलूरावा, गुलिया, कुत्र र, चंदेरिया का गाँव । खेतपालिया का टीनी, देवा, नेदहाई, टेइया, भानिया, जानडू, पेटिलिया, पूर्व मे जेसजमेर से पेड्करण की तरफ वामवापी, थ्यासनी कोट कोस १२।

रतत् गोक्कव (चारण) की लिखाई हुई माटिवी की वंशावकी— झादि-१-श्रीनारायण, र-कमज, २-श्रात, ४-श्रात, ५-सीम, ६-गुप, ७-मुस्त्वा, द-श्रात, ६-परिभाइत, १०-तिर्नीव, ११-राम जनात ( खपावि ), १२-राम जडु, १३-मादम ( चादव ), १४-सहस्रार्जुत, १५-स्रस्तेत, १६-ससुरेव, १७-श्रोक्टच, १८-मयुग्न श्रीर सांव, १४-भीतरब, २०-मममाम, २१-मेवारण, २२-चिपर, २३-पद्म-

मॅहबोत नैबसी की ख्यात मृपि, २४-गीतम २५-सहजसेन, २६-जैक्सेन, २७-धर्यविंग रद-राजा शालिबाइन ( के प्रत्रों से ) बोटी बीर खोटी शाखा चली

२६०

जी वाल्रहीहवाले के पास है। २६-माटी श्रीर राजा रसाल देशी भाई थे। १०-वच्छराव, ३१-विजयराव, ३२-मंभ्रमराव, ३३-मंगल राय. ३४-केट्टर बड़ा, जिसने केट्टरोर बसाया, ३५-वर्छ जिसने वंगोट बसाया। ३६-विजयराव घृटाला फेहर का पुत्र, ३७-देवराज जिसने देरावर वसाया, ३८-मुंघ, ३८-चळू के वंशज श्रवधामाटी वापाराव के पाहुभाटी, सिंघराव, दुसाम, जैसल, रावल दुसाम का. इसका भाई देसल (दूसरी वंशावली में वैजल नाम दिया है) जिसके दंशज समोहरियामाटो, श्रमीहर विठांडा (भटिंडा १) के पास हैं , भारी दै।लवस्तान फ़ीरोज़शाह (तुगुलक़) का मामा (इसी शास्ता में शा )। रावल शालिवाइन, रावल काल्हण जैसल का जिसके वंशज हामलेवाल वनस्माटी धीर भैसडे व वासवापीवाले ।

<sup>ं</sup> सारीख कीरोज्ञाही वा रचयिता शमस शीराज्ञ अभीकृ बिखता है कि तुगुलक बादशाह के भाई सिपहसालार रजब ने, जो देपालपुर का स्वे-दार था, किसी हिन्दू राजा की बेटी से विवाह करना चाहा । सुना कि रख-मल भारी की बेटी दड़ी खूबसुरत है तो उसने रखमल से मांगी। परन्तु रसने मंजर न किया । तिसपर सुखळमानों की फाँउ माटियों के इलाके में पहुँची बार प्रजा को लूटने लगी। लोग तह बाकर रखमल के पास बाये भीर उनका तुरा हाल देखवर रखमल की माता रीने लगी। बेटी ने रोने का कारण पूछा थीर जब सुना कि यह सब कष्ट बसी के दिसित्त है। रहा है तो माता से कहा कि मुक्ते क्यों नहीं दे देते। ऐसा ही जानना कि एक छड़की की तुर्क ले गये। रखमल ने उसे रज्ञव के पास मेज दी. नाम उसका सुलताना बहवानू रहा गया थार उसी के पेट से फीरीजशाह तुगलक पैदा हथा।

चाचा दे, तेजसी राव कालड़ का, रावल कर्य, रावल जैवसी वड़ा, रावल मूलराज, राया रह्मसी जैवसी का, रावल देवराज मूलराज का, रावल घड़सी रह्मसी का, रावल केंद्रर देवराज का, रावल लदमय केंद्रर का, रावल वैरसी का, जमरकोट के सीडों ने मारा, रावल देवीशास चाचग का, रावल जैवसी, रावल लूयकर्य, रावल चौतसी, रावल लूयकर्य, रावल मालदेव, रावल चरपायमल, झर्जुन, मालरसी, सुरवाल, रावल नगेहरदास कलावन।

भादी छात्राला भइतावें जिसका कारण घाटा महेग्रहास ने सं 2 १७०६ भारगुण ग्रुदि १५ को यह ववजाया—प्रथम को कोई रावज पाट वैठे वब छत्र अपने बारहटों के ऊतर घरावे अर्थान् छत्र का दान देने से छात्राला कहलावे। दूसरी जनशुवि यह भी है कि दिस्त्री में छत्र, गजनी में छत्र, श्रीर मारव में जेसलमेर छत्र है।

( दूसरी वंशावती )—भाटो सेामवंशों हैं, हरिवंश पुराख में इनकी उरवित ऐसे लिखी है कि श्रोक्तवा के पुत्र प्रयुष्ठ की संतान भाटी हैं जो उनके गुख गोवी में कहा जाता है। भुत्र, नयानगर के स्वामी जाड़ेवा साम कहनाति क्योंकि मुना जाता है कि वे श्रोक्तवा के पुत्र सांव की सतान हैं। प्रयम राजा यह से पीड़ियाँ कही जातीं इसिलए ये यादव प्रसिद्ध हुए। प्रयुक्त के पीड़े सादी हुमा जिसका वंग भाटो कहनावा। मगुरा छुटने पर कई दिनी तक भाटो छहनों अंगत में गुड़ा बाँकर रहे, जहाँ क्षत्र भटनेर हैं, जो पीड़े से वहाँ

o भाटिये के नो गढ़ कहलाते हैं — जेसल्लमेर, प्रेयत्र, यीकमपुर, प्रस्तक्र-

<sup>.</sup>पुर, मम्मण, बाहण, मारेहर, देवरावर आनवीकीर, और फेहरीर।

मुँदयोत नैवसी की ख्यात

रदर

भावाद हुमा भीर भाटियों के कारण से उसका नाम भटनेर पड़ा ! मुज नयातगर के जाड़ेचों की शासा—सरमिहमा जूनागढ़ के खामी, चूड़ासमा महोच के खामी अब धंयुका के परगने में मासिये हैं; यादव

यापार करीकीवाले वसनाम की संवान हैं। संगतायाब सक्तमराव के पुत्र से—जिसकी ऊपर वेवीसवां पीड़ी में बतलाया है, यहाँ वर्धन भारंम किया जावा है। संगलराव के

म बदलारा द, १२ वर्षा कर स्वाप्त केल वोंबाली सर्व बुझ—१-नरसिंह, जिसका बेटा रावा राजपाल केल वोंबाली सर्व का स्वामी वा। (इस शास्त्र का वर्षन मागे किया जावेगा)। २-फेंट्रर, जिसने भपने नाम पर सिंघ में नया शहर केहरोर बसाया।

२-वर्ण, केहर का पुत्र, बहा राजपूत हुझा, और घपने नाम पर इसने झाडोल में तथोटगढ़ बनवाया! किर घरोड़ भक्खर की सेना ने उस पर चढ़ाई की जिसके साथ युद्ध करके वर्ल काम ध्याया! वर्ल के पुत्र—विजयराव चूड़ाला, और जैतुग। ४-विजयराव चूड़ाला—वडा वीर राजपूत हुझा, उसकी ठक्तराई पहले ते। बहुत अच्छा यो, फिर सिंघ से उस परसेना झाई। विजय-राव देवी का बड़ा भक्त या। माता से इच्छा की कि यदि यह सेना समस्मे परास्त होकर पीठ दिखाने तो में तरंत धपना मस्तक तेरे भेट

४-विजयराय चूडाला—वडा वीर राजपूत हुमा, उसकी ठकुराई पहले तो बहुत अच्छा यो, फिर सिंघ से उस पर सेना माई। विजय- राव देवी का थड़ा भक्त या। माला से इच्छा की कि यदि यह सेना मुमसे पराख होकर पीठ दिरावि तो में तुरंत धपना मसक तेरे भेट करेंगा। यह बात उसने मन ही मन में रक्ती किसी से कहीं नहीं। जर शप्तु-रक से छुट हुमा तो देवी रम पर चटकर राव से सहायता को आई और विजयराव ने विजय पाई, ग्रुगुल भागे, (विजयराव के समय मे तो मुगली का होना सभव नहीं परंतु पीछे से ख्यात जिखनों। यह पर पर आकर मार्थित को राव धमले मार्थित की राव धमले तो सेंगिय किसी हों। वर पर धाकर धार्यात्रि की राव धमले तो सेंगिय किसी हों। वर पर धाकर धार्यात्रि की राव धमले तो सेंगिय के संदिर में गया, हाय पाँव पराल, अपनी छुपाय सींच कर कमले पूजा के वास्ते धमनी गईन पर परी कि देवी वीली ''नहीं!

नहीं !!'' राव ने जाना कि पीछे कोई मनुष्य श्राया है इसलिए **एसने सङ्ग इटा लिया। इधर उधर दृष्टि फेंककर फिर गला काटने** की उद्यत हुआ, तब देवी ने साचात् होकर कहा कि "विजयराव तू कमल पूजा मत कर ! हमने देशी पूजा मान ली। तिसपर भी यह ते। सिर जनारने ही लगा तब देवी ने फिर कहा कि ऐसा मत कर! मैंने तुभ्ते बरूरा ग्रीर चमा किया। तब राव बोला कि माताजी, ऐसे ते। भें टलने का नहीं। देवी ने ध्रपने हाथ की सोने की चुड उतारकर विजयराव के हाथ में पहना दी धौर उसे घर भेजा। उस चूड़ के द्वाय में रहने से ही वह चूड़ाला (चूडवाला) फहलाया। विजयराव खाहाल में रहता था धीर केंच देरावर में वरिष्ठाष्टा राजपूती का. जा परमारी में मिलते हैं. श्रधिकार या। भाटी वरिहाहों का सदा विगाद किया करते इससे वे मन में उनसे पूरी शबुदा रखते थे। वरिहाही ने विचारा कि ऐसे तो इस इनसे जीत सकते नहीं कुछ छत्न करना चाहिए। यह निश्चय कर उन्होंने ( संबंध के ) नारियल विजयराव के पास मेजे। राव ने स्वयं ते। मारियल लिये नहीं, परंतु छपने ५ वर्ष के प्रत्र देवराज की फिला-कर एसका संबंध स्थिर कर लग्न दिन भी नियत कर दिया। राध धाप ध्रपने बालक पुत्र की न्याइने गया। विवाह हो गया, दूसरे दिन दावत की गई, राव के साथ के सब बाइमी बाये। तब बरिहाही ने चुक करके ७५० साथियों समेत विजयराय को मार डाला। इस नक देवराज की घाय हाड़ी ने देवराज की परोदित लुगा के सुपुर्द कर कहा कि हेरे पास एक बहुए देज चलनेवाली साँड़ है घाट: वस पर सवार कराके तू भागने स्वामी की ले भाग थीर उसके प्राय यचा। खूणा ने वैसा ही किया। पीछे वरिहाही ने हेरे में देवराज को बहुवेरा हुँड़ा परंतु पता न लगा। वद किसी ने कहा कि सोज

२६४ सुँद्रपोव नैयसी की रयात

देखो, कोई वसे लेकर वे। नहीं चला गया है। मार्ग में सोड के
पाँव दिरो, दन्हों रोजों से किवने एक झादमियों ने पीला किया परंतु
सोड कव हाय भानेवाला था। पुराहित ल्या का घर पोकन्हें या लहीं
देवराजसिंद वह कुराजवार्युक पहुँच गया। वरिहादे भी वहीं
धा पहुँचे, धीर ल्या के पुत्र रवना से पूजा कि क्या तुम देवराज

की लाये हो ? ल्ला ने कहा इस ते। किसी की लाये नहीं सीर जो तमकी बहम हो ते। इसारा घर देख लो। इन्होंने फिल्फिराकर

सारे गाँव के वालकों को देखा। उनमें देवराज भी नज़र धाया, जो धज-नमी सा दिखता था। पूछा कि यह लड़का कैन है। बाह्य बोला कि यह मेरा पुत्र है। वरिहाहे घोले कि यदि वेरा पुत्र पैत्र है से तम शामिल वैठकर भोजन करो तब इमकी विश्वास खावे। लुखा धाप ते। शामिज्ञ न बैठा, परंतु ध्यपने बड़े पुत्र रतनू को देवराज के साथ विठाकर साना खिलाया। यह देसकर वरिहाहे लीट गये भीर देवराज वच गया। लूगा की जाति के ब्राह्मणों ने रतनू को आविष्युत किया। रव वह योगी वनकर सारठ में चला गया, वहाँ लुखीर नामी बाह्यों की जावि चलाकर वसुदेव के सिंहवली गाँव में रहने लगा। देवराज यहा हुन्ना, भीर तुर्कों की सेवा में रहा। एक बार इस गाँव का एक सौंगी नाम रैवारी वरिहाही के गाँव में गया था. वहाँ देवराज की सास रवाय ने उसकी भाई कहकर वातचीत की. थ्रीर श्रपनी वेटी हुरड़ की उसे दिलाकर बहुत दुःस प्रकट करने सर्गा। रैयारी ने कहातू इतनी दुस्ती क्यों होती है ? बोली कि वेटो जवान हो गई थीर इसके पति का पता नहीं है। न जाने मर गया या साधु संन्यासी द्वोकर कहीं चला गया है। रैवारी ने कहा कि मुक्ते वधाई दी, तुम्हारा जामावा जीवा-जागवा है, जवान ही

गया है, श्रीर बड़ा योग्य है। यह सुनकर खाय बड़ी हर्षित हुई

श्रीर दीनतो कर कहने लगी कि किसी ढब से एक बार देव-राज की यहाँ ला। रैवारी ने उत्तर दिया कि सभे तेरा श्रीर तेरे पति का भरे।सा नहीं त्राता। रवाय ने बहुत सै।गंब शस्य किये और यचन दिया (कि इसको किसी प्रकार का कष्ट कदापि न होगा)। सम रैवारी गया धौर सुप्तरीति से देवराज को ससुरात में ले झाया । सास ने उसको घर में छुपाकर रक्खा। कितने एक दिनों बाद हुरड़ के गर्भ रह गया. तब तो उसकी माता ने कई उपाय कर ग्रपने पति की समभाया। उस पर सब मेद प्रकट किया, जमाई की किसी तरह की हाति न पहुँचाने का उससे पूरा पूरा बोल बचन ले लिया सौार देव-राज को उससे मिला दिया। कई दिनों तक देवराज ससुराल में रहा। एक योगीश्वर एक रस-कुंपिका रवाय को सौंप गया था। वह उसके भेद से निरी प्रज्ञात थी, और वह कुली उसी फगरे में रखी भी जहाँ देवराज सीता था। अकस्मात उस कुप्पी में से एक बुँद छनकर देवराज के कटार पर था गिरी. थीर वह स्रोहे की कटारी सुवर्ष की हो गई। प्रमात की जब देवराज जागा धीर धपना कटार देखा ता उसे निश्चय हो गया कि इस अप्पो में रसायन है, धौर उसकी उठाकर झपने इस्तगत किया, धौर कमरे में आग लगा दी। रवाय को विश्वास हुआ कि कुलो आग में जल गई। कुछ समय व्यवीव होने पर देवराज ने ध्यवने सास समर से

कुछ समय व्यवता इति पर द्वराज न ध्यन साल समूर स्व कहा कि लेगा गुक्ते "हुएव वना" कहकर पुकारते हैं, इसलिए में तुम से फाला रहेंगा भीर नहीं के दूसरे उट पर जाकर ध्यनी भीरवृद्धी धाँघ वहाँ रहने खाग। लेगा चर प्यान को "हुरल बाह्य" कहने लगे, भीर घर वक भी वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। देवराज ने मन में विचारा कि यहाँ रहने से ले मेरे माता-पिता का नाम

२६६ सुँह योव नैयसी की स्यात

स्थाता है, शव वहाँ से अपने मामा सुट्टो (जो देरावर के ममीप रहवा

सा) के पास आ रहा। मामा की अच्छो सेवा वसने की। धन
तो वसके पास जस रसावन के प्रमाव से यहुत सा घा छी, सदा

इधर वधर पांच दस कोस किर शाता और गढ़ के वास्ते कोई अच्छा
स्थान देखता था। किसी ने इसको वह टीर बढ़लाई जहाँ देरावर
है और कहा कि कोस ४० को अजाड तो सिंध की तरफ है, कोस

६० तथा ८० का रीगस्तान माड को ओर है और यहाँ जल बहुत

है। देवराज ने मामा सुट्टो को अपनी सेवा से इतना प्रसन्न किया

कि एक दिन मामा ने कहा कि मानजे, कुछ साँगे। मैं अपने

ात प्रेत वित नामा न निहा म नावज, कुछ मार्गा म स्थरन पर की शिक्त के झतुसार हुम्के हूँगा। देवराज ने कहा—शद्ध बाचा रुद्र बाचा, मैं दे । एक दिन में सीच विचार करके माँगूंगा। दे दिन पीछे कहा कि झाश्रय के निमित्त क्ष्मुक स्थान पर गोडी पृथ्वी चाहवा हूँ। मामा ने तो स्थाकार कर खिया, परंतु उसके प्रधान धीर भाइयों ने कहा कि तुम जानते हो कि यह किस धराने का छोरू है। यदि यह यहाँ यस गया तो तुमको हु ख देगा, धीर मारेगा। वय तो मामा भी पृथ्वी देने से इनकार कर गया। देवराज बेखा कि मैंने कब तुमसे घरती की याचना को घी? तुमने स्थानी खुशों से ही मुक्तको मुजरा कराया, ध्यव इनकार करने में भेरी धीर तुन्हारी देगी की बदताया है, क्येंकि पांच पच इस बात की जान गये हैं। मामा ने लिखन कर दिया कि एक भैंसे

के चर्म जितनी घरती मैंने तुमको दी। देवराज ने वह पट्टा सिर पर चढाया, मुट्टी ने अपने आदमी साथ दिये तो देवराज ने कहा कि आप इनको आझा दीजिए कि भैंसे के चर्म को भिगोकर चिरावें और गाँव कटावे, ख्य गाँव के नीचे जितनी घरती आयेगी बतनी ही लुँगा। भुट्टी ने देखा कि बात बेटब हुई परंतु करे क्या वहीं कदावत सिद्ध हुई कि बोल बोला धीर धन पराया । देवराज ने बहुत ही बारीक बाँध कड़ाई थ्रीर जहाँ जल घा चतनी पृथ्वो के चारी स्रोर वह चर्म-रज्ज़ फिराकर उसे अपने श्रधिकार में कर लिया। फिर बहुत से घेडि खरीदे, बहुत से मनुष्य गीकर रक्खे, श्रीर वहाँ गढ की नींव छाली। दोवार वनने लगी, परंतु दिन में जितनो दीवार चनी जाती उसको रात्रिको बक्त बहाँ का . देवता गिरा देता! देवराज दैरान हो गया। तथ उसने देवी की धाराधनाकी, पाँच-इस दिन रूपन किये। देवी प्रसन्न हुई धीर कहा माँग! विनती की कि गढ़ बन जावे, आप उसकी रचा कीजिये। माता को आज्ञा हुई कि गढ में एक पको ईट तेरी धीर एक एक कवी ईंट मेरे नाम की रखकर चुनवाता जा ता यह दुर्ग प्रचल धीर वजमय बनेपा, बाहर का कोई इसे जीव न सकेगा. भीतर के मतुष्य का दिया हुआ कावेगा। देवराज ने, देवी के आज्ञातसार, काम किया और यहा दुर्वन गया। इस गृह में ४ पके कूएँ घट्ट मीठे जल के धीर एक वालाव भीवर बीर एक बाहर भीव के नीचे खाई की ठौर है। सारी सिंध की सीमा पर यह दुर्ग सिरमीर हो गया, मुलतान और सिंध का मार्ग भी उघर ही से चलना श्रह हुमा। प्रास-पास के लोग मिलाप के साथ तालाब के जल का चपयोग करें. यल-पूर्वक कोई उघर जा भी नहीं सकता था। गढ़ के छगाव कोई नहीं, बड़ा स्टू, भीर इस-पंद्रष्ट कीस में बढ़ी जल भी भीर स्थल पर कहीं नहीं है। गढ़ संपूर्ण हुन्ना, देवराज ने उस रसा-यन के प्रभाव से प्रमित धन प्राप्त कर यहुत चोड़े राजपूर्वी की जोड़ मना ली धीर वरिहाहें। से धपना वेर लेने का विचार किया। प्रख-रास्त्र का भी बहुता सा संबद्ध कर लिया. धीर गढ की सरचित्र यनवाया ।

भी सदा चाक-चीयन्द रष्टते थे।

वरिहाही के भारने को सहस्रा दाउ-पेच करने लगा, परन्तु जो प्रयन्य वह यहाँ करे उसकी रूपर वहाँ पहुँच जावे जिससे वे लोग

इसी प्रवसर पर वह रस-कुष्पिकावाला योगी देवराज की सास के पास द्याया धीर उससे धपनी घराहर माँगी । वह बीजी कि कुप्पी मेंने महत्त की श्रोवरी में रक्खी थी. मेरा जमाई वहाँ सीता था, एक दिन उस श्रोवरी में श्राग लग गई श्रीर कुपी मी वहाँ जलकर भस्म हुई। यह वृत्तान्त सुनकर जोगी मन में समफ गया कि धवश्य उसमें की चुँद पढ़ने से लोहा कश्वन वन गया होगा। ऊप्पो चस जमाई ने ली और किसी को उस पर सन्देह न हो, इस-लिए उसने बाग लगा दी । योगी ने रवाय से कहा कि वह कुप्पी जलने की नहीं, वेरे जमाई ने लाय लगाने का प्रपंच रचकर रखायन लें लिया है। यह बोली कि जमाई अन हमारे वस का नहीं, उसने छल कर हमारी धरती ली, और अब हमारे मारने की निरंतर चपाय कर रहा है। वह देवराज यहाँ से ३० फोस पर नया गड़ वनवाकर वहाँ बसा है। योगी ने भी समाचार मेंगवाये ते। यही वात सत्य ठहरी। तव वह योगी देरावर गया। एसके लजाट धीर मुख के तेज की देखकर घटकल से देवराज ताड़ गया कि यह रसायनवाला योगी है, धारो बढ़कर उसके चरण छूप धीर क्सका बड़ा भादर-सत्कार किया। योगी भी देवराज की हेसकर प्रसन्न हुआ, उसके (देवराज के) माग्य ने ज़ोर किया, हाता के विचार इसकी तरफ अच्छे वेंघे। पहले दिन तो योगी ने कुछ बात पूछी ही नहीं, दूसरे दिन एकान्त में कहा कि "बाबा उस कुप्पीकाक्याहुवाए" देवराज थेला कि जैसा कुछ हुवाबह की भ्राप सब जानते ही हैं, मुक्ते ते। ब्यापने सोंपी ही न घी, यह

ध्यापके ही प्रसाद से मेरा दिन फिरा है। 'जीगी प्रसन्न है।कर कहने लगा कि सब बात मैंने जानी। ग्रव तू मेरा नाम ग्रीर सिकासिर पर चढ़ा, देवराज ने कहा बहुत खूब, मेरा छहो। भाग्य है कि छापका हाय मेरे सीस पर रहेगा, इससे मेरी बृद्धि ही है श्रीर मेरा गया हुन्ना राज्य भी पीछा था जावेगा। वरिहाहों के साथ मेरा वैर है वह भी लें सकुँगा श्रीर आपकी ऋषा से सब प्रकार से धानंद ही हीवेगा। योगी ने आशिप दी कि तेरे यल की बृद्धि हो ! फिर अपनी कंघा, पात्र धीर नाद देकर कहा कि जब पाट बैठे तब, दिवाली दशहरे के दिन, यह धारम किया करना। देवराज ने कंबा श्रीर नाद गले में हाले. पान की जागे घरा. भीर जीगी का भेप बनाया 😹 तब प्रसन होकर नाथ ने फिर आशीप दी कि तेरा राज्य दिन दिन बढेगा, तुकसे या वैरी संतान से यह घरती कभी न छुटेगी धीर तू अपना वैर स्ने सकेगा! इतना कहकर जेगी है। चला गया और देवराज ने वरि-ष्ठाद्वां से बदला लेने की साथ इकट्रा किया। उसकी स्त्री सुरड़ नित नये रूप बनाकर यहाँ के सब समाचार पिता के पास पहुँचाती घी इसी से देवराज का वरिहाहों पर बल्ल नहीं चल सकता था। एक दिन देवराज पलॅंग पर बैठा हुआ या तब विलाई भनी हुई हुरड़ पलॅंग के नीचे से निकली। देवराज ने पहचान लिया थ्रीर वर्का पटा था सो षठाकर उसके मारा। इधर ते। विल्ली मरी और वहाँ हुरड़ काल-कविलत हुई। अब देवराज चढ़ा श्रीर -६०० सहुच्य यरिहाहीं की मारकर उनके गाँव लुटे, ध्रपने स्वशुर का घरवार भी लूट लिया, सास रवाय के वस लोगों ने देवराज को दृष्टि वर्ज खाँचे परंतु उसने उनको मना न किया, देवराज के सीने के मीर उड़े ( मनीरध सुफल

जेसलमेर से अब नवा रायल पाट बैडता सो खब तक जेतिया मेथ पदनता है।

२७० मुँहरोत नैयसी की रयात रूप)। सास ने देवराज को गुज़ रीति से घर में रखकर जसकी

-सेवा की भी इसलिए उसने यह दोहा कहा-- "विरस भन्ना वरि-हाहि भित भने। नहि माटियो। जे गुण किया खाहि से सबकालर फिलिया ।।" वरिहाहों का खे।ज पठा दिया, यहत सा धन माल श्रीर धाडे केंद्र देवराज के हाथ श्राये, सारी धरती पर चसने भपना समल किया थ्रीर उसकी ठकुराई खुन बढ़ी। सिघ की भी बहुत सी प्रध्वी हाछ ब्राई ब्रीर माड की मही पर श्रधिकार हुआ। ऐसे माग्योदय के समय में दैवराज ने रवनू को याद किया, उसके पिता लॉप क्रो सिहद्यनों से बुलाकर पूछा कि रतनू कहाँ हैं जिसकी तूने मेरे साथ मोजन कराया था। स्ताप ने उत्तर दिया कि उसकी वै। इसके भाइयों ने तब हो जाति से वाहर कर दिया या इसलिये वह योगी होकर सेरिट गुजरात की घला गया। देवराज ने कहा कि त वहाँ जा. में अपने आदमी वेरे साथ देवा हूँ धौर मार्ग-स्यय मी हुँगा उसका जहाँ होवे वहाँ से हुँढकर ला, क्योकि सुकापर रतन का वहा श्रहसान है, मैं उनका श्रच्छा ददना दूँगा। लाप श्रीर देवराज के मनुष्य सोरठ से रततू की लाये, देवराज ने इसको अपना बारहट बनाया, सिर पर छत्र महाया, श्रीर देशा चारण की पुत्रों के साथ उसका विवाह करा दिया। इस रतनू के 'शज भाटियो के चारण रतनें हैं।

एक बार देवराज बार (परमारो की) पर चडकर गया वन देरावर अपने मोजे को सुपुर कर गया था। मोजे ने गड पर अपना अधिकार जमा लिया, परतु जब देवराज ने घावा किया तो मयभीत होकर उसने दर्वांजा खोल दिया। यह देशक देवराज के मन में यह शंका उत्पत्र हुई कि इस गड की मृति बारमृति नहीं और दूसर स्थान पर राज्ञवानी करने का विचार किया। उस वक्त

लुद्रवे में परमारों का बड़ा राज्य या श्रीर दूसरे भी कई स्थान उनकी श्रधिकार में थे। वह लुद्रवा लोने के दाव-पेंच करने लगा। पहली ती चार महीने तक उनकी ( पँवारी की ) ख़ुशामद सी की, अच्छी धच्छी चीज़ें उनके पाछ भेजने लगा, साथ में धपने विचचण पुरुषों को यह समभाकर मेजता कि वहाँ का सब रग-ढंग देख आना। इस प्रकार व्याव-जाव का मार्ग खोला. फिर च्यारेक मास पीछे व्यवने चार प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ सिंध को वस्त्र पेंबारी के पास सेज पत्र जिला कि आप कहा ते। साहाहल में, जहाँ कोई जलाशय नहीं है में तालाय बँधवाऊँ, क्योंकि सभी तीन तालाय वेंथवाने हैं। इसमें मेरा तो नाम होवेगा और वाजाय तुन्हारी प्रजा व तुन्हारे राज-पूर्वों के काम आवेगा। पहुले के पँकरी ने साफ इनकार कर दिया। तब देवराज को भन्ने प्रादमी महीने तक वहाँ रहे, द्रव्य को बलु से सबको बस किये थीर जेमलमेर से फोस फालाइंगर खाहाल का मध्य भाग है जहाँ वीन वाळाव बनवृाने की इज़ाजव ले ली । देवराज चनसे बहुत प्रसन्न हुमा थीर वर्णसर्र, विजयरायरस भीर देवरावसर नाम के तीन तालाव वहाँ कराये। उनके लिए पहले ते। सब मसाला ष्प्रपने कामदार सहित वहाँ भेजा, फिर उस बहाने से आप भी वहाँ जाने लगा। अपने रहने के लिए छोटो सी हवेली भी वहाँ बनवाई थीर रहने भी लगा। पॅबारी का कोई भी बादसी बाने ते। उसके संगुरा उनको बहुत बहाई करे श्रीर कहे कि वे ता राजा हैं, वालायी में इमारा क्या है, जिसकी घरती उसका पुण्य है धीर जी उनका मनुष्य प्राता उसकी द्रव्य देकर खुश करता। मसाला लेने की इसके चाकर लुद्रवे जाया करते। उनके हाय वहाँ के कामदारी, पास-वानी, सवास, छड़ीदारी छादि के वास्ते बच्छी भच्छी चीज़ें मेजता । इस प्रकार सारं राज्य की उसने बनने बगीभूत कर लिया। कोई

२७२

मुँहागोत नैगसी की ख्यात

ग्रेसा कहनेवाला न रहा कि यह देवराज एक एक दे। दे। महीने यहाँ रहता है से। प्रस्का नहीं है। ध्रव वालाव वे। संपूर्ण होने की प्राये। तब वसने पैंबार ठाकुर को कहलाया कि द्र्याप कन्या देकर मुभ्ते राजपुत बनाइए, पँवार बोला कि मैं देवराज से छरता हूँ, तो उसने ध्यपने प्रादिमियों को दो एक महीने वहाँ रक्खे। वे राजलोक (रश-वास ) में भ्रच्छी श्रच्छी वस्तुएँ मेजने लगे श्रीर राखी के द्वारा फिर कहलाया। राजा वोला कि यह घादमी (देवराज) भ्रच्छा नहीं है, कभी न कभी दगादेगाः राखीने कहाकि क्यादगादेगा। इस उसे कहला देंगे कि सी श्रादमियों से ज्याहने की श्राना विशेष भीड़ साथ मत लाना नहीं ते धाने नहीं देंगे। ध्रंत में यही निश्चय हुआ, देवराज ने भी इसको स्वीकारा। फिर उसने द्यपने बादमियों के द्वाय कडलाया कि मेरे सिर पर शत्र यहुत हैं। स्प्रमुक दिवस विवाह के लिए मैं झाऊँगा। भाप इसकी विशेष चर्ची न करें। लद्रवे के १२ दर्वाज़े हैं, इम अवेरे-सबेरे किसी दर्वाजे से धावेंगे इसलिए सब दर्वाज़ों के द्वारपालों की बाला हो जावे कि इस जिस पील से बावें एक दलहें बीर सी सवारी की बाने देवे ऐसा हुक्म लिया। द्वारपाली को खुब द्रव्य देकर पहले ही से हाध में कर लिया था। लग्न के दिन १२ दुल हैं। के सिर पर मील बॉधकर बारह लानें बनाई. प्रत्येक वर के साध एक एक सौ सवार शखबंद ऊपर डोले वस्त्र पहने फेसरिया किये हुए थे। इस प्रकार बारह सी सवार एक साथ बारही दर्वाजों से नगर में प्रवेश हुए और भीतर घुसकर पॅवारें को मार गिराया थीर लहुने पर भमल जमा लिया। देवराज ने अपनी भाग दुराई फेरी। कितने एक दिनो पीछे घरोड़ के तुर्कों ने उसे घारोट करते हप मारा।

इस वक्त धार में परमारी का राज्य था, उनके एक महता बड़ा प्रसिद्ध प्रधान था। एक बार इस पर बहुत सा द्रव्य श्रीर एक सी इस्तीकार्दंड राजाने किया। रुपये ती उसने ज्ये त्यें करके भर दिये. परंत द्वायी कहाँ मिले नहीं। राजा ने प्रधान के परिवार को फैद किया और कहा कि विना हाथी दिये नहीं छूटेंगे। महता कई राज्यों में फिर गया, परंतु इतने हाथी कहीं मिले नहीं। माँगे हए हाथी देवे कीन, उस समय रावल देवराज वहा दावा. वहा जुमार श्रीर वडा नामी महाराजा था। इसलिये महता उसके पास गया थ्रीर उसके अधिकारियों से मिला। उन्होंने उसका यहत धाविध्य-सःकार किया, श्रपने यहाँ टिकाया श्रीर धाने का कारध पूछा। भइता ने अपनी सारी व्यया कह सुनाई तब उन्होंने उसे रावल से मिलाया श्रीर उसकी इकीकत एकाँत में कर्णगोचर की। धगले राजा यहे सज्जन थे। इस प्रकार ऐसे स्वकार करने की सदा चनकी इच्छा बनी रहती थी। देवराज ने श्रपने श्रधिकारियों से कहा कि यह बड़ा ध्यादमी बड़े दर्शर का प्रधान मेरा नाम सुनकर इतनी दूर आया है ते। इसका मनेरिय अवश्य पूर्ण होना चाहिए। महताको एक सौ हायी और पोड़ा सिरावाद देकर विदा किया। द्वाधियों के लिए मार्ग ज्यय भी देकर कई महावतें की भी साध भेजा और इन्हें बाहा दो कि इनकी घार पहेंचा आग्रे। महता घार में पहुँचा। इशियों की सजाकर घार के घणी की नजर किया, उसकी वहा भारचर्य हुआ और पूछा कि ये द्वार्यी किसने दिये ? . फहा रावल देवराज भाटो ने। यह सुनकर राजा मन में गड़ा लजित हुमा, विचारा कि मैं तो ऐसे घर के नैकिरों से पर घर भीरा मॅगाउडें थार देवराज उपकार के वास्ते सा सी दाया दे देवे। परंतु इस विचार की मन में रखकर प्रकट में कहा कि साटियी की २७४ सुद्धणात नयसा का स्थाव हाया मारे मूख के मरते ये से उन्होंने जैसे तैसे करके घर से निकाले श्रीर महता के सिर पर यश चढ़ा, महता का छुटुं व छूटा धीर महता ने मार्ग व्यय देकर महावतीं को निदा किया, वे पीछे देवराज के पास झाए धीर महता का पत्र नजर किया। रावल ने पृछा कि हायियों को हैराकर पैंवारी ने क्या कहा ? किसी ने धर्ज की कि वे तो ऐसा कहने लगे कि ''माटियों के हाथी मुखों मरते ये से। नजर से धोमल

मेंहग्रोत नैवसी की स्थात

э में नहीं कह सकता कि यह विवायत सही है या माटें की गहंत परंतु देवराज का समय सं० = १० वा ३०० वि० के लगभग टहरता है, जिसके विये चारों में अपने लिखे हुए जेसलमेर के हाल में कहूँगा चीर मालवे का शाव बेनेवाला चंद्रावती का परमार राजा लगलताज या करंद या लग्यात या, (इसका विरोध एकांत परमारों के हाल में देशों।) जिसका समय निक्षम की दूसवीं शालीन्त में चाता है तो दिन देवराज का धार के परमारों पर चन्नाई करना करेंते वन सकता है ?

# इक्रोसवाँ प्रकरण

### भाटियां की शाखाएँ

देवराज को पीछे रावज मूँव पाट बैठा। उसको पुत्र बहरू (बस्सराज या बछराज ) श्रीर जगसी (जगतसिंह ) छे।

रावल वज्रू (बछराज), रावल मूँघ के पीछे पाट वैठा। फिर् एसका पुत्र हुसाफ या दूसफ राज का स्वामी हुझा। रावल हुसाफ के पुत्र रावल जैसल, रावल विजयराव लांजा, देसल, जिसके ध्रमी इरिया साटी हुए।

रावल विजयराव लांजा—रावल दुमाम का पुत्र, वहा राजा हुआ। चसका विवाद अयसिंद्वदेव सिद्धराव (सेलंकी) की कन्या के साथ हुआ था। सिद्धराव के यहाँ कपूर वासिये जब की कुछ चर्चा हुई तव विजयराव ने पाटल में जितना कपूर था से। सब मेल लेकर सहस्रलिंग सरोवर में हतवा दिया जिससे सारे नगर ने कपूर का सुगंध्याला जल पिया, तभी से वह लांजा विजयराव कहकाने लगा।

सुध्यमात्रका जल । प्यंत क्षा छ यह लाजा विजयताय कहिला न लगा ।

भाटियों में एक शास्त्रा माँगलिया है । उनके क्षित्रे पहले शे हो
ऐसा सुना वा कि ये गंगलवान की संवान हैं, परंतु पीळे गेवळल
रत्त्रें ने कहा कि वे रावल दुक्ताफ के पुत्र विजयताय लांका के वंशक
हैं। यहले ता वे हिंदू ये, पीळे सुतलकान हो गये। उनका निवासरवान जेसलमेर से २१ कोस पश्चिम मंगली के यल में है। यहाँ
हम (पेला याल्.) है। जानकार महत्त्य से पगर्वंदों से घढ़ा जाता
सीर मजान पगर्वंदों से इट जावे ते यो हा सवार दोनों यालू में

२७६ कुँहबोत नैवासी की ख्यास

रूसकर मर जाते हैं। मंगली यक की सीमा ऊमरकोट खाडाल से
भिन्नती हैं, एक म्रीर सिंघ के सावडी से चीन्हा में भारतर के गाँव
हिंगील से, धीर खाटहड़ा सारीसै के पास मेहर से भी सीमा मिली
हुई है। मेहर बुके यल में रहते, धीर जेसलमेर के चाकर हैं।
गाँव साँखती, खुहिया, लेखारा, वज्ट ये देजगर ठटे के पाटगाड़

क्षी प्रजा, जिनका दें। सहस्र मतुष्यों का योक है। मंगलियों में तीन घड़े (शास्त्रा या विभाग) हैं—चार्थंड दे, बीरसदे, डेडिया। इनका मूल गाँव वीरमा, धीर दूसरी का साहलवा है। जल वहाँ कहीं तो १४. कहीं ३० श्रीर कहीं ६० पुर्ते तक नीया है। वहाँ

चंडोरा महादेव का स्थान है जहां मकर-संक्रांति के पोळे प्र दिन तक किंग के नीचे जल बहुता रहता है।
रावल विजयराव के एक पुत्र राष्ट्र से राहडिये भाटियों की यास्ता । दिनकती। इनके जेसलमेर राज्य में तीन गांव हैं। स्वाडाल में भोपत राहड़ीत के बराह और यर के दो गांव, योक १०, एक पुत-राजारा सीर दूसरा साजनारा। देरासर तालाव पर २० गाँव पौत्र ( वंशज ) वसते हैं——नीलपा, समदहा, काका, देवरासर को बाचो, बोरारा में वावडी १४०१ धोघाराचौ, राहडीत का पेतरा, गाँव मालीगड़ा स्मरकोट के कांटे (मिला हुमा) जेसलसेर से १५

गाँव मालीगडा चमरकीट के काँठ (मिला हुआ) वेसलमेर से १५ कोस जहाँ पनास, साठ परी की वस्ती है। उसके पास इस्हारा, सिंहगत्या, करड़ा बचा का, पोळीला गाँव हैं। (उपर्युक्त) गाँव मह- वर के कोहर (कूप) से ५ कोस हैं। वोकानेर इलाके मरेसर के पास की लाप मंडाराठी की जहाँ जस्मा का पुत्र वैरसल राष्ट्र १ वर्ष कक रहा था। रावल विजयराव के पुत्र—भोजदेव, राहट, वेहल, वापाराव। रावल विजयराव के पुत्र—भोजदेव, राहट, वेहल, वापाराव। रावल विजयराव से इतनी शारों चल्लों—मांगरिया, पाहृ बापारावय व वापरावयल का। गाहिट, जिनका गाँव

चयाड जोधपुर इज्ञाके में है, धीर वीकानेर में गाहिड्वाला गाँव भीकानेर से तीन कीस पर है।

पाह भाटियों के २ गाँव जेसलमेर में ईं—धीफोता, फोटहड़ा धीर सेताराई जेसलमेर से ८ कीस किसनावत भाटियों के गाँव पहले तो पूंगल में थे, प्रव तो बीकानेर के ताल्लुक हैं। ये ४० तथा ५० गाँव पाहुसी के कहलाते ईं—सीसारा, नाराणेहर, रायमलवाली, इापासर, मीटासर।

लांजा विजयराव का एक विवाह धावू के पैवारी के यहाँ हुआ या। उसकी सास ने जब उसके दही का तिज्ञक खगाया तब कहा या कि ''वेटा उत्तर दिशा का भड़किवाड़ (रचक) होता।'' रावत विजयराव त्री काल-प्राप्त हुआ और इसका पुत्र भेजिदेव जेसलमेर की गही पर बैठा। निपट बड़ा राजपूत हुआ, कहते हैं कि उसने १५ वा १६ वर्ष फी श्रवस्था में पचास लड़ाइयाँ जीती थीं। इस वक्त गजनी का पादशाह अचानक आबु पर चढ़ आबा और रावल भोजदेव की फहलाया कि तुम हमारी चढ़ाई की स्वर झाबू मत भेजना। हम तेरा कुछ भी बिगाड़ न फरेंगे, तू अपने छुद्रवे (राजधानी) में बैठा रह । बावल दुसाभ का पुत्र जैसल भोजदेव से दिगडकर ब्रासिया वनकर बाहर निकल गया था। उसने पादशाह से कहा कि पैवार भीजदेव की मामा हैं, वह उनको खबर दिये बिना रहेगा नहीं। भेाजदेव ने पादशाह की विश्वास दिलाया कि मैं तुन्हारे कटक की सूचना प्रायू म दूँगा। भोजदेव की माता (पँबार) ने यह बात सुनी तथ पक्षने पुत्र को कहा कि बेटा! मेरी माता ने जब तेरे पिता के ललाट पर दही लगाया तब कहा या कि "बेटा जमाई ! उत्तर दिशा के भड़किं-वाड़ होना।" वेरे पिता ने उसकी वात खीकार की थी, ध्यत वह तेरे पिता का वचन भंग होता है। हे प्रत्न ! श्राखिर एक दिन सरना'

रुष्ट सुँह्योव नैयासी की स्यात

ती है हो। यह सुनते ही रावल भेजदेव ने नकारा बजवाया,
पादशाही कटक लुड़वा से एक कीस मेहों के माल में हवरा
हुआ या, समने नकारा सुना। जेसल ती पहले से आग भड़का
ही रहा था। पादशाह लुड़वे पर चढ़ आया और भोजदेव
बीरता के साथ शुद्ध कर काम आया। पादशाह ने नगर लुटा
सीरता के साथ शुद्ध कर काम आया। पादशाह ने नगर लुटा
सीरता के साथ ही तिलक लगाकर रावलाई बसे हो ही। ध्याप

शीरता के साथ युद्ध कर काम आया। पादराह ने नगर छूटा श्रीर जेसल के तिलक लगाकर रावज्ञाई उसे दो, श्रीर आप वहाँ से पीछा फिर गया। भोजदेव वाल्यावस्था ही में कट मरा था। उसके पुत्र नहीं था। रावल जेसल—गजनी के पादशाह ने भोजदेव को मारकर इसे पाट विद्याया था। जैसल के मन में विचार हुआ कि यह स्थान

चोड़े में है, मेरे सिर पर हजार हुश्मन, इसलिए किसी वाँकी ठीर पर गढ़ बनाना चाहिए। वह गढ़ के लिए जगह देखता फिरसा

लुक्रवे से प्रप्रसन्न होकर सोहच के पहाट पर गढ़ यनवाता है। उसके हो छुने वन कुके हैं। तर ईसा न पुत्रों से कहा कि रावल को मेरे पास बुला लाग्नो। में गट के लिए स्थान लानता हूँ सो यतलाकेंगा। उन्होंने जाकर रावल से कहा भीर वह ईसा के पास आया। ईसा ने पूछा कि बाप गढ़ कहाँ बनवाते हैं ? जेसल ने कहा सोहाय में। ईसा कहने लगा कि वहाँ में य बनवाइए, मेरा नाम भी रक्तो तो गढ़ की टीड में बतलाई, मैंने प्राचीन वात सुनी है। रावल ने ईसा

या. भगवान ने अर्जुन से कहा कि "इस स्थान पर पीछे हमारी राजधानी होगी" -- जहाँ जेसलमेर का गढ है थीर उसमें जेसल

नाम का यडा कूप है—"यहाँ तलसेजेबाला बड़ा जलाशय है।" ईसा बोला कि वहीं मेरी डोलो (दान में दी हुई भूमि ) कप्रदेसर की पाल के नीचे है, उस सर में घ्रमुक स्थान पर एक लंबी शिला है, भ्राप वहाँ जाओ श्रीर उस शिला को उलटकर देखे। जी उसके पोछो खेख हो तदनुसार करना। वहाँ पर लंका के श्राकार का त्रिकोशा गढ़ बनवाना, वह बहा बाँका दुर्ग होगा धीर बहुस पोढ़ियों वक तुम्हारे प्रधिकार में रहेगा। जेसल ग्रपने ग्रधिकारियों श्रीर कारीगरी की साथ लेकर वहाँ पहुँचा, ईसा की बताई हुई शिला की उद्धटकर देखा तो उस पर यह दोहा लिखा या—"तद्ववा हंती ऊगमग्र पंचेकोसै मीम, ऊपाडै श्रोमंड ज्यो विश रह श्रम्मर माम ।" कपूरदेसर की पाल पर एक रही (कॅची जगत) साथा। वहाँ रावल जेसल ने सं० १२१२ श्रावण बदि १२ धादित्यवार मूल नचत्र में ईसा के कहने पर जैसलमेर का बुनियादी पत्थर रक्या। धोडा सा कोट भीर पश्चिम की पील तैयार हुई थी कि पाँच वर्ष के पीछे रावल जेसल का देशत है। गया धीर उसका पुत्र शालिवाइन पाट वैठा। जेसल ने ५ ही वर्ष राज्य किया।<sup>३</sup> रायल शालिबाइन जेसल का बहुत बड़ा ठाकुर हुआ। जेसल ने जेसलमेर के गढ़ का काम ग्रह किया परंतु गढ़ सहल

पीछ कुपादि सब शालिबाइन ने बनवाये। यहा भाग्यशाली राजा ( १ ) कर्नेख टोड ने जेसल्हेंदेव का सं० १२०१ वि० में राग पाना धीर सं १२२४ वि॰ में काल प्राप्त होना जिला है।

में हुए। व नेएसी की ख्याद २८० द्या. उसने बहुत सी मूमि लेकर राज में मिलाई, वाईस वर्ष राज्य

किया ( इसी स्यात में दूसरो होर १२ वर्ष लिखा है )। कवित्त भाटी शालिवाहन के--

''सहस्र वीसाहणस्ँ वगसर् होल समचलत् ।

तिया ऊपर मड़ धर्भग लीय मतवालो हे।लत ॥"

"इस सद्दस पायदल, फरइ पायक फरीघर।

वीस पट्ट वाजंत्र, रालहण लारिणत्पारार ॥"

"राट वीस वंस दरगह राहे, दीपे ने दीवाण गिंड।

लाद्य नरिंद जै जै जपत, सकल कमल खालवादय लहि" ॥१॥

"दश्रवि दश्रवि वाय दीपव नमव, धनमीव वाय नामव। कहत कहत सन करत. कमें जाय करत सुनकरत ॥"

जिला है। "रावल सलमन ने काठियों पर चड़ाई की जो जालार थीर

की क्यात में भी चहुवाकों की तरह एक से। वर्ष का ग्रंतर है ? ) बीजल के सीन पुत्र बीजड, बद्धर चीर इसरात्र थे।"

द्यायु के बीच में रहते थे, फिर चपने पाटवी पुत्र थीजल की राज की रहा का भार दे भाप सिरोही के देवदा मानमिह की बेटी से व्याह करने की सिरोडी स्था ।"

(सं॰ १२२४-३० के दरमियान में देवदों का श्रधिकार ही सिरोही प्रदेश पर नहीं हथा। यह मानसिह सिरोही का राय नहीं कि तु आलोर के राय समरसिंह का पुत्र या. जिसके पंश में सिरोही के देवडे हैं। उसका समय

सं० 13२४-३० के लगमग था न कि १२२४-३० ।) "व्क घा माई के वह-काने से पीत्रल राज का मासिक यन येटा और यह प्रसिद्ध कर दिया कि रायल

ससके। जैसलमेर का फिर से हाय चाना दुष्कर दिखाई पट्टा चत वह साडाज को चला गया और वहाँ विलोधों के मुकावले में मारा गया। (क्या माटियों

(१) वर्नल टॉड ने जेसलदेव के पुत्रों का नाम सलभन धीर केलन

सलमन को वन में सिंह ने मार डाला है। जब सलमन पीट्रा द्याया तो

२⊏१

वारंतना चंदन करत, जगतिथन संभ्रम जैसल ॥"
"सेहरे। चंद सूरे समइ, राहन सक्के तु, डरिह । जादव नरिंद जै जै जयत, सकल कमल सालवाहण किश्ण ॥२॥ "सहस एक र्यागर, काम हामा के करिश्रत । त्रिहुशानह, त्रियरमह, सुसुर वाजित्तर बाजत ॥"

"ब्रह्मेस मर लहे, फोड़ बाह्यड़ी फोजर । लोला बंग सुरंग, त्येरा यह रीमत ॥" "ब्रनमाख साख बन बन बनर, बमल मही दामी ब्रसदि ।

अनुसास साल अने अने अपर, अनल पत्त दान असाह । जादव निरंद जै जै जपत, सकल कमन सालवाइय छाडि'' ।।३॥ ''कुंक्य दामया संघण, काठ पंवाल निरंदर । सैतवंघ रामेश, लगा नव दीवांतावर ॥'' ''भाइलंड मेवाइ, लंड गुज़र बैरागर ।

वागड़ महियड़ सहित, खेड़ पावड़ पारकर ॥" "मुरभरा खंड बाग्नू मंडल सहित पाल ईंटिह सर्च । बाजवाइय पत्ती सुपद, मोम मेयटो मोगवें"।॥॥ "सासय कोड़ सवाय, डमें इस्ती सी हैमर।

दस सञ्चस दरफ, सइस दस भैंदा सदर ॥" "सङ्गस गाय सुवाय, सङ्गस दस गाउर छाली। माथा एक मातीयड़े, वसुंद, देवी जब भाली॥" "साखवाहय जेसल संघम, कवि दालिद्र क्षिययो।

करि वीर मूठा चूनी सुक्त्य, बिर बारहट घप्पियो " ॥५॥ रावन याडिवाइन ने चारब रतन् के पुत्र मूजा की सिरवा गाँव शासन में दिया जो शासबी कोट से दें। कोस पर है। पानी शासबी कोट से भावा है।

रावल वैजल ( या बोजल ) पाट बैठा, परंतु उसमें कुछ वुद्धि नहीं घी इसलिये भाटियों ने उसकी मारकर निकाल दिया?। रावल कालकर्ण (केलम) जेसल का पुत्र गद्दी पर वैठा धीर १८ वर्ष राज किया। उसका परिवार बहुत बढा, धीर जैसे जीधपुर में

२८२

में हचोात नैयसी की ख्यात

रहामलीते! का पलड़ा भारी है, उसी प्रकार जैसलगेर में कालगा के परिवार पर सारी साहिवी का दारमदार है। (माटियों की) यहवसी गाखाएँ कालव से मिलवी हैं। कालव के पुत-रायल चाच-गढे. ग्रासराव, भूयकमल श्रमराव का: भौभूख, भूवकमल का: भवन-सी विधिरा भौभाष का: हगा विरा का: मेहाजल हगा का: देवा , मेहाजल का: धमरा देवा का: वेजसी धमरा का: प्रासा वेजसी का:

ब्राज्ज ब्रासा का। इनके गाँव-मांभेरा उमरकोट के मार्ग पर-जरा. जेसलमेर से १० कोस एत्तर, विक्रंपुर में नौस्रचारखवेला. बीकानेर में इदोरी वासजभा के निकट, एक चदलियावास सोंदा सर के निकट। पालग कालग का-जिसका पुत्र जसहह: जसहह के पुत्र द्दा

राषद्वा, साजीत, लूगोई, नैहाब, जैनाँघ । लखमसी कालय का—जयचंद व वीकमसी लखमसी की।

श्रीर विलोकसी, सांगण, हेग, वैंगण, चंदन। इनके गांव मैंसड़ा,

साल्ड वीकमसी काः सीइड साल्ड का। इनके महासर धीर मदासर गाँवर ।

<sup>(</sup> ३ ) कर्नेळ टॉड का लेख इस स्पान से स्वटा है। (२) कर्नेल टॉड इसकी गड़ीनग्रीनी वा सं० १२४७ देवा है थार विखता वह कि उसने विलोचों के सदार शिक्षर श्री को जीता बीर वह वर्ष राज करके सं॰ १२७४ में मरा। उसके पुत्र चाचगरे, पारहण, जवचंद, पीतमसी

रावल चाचगदे—कालण के पीछे गदो बैठा झीर ३२ वर्ष २० दिन राज किया। इसके पुत्र रावल कर्णे, तेजाराव ।

रावल कर्य चाचगरेव का—इसने २८ वर्ष ५ मद्दीने राज किया। (इसी ख्यात में दूसरी जगह २५ वर्ष ५ मद्दीने २० दिन राज करना खिला है)। रावल कर्य के पुत्र—रावल जैतसी बड़ा, बहुत वर्ष वक जिया। रावल लख्यसेन १।

धोर उत्साव थे। पारहृष ग्रीह जयचंद के वंश के जसरे धीर सिहाना भाटी हैं।

(1) टाँड राजस्थान के खतुसार चन्ना राजपूतों से लड़ा, उनस्पेट के सीखा राया की जीतकर जसकी कच्चा के साथ विवाह किया। केंड्र में राठोड़ों का राज हो गया था, चायकदेव ने उन पर चड़ाई की परंतु राज चाड़ा के येटे राम टीजा ने अपनी बहन जसको ज्यांत्रकर सीध कर ली। पजीस परं राज कर के सेटे राम टीजा ने अपनी बहन जसको ज्यांत्रकर सीध कर ली। पजीस परं राज कर के सेट राम टीजा में राजपार खुषा (जीवजुर की ज्यांत के अनुसार राव टीडा सेट 12 रूप में राज पर था)। उसका चुन्न तंजिसेंह पहले ही मर गया था। उसके हो नेटों में से यहे चीतसिंह की गही न मिली, छोटा क्यी पह बीता।

(२) कर्नेल टोड कहता है कि क्यां का बहु आहूं क्टकर गुजरात के सुस्तकान हाकिन के पास चला गया। वस वक्त नागोर में मुनयकारणीं ( गायद जुजराएों हो ) हिंदुकों पर बहु। दुस्त करना था। याहा जाति के मृतिया हाता को बेटो भगवती उसने मांची। मृतिये ने कृतकार किया थीर वर बार होंदुकर जेसकमेर की तरफ चटा, गुजरफर क्लां मार्ग में से टसको सख्ड प पकड़कर नागोर से गया। यह मुक्कर रावल कर्य भागोर पर पड़ा थीर कहाई में गुजरफर को मारक भगवती के समस्तार पुड़ाया थीर वर्ष, ज्यान दिवाना पीए विद्या शिर करा हिकाना पीए दिवाया। मीर वर्ष राज करके से० १३२७ में मारा ( उस बच्छ गुजरात में मुसलकान हाकिन कहाँ या थीर नागोर में मुलन्य या ( अस बच्छ गुजरात में मुसलमान हाकिन कहाँ या थीर नागोर में मुलन्य या जरूर या वावर नाम का हाकिन से। करीय दो सी वर्ष पी होड़ हुया था। )

रावल सरायसेन (सन्मयसेन ) ने १८ वर्ष राज किया. यहत भोला राजा था। राव कान्हडदेव सार्वतसीहोत सम एक कालोर में राज करता था। उसने ध्रपनो कन्या का नारियन शहन लसम्बद्धेन के पास भेजा। सबल की पहली रामी उमरकीट की सोडी वडी जोरावर थो. रावन तिक भी एसके कथन को नहीं लोप सकता था। जन यह नारियल आया तो वह बड़े सकीच में पड़ा, सोडी को पूछने लगा कि रावल कान्हडदे का घडो टीड का नारियल भाषा है, यदि पीछा फेरें ते। सगे सनिधयी में धरे दोतों. से। धन यदि तुम कही तो नारियल फेन लें। सोढों ने उत्तर दिया कि जै। पहले निम्न-लिखित वाते। का पालन करने का वसन क्षेत्र सारियल भेजने हूँ। रावल ने पूछा वे कैत-कीन सी वार्वे हैं: सीडी यीजी-प्रथम तो सन्हिले में कुँवर यी(मदेव श्रावेगा सर प्राप कहें कि सन्दिला (पेशवाई) चहुवार्धा की मी प्रच्छी है परन्तु सीढों के सुराफिक नहीं। दूसरे, जब गढ में पथारी तब फद्दना कि नगर उमरकोट के जैसा नहीं है। वीसरा, जन सान-गिरी से इथनेवा जोडो (प्राधिपद्य हो ) वर कहना कि इसका ष्टाय सेढों के समान नहीं। चौदा, विवाद होने के उपरांत जब विदा करें हो सोनिंगरी की पोंडे छोडकर आप जस्दी यहाँ चड़े धारों। भोने ठाकर ने सभी वार्ते स्वीकार कर लों धीर जासीर गया. त्रन उन्हीं के भनुमार काम किया। रावज्ञ कान्हडरे, यारम-दे. और राजनीय (राशियाँ) सभी दिलगीर हो गये, फिर जर सीय हुई हो रावल कान्हृहदेव ने ( घरने एक सामत ) सर माल्हण की कई भादिमिया समेत भपनी कत्या के साथ भेजा। रावक सस्वद्यसेन तो ( प्रपने वचन के धनुमार ) जन्ही कर सीन-गिरी को पीछे छोडकर चला गया ! सेनिगरी बही स्टाम होकर

चल्ली धौर गाँव विरसींगडी के वालाव मण्डल के पास उसकी सवारी का सरापाल पहेंचा और जल के किनारे ठहरा। वहाँ वालाव में नीवा सीमालीत भूगमद लताये स्वात कर रहा था। सेानगिरी ने दासी को कहा कि भारी में जल भर ला! यह तालाय से भारी भर हाई। से।नगिरी ने पृद्धा कि इस जल में ऐसी सुर्गंध क्यों आती श्रीर ऐसी तिरवाली क्यों पड़ती है ? दासी ने उत्तर दिया कि नींया सीमान्नोत अपने १४० मित्र मण्डल सहित तानाव में जनकीडा कर रहा है, उसी से जल में यह सुगंध है। सोनगिरी दो मन मे पहले ही से जली-भूनी थी. नीवा के पास दासी की मेजा थीर उससे वात-चोत की । सूर (सामंत) को कद्दकर उस दिन ध्रपना डेरा वहीं कराया। नींबा ( यर्त के मुझाफिक ग्रचानक जालोर के साथ पर धान गिरा और ) सर मालन को साथियों समेव मारकर सेानगिरी को अपने घर ले गया। रावल लए मसेन ने ते। उसकी अञ्च भी न कहा, कुछ धर्से पीछे रावल कान्हड देव के दूसरा विवाह मंखा। मींवा के यहा उदलकर चली जानेवाली बेटी की माता पर कान्छड-देव का प्रेम था। इस राग्री ने इठ पकड़ा कि विवाह में मेरे बेटो जमाई को भी युत्तान्रो । कान्द्रडदेव ने बहुत समकाया कि अपने कीन हैं, धीर ने क्या हैं. परंतु स्त्री ने इठ न छोड़ा, दव नीवा के पास निर्म-त्रण भेजा गया। उसने उत्तर भेजा कि मैंने क्रवाल की है से। यदि पंज् पायक (मेरी कुराजवा का) जामिन होने ती में नहीं धार्कें। रावल पंजू का वचन दिलवाकर उसे बुलाया। वह भी ४०० आदिमयी को साघ खेकर जालार धाया। वहाँ सूरमाञ्चन के युत्र राजहिया ने मोंबा को चूक करके मार डाड़ा, इस पर पंजू पायक भी चाकरी छोड पादशाह के पास चला गया?।

<sup>(1)</sup> टोड जिसता है कि खरायसन ब्हा मोला राजा था। धार

मॅहबोत नैयसी की ख्यात २⊏६

राठीह सीमाल पहले कान्हड़देव के पास रहता था। कान्छडदेव ने जालीर पर महल बनवाये जिनकी देखने के लिये सीमाल की कहा। उसने उन महली में कुछ कसर बवलाई वब सर वाला कि त क्या कान्हड्देवजी से भी श्रधिक समक्रता है? इसमें उनमें प्रस्पर विवाद बढ़ गया, श्रीर सीमाल ने सर पर वलवार चलाई परंत बार खाली गया श्रीर सूर की कृपाय ने सीमाल का काम तमाम किया। रावल लखग्रसेन ने कान्हड्देव की कन्या की च्याहकर पीछे छोड़ी श्रीर श्राप घागे जेसलमेर चला गया। कान्हडदेव ने श्रवनी वेटो के साथ सूर मारहण की भेजा था। मंडल के तालाब पर ( सीमाल का पुत्र ) नीवा स्तान कर रहा था उस वक कोई शक्तन हुआ (कोई पची बीला)। नींवा ने शक्तनी से उसका फल पछा। उसने कहा कि यह शकुन कहता है कि जे। त चार पहर यहाँ ठहरेगा तो तुभाको बाप का वैर मिलेगा और एक रूपवती संदरी द्वाघ लगेगी। तन नींबा वालाव पर ठहरा। इतने में सोनिंगरी के सरापाल के साथ सुर मालय प्राया. नींबा ने उसे साध सहित मार गिराया, श्रीर कान्द्व हदेव की वेटी की ले गया। रावल पुण्यपाल-लखबासेन का पुत्र अपने पिता के पाट वैठा. दो वर्ष ५ महीने राज किया फिर रावल चाचगदे के पुत्र वेजराव के बेटे जैतसी ने उससे राज छोन लिया धीर उसे पगल की गद्दी टेकर उधर भेज दिया। कहते हैं कि मूल पसाव पुण्यपाल का पाता था.

जमके जेसलमेर से कीस २० डाग्र की वरक कुछड़ी गाँव जागीर में घा। लूबराव के जेसलमेर में देा गाँव सामना धीर धरजानी साछ पीड़े सदरि। ने उसे गही से उतारकर उसके येटे पुण्यपाछ की राजा

यनाया ।

पाल ने ६ सद्दीने राज किया। वह अपनी विमाता से फैंस गया या। इसलिये भाटियों ने मिलकर उसे गदो से उदार दिया)। ३

भारियो की जाखाएँ

धायग्र से ६ कोल । (इसी ख्यात में दूसरी जगह लिखा है कि पुण्य-

२⊏७

<sup>(1)</sup> टॉड लिखता है कि यह बढ़ा बढ़िसज़ाज था। एक दी वर्ष राज करने पाया कि जैसिंब गुजरात से दुलाया जाकर नहीं पर विजया नाया। दुल्याल के पोते राह गुजरात से जोड़्यों से मारोठ च्यार थोरियों से माछ एनिक्ट कहीं भवना राज्य जासवा।

## वाईसर्वा प्रकरण जेमलमेर के गढ़ का घेरा

रावल जैवसी (जैवसिंह)—इसने अजवल से राज लिया बहुत प्रतापी राजा हुआ, भीर दीर्घ काल तक (१८ वर्ष ६ सास ६ दिन ) राज किया। इसके पुत्र मूलराज श्रीर रत्नसिंह बहे योग्य घे श्रीर राज-काज भी वही सँभावते थे। रावल की प्रधान सोहड़ बीकमसी (विक्रमसिंह) पर रावल का पूरा भरोसा घा। श्राप ते। वृद्धावस्था के कारण वैठा रहता श्री**र** प्रधान कारवार भले प्रकार चलाता था। रावल के माईन्छ इससे (प्रधान से) द्वेष रखते थे, परंतु सवल एक की भी नहीं सुनता था। जब कुँवरों पर राज-फाज की मदार हुई ते। सब बोकमसी की बुराइयाँ उनके आगे करने खगे और कुँवरों ने भी कान देना शुरू किया। मूलराज की पास जसदृह की पुत्र दृदा वि-क्षोकसी, सांगण, बांगण रहते थे जा मन में घरती का प्रास वेध रखते. परंत मलराज रत्नसी जनर्दस्त चौर प्रधान बीकमसी सवल, इसलिये चनका कुछ वस नहा चलवा था। एक दिन भासकर्य जसहडोत ने मूलराज को कहा कि रावलजी वे। बहुत यूढे हुए, धीर तुम बेपरवाह. राज की रावर लेवे नहीं, प्रधान बीकमसी लीचें ले-लेकर प्रपना काम यनाता जाता है। उपज तो सय वह सा जाता है, तुमको कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार ग्रासकर्ष क्रॅबरों की बहकाने लगा। एक दिन देानीं क्रेंबर दर्बार में बैठे घे भीर दूदा जसहड़ोत पास बैठा था। एस वक्त गढों के शाके की मांत चली। दूदा ने क्रेंबरों से कहा कि

204

जेसल भेर इतना यहा राज्य जहाँ पाँच सात पीड़ी में कोई प्राक्ता (बड़ा युद्ध) न हुसा, शाक के विना नाम नहीं रहता है, इस-तिए एक शाका अवश्य करना चाहिए। इस पर मूलराज रलसी और दूदा ने गाका करना ठान पादशाह से घटुता करना (छेड़-छाड़ करना) चाहा, परंतु बीकमसी ऐसी हर्कत नहीं करने देवा था। आसकर्ष ने किर चुनली खाई कि योड़े दिन पहले बीकमसी ने ज्यावारी शेलों के पास क० १३०००) तिए ये और आपको केवल ७००) ही दिए। कुँबर भी उसकी बातों में था गए और बीकस को मार डासने का विचार किया। दिसा—

"िनरमै दुरंग दुवानरां, सोइ ब्रह्मोपैसीर। बीकम कंवरां सत्रहैं, द्वियां पछट्टै द्वीर ॥" "मूल मंकख दोयण सुकै, कर लागा बूँडाल। बीकमसी वी सुत्र सा, रवन पूछतां डाल॥"

मासकर्षे व मूलराज राजनी ने बीकम को एकीव में बुलाकर कहा कि सूचलाजा। वह बीला कि मैं कहाँ बार्जें, परंतु इन्होंने रावल की रापघ दिलाकर उसकी जाने के लिये वैपार किया।

दोहा— '' के घरयण मूलू सुकुष, देखें नाहीं देख। ए शेकन के वेलिया, वैषारी ने सेख॥''

प्याक्षम क बालया, वापारा न संख ॥ "सोना रूपा सांवहं, लाखां लेखा लेह।

सीख महायण लाख रत, सोम कंवर सो येह॥" " सोना जैत संमारिया, हय हय झाणै हत्य।

तूं भाई परधान तूं, वीकम छड़ कुवरध ॥"

" वरकरवत बहि बापरे, सांठ सँडा सप्रमाण। बोकम सिव मारग बहै, ले दीना मो जाण॥" २६० मुँहयोत नैयसी की ख्यात । "साम पसावे सामग्रम, कीथा में क्रम कोड़। ग्राट रिजक दिन पाधरें.. जपै विकम करजाड ॥ "

" बोकमसी रावल वदै, करदे जो करवार । हूँ जेसलगिर देक्ठा, वलै प्रधाने वार ॥"

" विकम विदेसज चालिया, विग्जड हाथा वीध । मृलै तोडो सुषसुगुर, साहि षालम सुं सींप ॥"

मूलै तेरडो सुयसुगुर, साहि ष्यालम सु साथ ॥"

मूलराज योजमसी के सामने छुद्ध छुवाल नहीं कर सकताथा,

वह ससे हर वक् रोकता रहता.या। जबवह स्वतंत्र हुआ तो स्वतं पादगाह से विमद्द करना ठाना। शाह का पीरजादा रूम गया था, वहाँ के सुस्तान ने स्वस्को एक करोड रुपए का माल दिया, पोळा लीटते हुए यह जेसल मेर होकर खाया थीर वहाँ सुकान हुआ। शेख की रखा के वास्ते २०० पादगाही सवार उसके साथ थे, मूल-राज रत्नसी ने उन सबको मारकर उनका सारा माल ध्रसवाव खूट लिया थीर पोड़े मी ले लिए। देहा

''मोद्द मोद्दमवो हिंदुवां, सिंगारे सुजडेह । वेरे काढा माल ले, पोठ सहदां देह ॥''

शैराजादा नारा गया। माल बहुत द्वाय लगा, परंतु जाना कि इस पादगाही नाल के लेने से चपट्ट धन्यय चटेगा। उसकी तो गढ़ के नीचे तहरानी में भरा, परंतु जिन टाकुरों के बहुकाने से यह काम किया या फिर उनसे मन किर गया। यह राजर पादगाह के कान तक पहुँची, उसने बड़े कोष में धाकर कहा कि मैंने इनकी कई बार माफ किया परंतु यह ध्वराय चमा नहीं करूँगा। देाहा— "जैसलमेर दुरंगगढ़, बसैन काही गक ।

रान बगरसे काफरा ते सुरवाद्य वनाव ॥"

''श्रालम दाढी कड्डकर,. घातै वे वै द्वाय। साल्ंगढ़ हूं मूजरयख, लेख्ं चंद्रप्रसाय ॥" पादशाह ने सर्दार कमालदीन की सात हजार सवार से जैसल-मेर पर विदा किया थीर उसने आप कर गढ़ घेर लिया। दो सीन वर्ष ऐसे ही बीत गए परंतु गढ़ न टूटा। कमाल हीन की चौसर खेजने का शीक था। एक दिन मृतराज मामृती वस्न पहन धीर साहे से शस्त्र वाँघकर वहाँ स्नाया जहाँ कमाल चौतर खेड रहा था, धीर स्तगादौंग बताने। वह दांव अच्छे देवा था, क्रमाल उसके साथ खेलने लगा, दे। दिन तो मूचराज की जीत हुई धौर एक दिन कमालदीन पाजी ले गया। दल पंद्रह दिन ऐसे ही खेलते रहे. फिर कमाल मूलराज को पहचानकर कहने लगा कि तुम सदा श्राकर तमारे साथ खेवा करेा, मैं खुदा की वीच में देकर कहता हूँ कि यहाँ धाने जाने में कोई भी तुन्हारा किस्रो तरह का दुरा न करेगा। तब से रावज निरव खेलने के लिये प्राने लगा।

करेगा। वन से रावज निरव स्तेजने के जिये धाने लगा। यह रावर पाइशाह तक पहुँची, उसके कार नाम का एक मरहटा पंच- इजारी उमराव था, उसने धाने की कि मुखराज व कमाज़दीन तो खीसर खेलते धीर मिन वने हुए रहते हैं, गढ़ लेवे कीन, यदि इज-रत नवाजिया कर्माकर हमें हुक्म देवें ते। हम जाकर गढ़ फतइ फरें। पादराह ने उसका मंद्रव बारह इजारी किया धीर जेसल- मेर पादराह ने उसका मंद्रव बारह इजारी किया धीर जेसल- मेर पर जाने का हुक्म दिया। कपूर ने धर्ज की कि इजरत किसी वहें सेनापित की नायक करके साथ किया, इम उसके मीचे काम देगे। खपने माज़्जे धीर जमाई निज्ज केसर (मिलक फेसर) की पादराह ने बड़े सेना के साथ विदार किया। जब यह जेसल-

मेर के निकट पहुँचा तो कमाझदीन या काफूर (१) पेशवाई को गया और उसने कहा कि घावा करने से गड़ छाघ न छावेगा, गड़ सें २.६२ सुँहयोत नैयसी की ख्यात सामान न रहेगा तब टूटेगा धतएव तुम घेरा डाल **हो**। छन्होंने

यद्यात न मानां। कमाल बोलां कि जो न मानां तां मेरे नाम एक रहां लिए दें कि तुमने जो पेरा डालकर पड़े रहने की सलाइ दो यो यद्द दमें पसंद न धाई। मिलक ने रुक्ता लिए मेजा, तब दसने अपना काम उनके सुपुर्द कर दिया, ये ते। सीचे गढ़ पर चढ़ने लगे।

कमालदीन ने मूलराज को कहलाया कि मेरी राजी जाती है.

झव देखें तुम कैसा युद्ध करते हो। मूलराज रक्षसी ने अपने साथ को समभा दिया कि तुकों को निकट आने दो, गड़ के केंगूरे पर हाथ रखते ही काई भी वीर गोली मत चलाना; युनु गढ़ पर चढ़ने लगे, टटरियों की भीट देकर सीढ़ियों के द्वारा सैनिक जन अपर जा लगे, कपूरा योद्धाओं को उत्तेजित करता हुआ बढ़ा, और मिलक-केसर पीली तक पहुँच गया। पंद्रह हाथियों को द्वार के कपाट तोड़ने के लिये आगे किए। मूलराज सिंस्ट्वार पर दो हज़ार जुमारों को लिये ग्रस्त सजकर तैयार सड़ा अपने साथियों को ताकांद कर रहा या कि मेरो के वजते ही प्रदार करना। जैसे ही

हुई निकट आए धीर केंग्रों पर हाय लगाया कि मेरी वजी, धीर ऊपर से मववालें मांगर येंत्र चलने लगे (यह यंत्र शायद नषया के समान हों)। बहुत से शत्रु मारे गए, इधर पौलि के पास से मूलराज टट पड़ा। लोहें से लोहा मिछा, रत्नसी ने भी द्वार रोाल-कर साथ दिया धीर मलिककेसर व सिराजदी (शिराजुदीन) मारे गए, दूसरे भी कई उमरा रोत पड़े, धीर सत्तर इजार मलुख वहाँ काम आए। (यह भविश्योणिक है)। पंत्रह ही द्वारियों को सार गिराए, कपूर मरहटा मागा, धीर उसके साथ पादशादी सेना मी पहायन कर गई।

1

#### दोहा

"केसर मिल्र सराजदी, वेमूलू हरवाह ।
जायें केदे हैं उबलें, खाजोमंभ कड़ाह" ॥ १ ॥
"भायेजो पतसाहरी, जामादो पतसाह !
पृमुस्त स्वाधो मृल्लरज, सवलें उभी वाँह" ॥ २ ॥
"रामां सहर तायसी, खाँचिय प्रायो। याय ।
सिरपड़ सहितो संबहे, लोधो जोर विनाँय" ॥ ३ ॥
"सिसर सहस निकंदिया, कोट मर्यंकर काल ।
वंधव सेया विद्याह्मपा, के कूटीत कराल" ॥ ४ ॥
"कांदी सेवग सांभरें, केस भरे के सांग ।
भारेंद्र केल भिर मृल्लरज, जीतो गड़ रो काँम" ॥ ४ ॥
"पनारें पट हली पढ़ें, सतर हजार कंबव ।
कपूरी नै मरहटें, बढ़ें सांगा धनमंय" ॥ ६ ॥

फीज भागी। कमालदी ने झाकर कहा कि मिलिक केसर, सिरा-लदी और दूसरे भी बड़े आदमी जो मारे गए उनकी लागें दोजिए, वे मक्के भेजी जाँगी। भूजराज बोला कि लागें नहीं धनका धिन-संस्कार किया जानेगा और दूसरी लागों को गीदड़ जरदा खादि जंगली जानवर दावेंगे परंतु देने के नहीं। कमालदी कहला है कि यदि लागें न मिलीं तो पादशाह इमारी खाल खिववा देगा। धन्यव मेरी प्राचना सुनकर लागों दे दोजिए।

"कपूरी ने मरहटा, अहा उतारे मूत । माँगे साह कमालदो, केहर रो ताबूत्रण्णा १ ॥ "मिछक कटे मूला सरस, रयसन कर मनरोस । साह भाजम पाडावती सुक्त संकानी पीछण्णा २ ॥ मुँइषोत नैबसी की ख्यात

રક્ષ

"जड घड जरका जैववाँ, मिलक कमाल मवग्ग। पेस करें जे पावसाह, केंद्र जाहिस झगा" ॥ ३॥ ''वेरी माई पत्र हूँ, तू मेरा सुरवाख। वाप तूंज मो वाप है, मृलू जाय प्रमाख" ॥ ४ ॥ "मुल कहै कमालदी, सत्र न कोई देह । केइर रे! ताबूत लैं, मैं तोन्ँ दीनेइ" ॥ ५॥ ''ससलमान काथै विहूँ, अ तारे वायृत । मूलू नै कमालदी, वधव हुवा जुगूत'' ।। ६ ।। ''ऊपाडे नर वाइग्रां, घ्रसी सीय वायूत । ·· वोलमुख, साहध के जमदूव''॥ ७॥ "वायवा उतारिया, प्रहृढोई सहहास । पडिया दिल्लो रहका, भाखि सहुख दीवाक्य ॥ 🗆 ॥ "दस्य गयदां नांसिया, भारवय भुज ठार । क्रनर्छर कांकापटा करण, जेहा पावस घारण ॥ 🚓 ॥

"वेरोसां सुरवाय पिस, वल इल देखे वेव । कपूरी ने मरहटें सिर मूँहे गददेव" ॥ १० । "सामिल मिलक कमालदी, सुन्न भारी पवसाद । केंद्रर मार प्रदोवदे, सेंद्र भाटा चाचाइ" ॥ ११ ॥

पादशाह ने फिर कमाखदी को भेजना चाहा तव उसने उजर करके अर्ज की कि इजरत ने मरहटा कपूरा के कहने पर सुभे नीचा दिखाया। मेरे भाई-भवीजे और राजपूरी का नाग कराया। में भी खराब हुआ और इजरत भी गुरु न रहे, इसलिये अप में जेखलमेर पर न जाऊँगा। पादशाह ने बहुत आगह के साथ कमाल को फिर रयाने किया। दोहा— "सुष फुरमाष नखाय स्रत, एकन दूजी बार । इंसा बचन संभाहिया, गढ़ चैरंद दुवार ॥"

कमालुदो ८० हजार सवार साथ लेकर द्याया धीर गढ़ घेरा। राज धावे होने जुगे। प्रधान बीकमसी ईंडर जाकर चाकरी करता था। इसने गढ विषद् के समाचार सुने धीर जेसलगेर श्राया। मल स्वसी को कहा कि बाप ने सक पर चोरी का फठाकलंक लगकर सुक्ते निकाला या परंतु अब श्रासकर्ण की पूछकर सच भूठ का निर्मय की जिए। उस वक्त दो मैंने श्रापसे कुछ न कहा. पर अब साँच की जाँच की जावे। (तहकोकात से) आरसकर्थ भूठा ठहरा। मूलराज रज्ञसी ने जान लिया कि यह हमारा वैरी था। इसी लिए इसने हमारे अच्छे नौकर की सोथा, इससे उन ठाऊरी में परस्पर बहुत वैमनस्य बढ़ गया। जसहाड़ोती ने सोचा कि जो ये इनसे क्ठे हुए हैं तो इम क्यों मरें। इदा ने तो ( मूलराज को ) छोडना न चाहा परंतु आसकर्ष ने उसकी सेति हए बाँध दिया और गाँचे में पटककर चल निकला। द्दाका विवाद पारकर हुआ। या, वह वहाँ जा रहा।

मूलराज ने भी गढ़ को सजा, रावल जैवसी मृत्यु को प्राप्त हुमा (इसी क्याव में दूसरी जगह जिला है कि प्राग्न में जल गरा)। मूलराज गहो पर बैठा श्रीर रष्ट्रसी को राया की पदमी दी। १ वर्ष ७ महीने राज किया। बारह वर्ष तक गठ पिरा रहा तर स्वर सामान बीत गया। श्रीर दी कोई मन रहा नहीं केवल काल बी जवार मास इ की रहा। मूलराज व रतनसी कहते लगे कि यह अमस्य यान है, इम इसे नहीं सावेंगे श्रीर मरना विचार लिया।

सुँहयोत नैयसी की ख्यात २८६

### दोहा

पाँच फलेवर वारस्ं, रावल आजो चेह। धाएँ मरगढ़ घापस्यां, विज्ञहा वार करेह ॥

फमालदो को कहलाया कि तुम मेरे माई हुए थे, सा आज भाइयो का वक्त था गया है, हमारा वीज वचाग्री ।

देहा "मूवां गाढ़े वे हुवै, दोना बचन सवाल। क्यूँ पालीस कमालदी, बंधु तसारा दील'।। १।। "झखे कमालहि मूलरज, सुखनर वै नरनाह। साय श्रमान समंघरै, सहिया सा पवसाह"॥ २॥ "इक भागेजा साहजी, कंवर यचाय चियार। मृलू कहे कमालदा, सांकी घाता सार''।।३॥ ''ब्रसइंजि ब्रामान, मूल् कहै कमालदी। मकरै मूबलमान, मिलकम मारै मनवह्यण ॥ ४॥ "मोई मा खाप तजे, नोज मजार निवेस ! कमाल पर्यंपे मूलरज, वा सन कोई वेस"॥ ५॥

"कमाल पर्यंपै मूलरज, (सहूरीप) सुरवाण।

जांघड़ ऊपर सीस है, पाढ़िस वचन प्रमाय" ॥ ६ ॥ तव इतने सहीरी की कमालदोन के सुपुर्द किए-धड़सी, लख-

मण, मेलगदे, माटो चानणदे, ऊनड़ किले की पौलि खोलकर १२० मतुष्यों से मूखराज काम बाया, जिसकी साची का गीव—

"पड़ रवय गर्लवी घड़ी घड़ी घट । पुरुली नासत्र माल प्रज, मार सिखर पर ऊपर मंहिया, जेसलमेर के गढ़ का घेरा २६७

"ममधूवलै न मूलरज, तराप घाय निस फौज दूटवी, **रहियग्रनर** जाति श्रावग्ग. "सुगिर सिरंग दर सुधित जैंद सुत, खित डेालियो नवह तो छन । निसा की जवटी विन सटती,

"फिरतै नरना खत्र श्रामकोर, एरधज किया न जैत श्रगेश्रिम,

मन मृतारज ज्यूँही धूमेर' ॥

## तेईसवाँ प्रकरण रावल दूदा श्रीर वादणाही चेना का युद्ध

देवराज मूलराजका पाटन वैठा । मूलराज रतनसी के गरने पीछे द्दा जसहडोत रावल हुआ, वह शाका करके काम आया। फिर रावल घड़सी रतनसीहोत ने पादशाह की प्रसन्न करके राज लिया। रावल घडसी की जसहड़ तेजसी ने मारा, घडसी के कोई पुत्र न था. उसकी राखी विमलादे रावल मालदेव (मिल्लनाय) की पुत्री ने राखा रूपसी के दोहित्र केहर की बारू छाह्य से बुलाकर गोद लिया। कोहर देवराज का रायल हुआ। देवराज के पुत्र हमीर की मारीठ जागीर में घी, इसके वंशज अर्जुनीत भाटी जिनकी संवान जीपपुर में चाकर है। हमीर के वंशजों का एक दल जेसलमेर चाकरी करता जो पहले पेकरण के बाहले (नले) पर रहते थे। धर्जुनीत माटियों में जैवा सालोड़ो पोपल वरसाये व्याइने की श्राया था. परन्त कारण विशेष से विवाह तो न हुआ और याधक बहुत से इकट्टे हो गए । उन सबको उसने विना व्याह हए ही त्याग दिया । जसहरू के पुत्र दूदा रावल, विलोकसी, बाँगण, सांगण, श्रासकर्ण। जस इड पील्ह्याका थीर पोल्ह्या काल्ह्या का पुत्र या। दूदा विलोकसी टीकायत न हुए थे, जब मृत्तराज रतनसी के मरने पर गढ़ पादशाह को द्वाध आया तब राह्या रतनसी को पुत्र घड़सी, कानड़, जनड़ की मूलराज ने प्रपता दंश थना रखने के वास्ते प्रपने मित्र ( पाद्याही सेनापित ) कमालदी के सुपुर्द किए थे, उनकी यह अपने प्रायों के समान रखता था । इसकी रायर पादशाह को हो गई, तय कमालदी

ने वनको घे।ड़ो पर चड़ाकर चुक्कें से तिकास दिए झैं।र वे नागे।र में झाकर ठहरे।

(जेसलमेर का) गढ़ सूचा था, और रावल मालदे का प्रताप उस वक्त बढ़ा हुन्ना था, रावल के बेटे जगमाल ने गढ़ खाली देखकर चस पर श्रधिकार कर लेने का विचार किया। वहाँ जा रहने की वैयारी करफे ३०१ गाड़े रसद सामान के भरवाकर वहाँ पहुँचा दिए। बारहर चंद्र रतन माला का बेटा धापत्ति का मारा मेहने जा रहा था इसने जाना कि गढ़ मेरे स्वामियों के द्वाय से जाता है ते। माटो ददा विलोफसी को जो पारकर में रहवे ये इस बाव की सवर पहुँचाई। · द्दा विलोकसी पहले ही गढ़ में ब्रान जमे धीर पीछे से जगमाल ब्राया, उसने वहाँ धोड़ों के धैंस (ख़रचिह्न) देखे। पूळा कि यह क्या बात हैं, बारहट चंद्र ने जो जगमाल के साथ था, कहा कि दूसरा कोई माटी ऐसा दिखता नहीं जो गढ़ में था थैठे धीर शायद द्दा तिलोकसी जसहड़ के पुत्र होनें दी। श्रजन नहीं। जगमाल वहीं ठइर गया और सबर के बाखे अपने दे। राजपूर्ती की मेजा। उन्होंने जाकर देखा ते। दूदा तिलोकसी ही है। उन्होंने वन राजपृतें के साथ जगमाल को जुद्दार कदलाया थ्रीर कहा कि इमारा गढ़ था सी हमने खिया। श्रादिमयों ने यह समाचार जग-माल को छान सुनाए तो उसने पीछा कहनाया कि हमारे ३०१ छकड़े सामान के ते। भेज दे।। उत्तर द्वा की तरफ से यही धाया कि वे तो हमने लिये, अब तुम जहां देखी हमारे गाड़े ले लेना। यह सुनकर जगमाल पोछा हीट गया थीर दूदा गहा पर वैठा। वह बड़ा बीर राजपृत हुन्ना।

जव रावलं मूलराज व रअनसी ने (शाका करने का) नियम निश्चय किया घा दस वक्त दूदा ने भीचनके साथ वही प्रण लिया था। ३०० - सुँहस्थोत नैयसी की रयात एक दिन रावल दूदा दर्भय में सुरा देसता या कि श्रयनी डाड़ी में

एक दिन रावल दूदा दर्भेष में मुख देखता था कि अपनी डाड़ी में चसने एक रवेत केश देखा, उस वक्त उसे अपनी वह प्रतिहा याद श्राई जो उसने मूलराज रवनसी के साथ ली थी। मन में सीचा कि जरा तो निकट ब्रान पहुँचो, योही भर जाऊँगा, इससे ती उत्तम यह है कि कोई ऐसा काम कहें जिससे नाम रहे। प्राना यह विचार **उसने अपने भाई तिज्ञोक्सी को कहा और वह भी सहमत हुमा।** स्य ददा दे। गढ में रहा और दिनोकसी चारी श्रोर पादराही इलाके में लट-मार करने लगा। काँगड़ेवाली की लूटकर बहुत सी धीडियाँ ले आया. लाहोर के पास से बाहेली गूजर की भेंसी का टीला लाया झार साने की मधानी भी। पादशाह के वास्ते पानी-पंच पेरहों की से।इवत आवी थी उसे मार ली। यह ते। बढ़े-बढ़े विगाइ थे, दसरे भी कई उपद्रव किए। वादशाह ने क्रोधित ही फीज विदा की (पाइशाइ का नाम नहीं दिया धीर दूदा का सिर्क दसमास ७ दिन राज करना द्विया है श्रवण्य उस वक्त भी

टाला लाप श्रीर का ना नियान का नियाह के बाद जाना पंच पोहाँ की सोइनल का ना ने नहीं कि हो ना हुं- नहें विगाह थे, दूसरे मी कई उन्द्रव किए। वादराह ने क्रोधित हों पीता विदा की (पादराह का नाम नहीं दिया और दूदा का सिर्फ दसमास ७ दिन राज करना जिता है अवस्व उस वक्त भी सुज्ञतान क़ीरोज़ तुगृजक ही का देहली के तका पर होना सम्मव है)। गट का पेरा लगा, ये तो शाका करना चाहते ही थे, गड़ सजा और युद्ध करने लगे। इसकी साची में आसरांव रतनू ने बहुत कुछ कहा है उसमें के थोड़ से देहि यहाँ जिसे जाते हैं—
"आवटियो एकोहटा, दे हुरहय मेरहाय,

आवादया रक्ताव्य, र दुरुव करवाय, सामर आयो पागाय, गासेणे रियटाय !? "एक सुत तें संगई, हंतसेन बहुत, पेटांज्य काटेपरें, किय तुरके वासूत !?" "मढ़ हुवां झाये सुगल, नाया टक्क पवडाल,

पहिंचा दिल्ली पीडदी, गोरख वीड़े गाल ।''

"दातू सहल सतीतयां सौकल के कायोह,

रावल द्दा धीर वादशाही सेना का युद्ध

सीवत आई सीवनी, तयीज जतुकायीह ।"

"ऊसासि नेसारिया, धिविया दीय वराह,

हिंदू प्राथन आवही, नहीं मिली छै मांह।"

''परवायोा पतसाहरा, लिस मृत्तै मेखाय,

इस गढ़ सिंदू बॉफडो, कर प्रहियां कैवास ।"

''जैसलमेर दुरंग गढ़, दूठा जदु दे। राव,

मेघाडंबर छत्र सिर, दीध निसायो घात्र।" "नीसाणे घावजिया, गार्जे गहरे सद,

आकंपे पतसाद्व दल, पड हाया परमद।"

"जेती शुंय गोलाव है, सर पूजे सर राव,

वेती इक्षन सकती, मारे द्दे। राव।"

''श्रो मारै क मोकली, रहिया दला नैठाइ, इठ हुवे। हू देसरस, प्रारंभ पेरोसाह।"

''हिंदू फोटन छॉंड ही, न न तुरके मेल्हास,

वित्रह ते। बारह बरस, दूदै नै सुरताय ।"

"रावल भूरज पद्मारिया, ए उपाव कवरेट.

जंत्र मेरु नैवीड़ियो, पृत संड सीर भरेइ।" "अपिट्या पतसाद इल, यागी भर निसास,

भाटी दानी भीमड़ै, तब गाहम परमाया।" "सुघन भंडारा नीठियो, लिख मीकडिया पत्त,

जी असताई सावली, रावल भराव परच।"

''दीवे ट्रकन सकिया, तेरि नेया त्रास,

घादर भाषा प्रापरी, गुद्द रहिया मेखाय।"

"संडाखा घड़ सांमही, फेरी जेसखमेर, पाछो दल पवसाहरी, पिरिया घाते घेर।" "दूरे। कहै विजोकसी, तो सिर छत्र घरेह, परतन भंजी धापयो, तुँगढ़ छल घयो करेह।" "श्वाद क्याद चरावियो, लोचन हूँ तजबार, जीभी हैं गीहें किया. फीस्ट इरह मंकार।"

`**३**०२

मुँहणोत नैयसी की ख्यात

जीमों हूँ गोहूँ किया, कीरड़ उरह मंस्तार ।" "हाडा हूँ चावल हुआ, रुराई पड घल, तो असताई संमलो, ते क्यूँ टुकै सन्न।" "रावल अन परतीवियो, सो क्यूँ अन्न मखंड, तो प्रोली बोलाय कर, सिर क्यूँ छन्न घरेह ।"

ता प्राह्म वालाय कर, स्तर क्यू छत्र घरहा । 'ते। चैठे में...सिया कड़िया लाख सवाय, मो चैठां जीवे कवण, कस वा करसी वाय।' 'श्रंतेवर पृद्धाहिया, वाकेहा परिहास, मोडा आगे डम कड़ै से चाड़ो निरवास।''

सोड़ा भागे इम कहै, से चाड़ो निरवाण।"
"ग्रंतेवरे कहाविया सांइसे पूरत गस,
सांसे मर हो सांकवा साही भ्रम्छ परच।"
"रावल जनहर राचियो, इसले पुत्र वोहलाय,
नोमियायाँ इसके रहां रहां छा अनवरताय।"

माधू खड़हरू माटिये खग षात्रजियो हाथ ।'' ''दुसल माणी पे देवरज, फिश्माणद प्राणपाल, पवसाही दल जुम्मवा, महामड़ फमाल ।'' ''सावल सीह हमीरदे, चक्रव ऐ पहुवाय, भाला भवाड़े प्तरज, प्रथिम फलह परमाण ।''

"कोट तथे हल वंस छत्र सरगसमैले साथ.

''वैर'सनेही वाखियों, फिटक संभ्रम कुल में।इ, खेड़ैचा खग सग्मिया रहै हरी राठाड़।'' ''साँमज संवा कह करें, कर साखद सिखगार,

म्राराखी रावत भरी, गल तुलछां दलहार।"

"ते लोचन तेही बदन, तै वेधन गजधन्न, दुईभायां तवां विसंच्या, जाब ग्रंतेवर कन्न।" "रावल जमहर रिचयो, श्वतर सरंग प्रमाण,

रावल जमहर राज्या, अंतर सरग प्रमाण, सेाडी कहियो सामनूं मी धायो प्रहिनाण।" "जेसोडी सिरकापियो, तो चुहरोषिये संसार,

"जे सोटी सिरकापिया, वी चहरोथिये सेसार, कहती रावल श्रीकियो, वेही दीप विचार।" ''जेकर कार्डादाहियी खडिंड कहें कालाइ, प्रोली हुयसी प्राइसम मेलो मिल कार्बाइ।"

"रावल श्रंग निसंग करि, श्रावहि केवाण, चलण काटी धापियो, नाऊ पुरुष सहनाण ।"

रावल दूरो विलोकसी गढ़ करर हैं, और पादणाद्दी कील तलहरी में, इस तरह विग्रह चलते बारह वर्ष बीत गए, धावे कई बार मारे परंतु गढ़ हाथ न ष्याया। एक दिन रावल दूरा ने रही पर की प्रामाणूक-रियों के दूब की रतीर वनजाकर पचलों के लगवाई धीर वे पचलें जिलहादी में किकवादी। सैनिक जाों में उनकी लेजाकर प्रवने सदौर की दिललाई, तम सेनापित ने विचारा कि बारह वर्ष बीत गए तो भी घान तक गढ़ में इतना सन्वय है कि प्रय वक दूय दही रात हैं। भतः पह गढ़ चान का ना ना ना ना ना ना ने से समानकर तकों ने प्यान है रे पड़ा लिये। इस वक जसहड़ के तुन प्रामक्कर तकों ने प्यान हैरे पड़ा लिये। इस वक जसहड़ के तुन प्रामक्कर के वेटे मादी भीमदेव ने उनकों भेद दिया, कोई करते हैं कि सहनाई धाना-

'कर कुछ रहस्य प्रकट किया थ्रीर ऐमा भी कहते हैं कि धादमी

मॅहबोत नैयसी की ख्यात 308 भेज कहलाया कि गढ़ में सञ्चय घन टूट गया है। तुमने जायह द्य

देखा सो तो भंडम्परियों का या, तुम पीछे फिरो, दे वीन दिन में रावल गढ के दरवाजे खोल देगा। वब मुगल पोछे लीटकर आये। ग्रव रावल द्दा तिलोकसी नै मरने का निश्चय कर लिया। भीम-देव ने भेद दिया! दे। हा ---भोमी नाम घरावियो श्रासावत श्रम जामा। माटी दीनों भीमदे. तेवढ भोद प्रमाण ॥" रावल में पहले दिन जोहर किया तत्र राखी सोडी ने उससे निवेदन किया कि भागके शरीर का कोई चिह्न मिले, रावल ने अपने पाँव का अँगृहा काटकर दिया। दशमी के दिन जीहर हुआ श्रीर एकादशी की रावल ने जूक मरना ठाना। रावल ददा के एक कन्या द वर्ष की थी. वह अप्रिमें प्रवेश

करने से भयभीत हुई, इसलिए उसकी नहीं जलाया गया। दशमी के दिनश्राघी रात बीते वह बाजा रावल के पास ही सोती थी. सारे राज-पत मरने को तैयार हो बैठे थे, उनमें घाऊ मेछला नाम का एक कॅवारा राजपुत्र १५ वर्ष की श्रवस्था का था। श्वह रावल की पगतली सहला रहा था। उसने निसास छोडा, रावल ने कहा कि ऐसा

क्या. अपने तो स्वर्ग में पहुँचनेवाले हैं, फिर तुम्ने इस वक्त यह दिलगीरी कैसे आई ? वह कहने लगा कि मुक्ते और वा कोई चिवा नहीं, परत शास्त्र पुरायों में ऐसा सुना है कि कुँवारे को गवि नहीं,

स्त्री स्वर्गका मार्गवताती है। रावज ने विचारा कि मेरी यह कन्या भी क़ुँवारी है श्रीर यह श्रच्छा राज त है इसी को व्याह हैं। वत्काल दोनी का विवाह कर दिया। दूसरे दिन वह वाला भी धाग में जुन मरी । पीलि खीलकर रायल दृदा विनोकसी युद्ध के निमित्त गढ से नीचे रुतरे, लढाई हुई, रावल के साघ २५ राजपूत थीर वाकी

दूसरे मनुष्य थे। पंजू पायक तिलोकसी के मुकावले पर श्राया। विलोकसी ने बार किया। पंजुको बलवार के खेल में प्रवीस दोने का धर्मंड था सी हाथ पाँवीं की समेटकर कुढंगेपन से उस फटके की वचाता ही या कि तिलोकसी की तलवार एसके घड़ की चीरती हुई पुरुवी पर लगी और वह नी टुकड़े होकर गिरा। साख "तिल्हरै घाव से पौजू हेकदण, नवे कटके हुवे। वहि गये। निकरण ।" रावल द्दा ने भाई की बहुत प्रशंसा की । तिलोकसी बीखा कि भली बात, भाज ही घापने मेरी प्रशंसा की है। रावल दूदा ने कहा कि मेरी डीठ लगती है। इतना कहते ही उसी वक्त तिलोकसी का प्राय गुक्त ष्ट्री गया। रावल दृदा भी एक सौ मनुष्यों सहित काम आया, रावल की खियाँ दूसरी तो सब गढ़ पर जोहर की धाग में जल मरी र्घा, एक मांगलिया राखाकी बेटी अपने पीहर खींवसर थी, सी पादशाह खॉवसर के पास ग्राया। तव उस रागो ने कहा कि दृदा का मस्तक ला दिया जावे ताकि में उसके साथ सती हो ऊँ। हुंका साद ने पादशाह के पास जाकर मखक माँगा । पादशाह ने कहा-तीन महीने बीत गये श्रव सिर की क्या पहचान है। सकती है ? हुंफा बेखा कि दूदा के सिर को मैं पहचानता हूँ, आप सुके दिख-लाइए में उससे 🖷 तें करवाकेंगा। सिर दिखलाए गए ता दूदा का मस्त्रक हॅसकर वेलिने लगा, उसकी साची का गीत हुंका साद् का कहा हुन्ना--

गोत

"क्रमफेत स्वरम कज मद भारव कज दूठ दृदक्षे दिया दूजीय। पद्द विष्य भवशे त्रिक्षे पेरिक्षो, बढ़ परिते नार्पती प्रीया।। बार्द्रतावर मात्र वेगड़ा, वकता सुचै हदे पश्चिप। बेसख गिरा विक्री दिन जाये, द्वाची ताली दे ऐंसियो।। ३०६ सुँइबोत नैबसी की ख्यात हुं हूं फड़ा मरण फिन दारू, घरसा मिली जवी घर

मेहूँ मुँद्ध फ़्रेरफ्य माने, कमल कई ना हुवै कर ॥ करमूं विद्या मूंछ घूंड सी, सुंनकर धानव ग्रेगियो । फ्रंजिसियो गडी गिलेवा घादम, गीरी इड़ इड्ड दूदी हॅसियो ॥'

देाहा रावल ब्द्रा ही का कहा हुमा— "मैं जारी वें मेलियो. विसहर मार्च पांव।

मनखत मायी धापरी, श्रहिवा खात्र स सात ॥"

गीत थीठू बाइड का कहा हुमा— ''घर काज धीर उमल घरें घीरतब, श्रापको बल घाऊठ गिर ।"

"वाव पर ठवें दूद परगंजय, सरप कसया सुरवाय सिर।
सुविप किलंन सिर केइर जयसल, वाव परठवें सभे पण
केइल करया घयो कसमसियों, फेर न सकियों किही कया।
मिलघर मेड कमल मिह डोहण, चाच बसोघर दे चलया।
मूण सबर दी तथों माडचा, मयरित मायी निभेनया।
वह गिर विपन घडोवड रावल, हुरंग पाया वें दृश्व हरें।
पोद्व पतमाह पाल कुल पेंहडें, कीयो पगतल राज करें॥"
''जेसलमेरपूर्यों राव जादन, प्यवस्त सरस मर्गेत था।
कालगा रुग्यों का करी सुवह मफिरीयों प्रवक्त हुए एए।

पोह पवनाह पान कुल पैहर्ड, कीयो पगवन राज करे॥" "जेसलमेरपयो राव जादन, पयदल सरस मनंवे थाय। काल्ह्य हरो पड़े कमसीने, पहत निकित्यो मिलको पाय। कसी लात जालम दल ईसी महि लक्त थाए सुरताय। भुरज भुरज फिरियो राव माटी, दूदेगिह फिरियो दोवाय। सुर जसहल सामा सुरताये, निवनित दोवा कटक नवीन। कम रात्यव दोना नवकीटा, दूदे यरमद्वार नह दोन॥ पटह्य पतसा गर्यंद मीताहल पे माजवा जु भुष पहिया। दूध दोठा में चकवव चुखवा, कत्ववरेस मामरस्य किया॥

वनवाया

किलन कुंतर नर फेहर जू वाकर पन पन पै लीजे पढ़िया। प्रविव सु प्रवित प्रवक्तेजप्रवाला, जसहड़ संप्रम पछै जड़िया॥ साद्लो में जसहड़ संप्रम, भिड़ भद्रजाती प्रमुरमना। दीसे रायहरे हुज्ञवसल, सोती महिला मबड़ लगा॥"

गीव भारी तिलोकसी जसहड़ का-

"तांतिलया तुरंगम खड़ खाजीना, जुड़ बारय जीगायपुर जाय। धसपत राव तथा इल धाया, विशोकसी नइ वीसरे ताय।। भखे तीन्हरिया भेता...पाचया डरिया मूंमंडरियो — बर नीसरे जकै सनियाई, धनी आई हूं धाया।। धविहड़ मन सहड़ खंगोश्रम, बड़पुर वजै न विहड़े वंस, तीजातयो कोट ही कारया, हांमू करता डड़ियो हंस।।''

रावल दूदा के बेटे पेाते



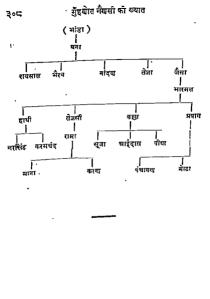

## चेवितवाँ प्रकरण

## रावल घड़सी स्नादि

रावल घड़सी-मूलराज रतनसी शाका करके मरे तब वंश बना

रखने के वास्ते रतनसी के पुत्र घड़सी ने कनड़ कान्हड़ श्रीर एक **मां**जे देवड़ा की कमात्तदीन के सुपुर्द किया था। मृत्तराज इस प्रापतकाल में कमालदीन का पगडी-बदल भाई हो गया थाँ इसलिए कमाल व उसको बोबो ने उन खड़कों को अपने पुत्रों के समान लाड़ प्यार के साथ द्विपा रक्या श्रीर उनके रसेाई पानी के लिये दे। ब्राह्मण नियत कर दिए थे। जैसलुमेर विजय कर जब कमालुदीन दरगाह ष्ट्राया तो कपूर मरहठे ने पादशाह से धर्ज की कि मूलराज व फगाल में गैत्री घो इसलिए मूलराज ने अपने भवीजी की कमाल की गोद में दिया है। पादशाह ने कमाल की पूछा कि रतनसी के बेटे ब उसका भाजा वेरे यहाँ हैं। यदि हो तो हाजिर कर। उसने अर्ज की कि इजरत मेरे यहाँ तो जाने नहीं धीर जो होंगे तो मैं निगाह फरूँगा । यह कहकर यह घर आया, चारी लडकी की चार घेड़ी पर चढ़ाकर निकाल दिया और वे नागोर में सकरसर प्राकर ठहरे। पादशाही कर्मान उन चारी के हुलिए समेत गिरफ़ारी के यास्ते जगह जगह पहुँच गए थे। नागार के हाकिम ने उन चारी को पकट लिया भीर पादशाही इजूर में रवाना हुमा। मार्ग में नमाज पढ़ते हुए घड़सी ने उसी की वलवार से उसका मसाक उड़ा दिया थीर भाग उसी के घेड़े पर चढ़कर निकन्न भागे, से। पामू आए। अपने भार्यों की वहीं छोडकर घड़सी भाने मेलगई की पहुँचाने के

मुँहयोत नैयसी की ख्यात 380 वास्ते भावू गया। पीछा लीटता हुआ मेइवे में भाकर एक माली को घर पर ठहरा। सेइवै को राव (सक्षिनाघ) का वेटाजगसाल शिकार को जाता हमा उघर से निकला तब घड़सी वाहर खडा या ! इसने जगमाल से जुद्दार न किया। जगमाल ने पीछा श्राकर अपने पिता से कहा कि स्राज स्रपने गाँव में कोई राजपृत स्राया है. या ते। वह गँवार है या किसी राजदंश का है। रावल ने उसकी निगाड कराई। आदमी ने उसके चाकर से पूछा कि यह कौन है। चाकर बोला-मीर ते। में कुछ भी नहीं जानता परंतु एक दिन इसने सुभको भारना चाहा था तब कहा कि जो तू शस्त्र छोड़ दे ती राषा रतनसी की छाग्र (शप्य) स्राकर कहता हुँ कि तुक्ते न मार्हेगा। तब ते। रावल मालदे ने धनुमान से जाना कि यह रावल मूलराज रतनसी का पत्र या भतीजा है। उसको बुलाकर वड़े घादर सत्कार के साध अपने पास रक्ता थ्रीर जगमाल की बेटी का विवाह घडसी के साथ कर दिया। पाँच सात महीने के पीछे उसने मालदे की कहलाया कि जो द्याप कहें तो में पादशाही चाकरी में जाऊँ धीर धपना राज पीछा लेने का कोई ख्पाय करूँ। रावल मालदेने प्रसन्न चित्त से उसको विदादी। घड़सीने भ्रपने थ्रीर मनुष्यों को फलेधी फी निकट किरड़ा के पास बघाऊड़ा नामी गाँव में रक्खा धीर धाप दस या बारह भाटियों स्रीर देा चारखों को साथ लेकर पादशाही हजर में पहुँचा। बारह वर्ष तक सेवा की परंतु काज न सरा, निपट निराश हमा और फाकों की नीवत पहुँच गई। ऐसा भी कहते हैं कि घड़सी चतुर घा, वहाँ सर्दारां डमरावां के डेरे या वार्गों में रखवाली पर रष्ट आता थार नित्य प्रति एक रुपया मिल जाता था। इस प्रकार गुज्र करके भी वह पादशाही चाकरी करता रहा। एक

पार पूर्व का पादशाह शमसदीन (शमसुरीन) दिख्री पर घढ़

ष्प्राया थ्रीर दिखों से २० कोस पर उसकी सेना ने पड़ाव छान खाला। वहाँ से उसने एक कमान (धनुप) दिल्लीश्वर के पास भेजकर कहताया कि तुन्हारे कटक सें कोई ऐसा है जो इस कमान को चढ़ाते। दिशीपति ने बीडा फेरकर प्रसिद्ध किया कि जो कोई इस कमान को घढावेगा उस पर हमारी वड़ो छपा होगी। सवने उस धरुप को देखा परंतु उसे चढाने की हिस्मत किसी की न हुई, बहुत से उसके साथ दल करके बैठे रहे। रावल घड़सी में चाकर भाटी जैचंद के पैति श्रीर ऊदल के पुत्र लुखा ने घड़सी को फहा कि आ ज्ञा हो तो मैं बीड़ा उठाऊँ। घड़सी ने स्वीकारा, लूखन ने बीड़ा लिया। पादशाही सेवक उसे हजूर में ले गए, फमान उसके सन्त्रस धरी गई। लखग ने इसकी चढाकर पादशाह की एक सहेली के गले में हाल दी श्रीर यह कहकर डेरे पर आ गया कि ष्मव इस्रे किसी से कढवा लेवें। पादशाह ने ध्रपने वडे वडे वलधारियों को बुलाया परंत कोई इस कमान को निकाल न सका। वन फिर लुगा ही की बुलाकर निकलवाई धीर खुश है कर पादशाह ने फर्माया कि जो तेरी इच्छा हो सो माँग। लुग्रग ने अर्ज की कि मेरे और मेरे ठाकुर के चड़ने के घोड़े दुर्वल हैं से। इसें देा इराकी दिलवाइए। पादशाह ने खास सवारी के देा प्रश्व उसे दिए। देा

क्यां के जो तेरी इच्छा हो सी माँग। लुग्य में छजे की कि सेरे और मेरे ठाकुर के चढ़ने के पोड़े हुवंब हैं वो हमें दे। इराकी दिलवाइर। पादराइ ने खास सवारी के दो झख उसे दिए। दे दिन के पीछे ही पूरव के पादराइ के साथ युद्ध हुआ, लूबग ने पढ़सी की कहा कि अपन लढ़ाई से अलग रहे बनेकि अपने की दो राजपीछा लेगा है। यदि इम प्रिटंडी की ढूँड निकारों की अपना लाम है। युद्ध होने लगा। उस समय पढ़ती कीर द्याग दोनी अभारत हो। युद्ध होने लगा। उस समय पढ़ती कीर द्याग दोनी अभारत हो। युद्ध दोने लगा। उस समय पढ़ती कीर द्याग दोनी अभारत हो एक तरफ राड़े रहे भीर अपने १० जासुसी की मेजकर कहा कि पूरव के पादराइ का पता लामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता लामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता लामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता कामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता कामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता कामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता कामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता कामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता कामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता कामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता कामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ का पता कामे। उन्होंने आकर सहा कि पूरव के पादराइ के पता पता कामे।

में हियोत नैयसी की ख्यात 385 मादशाह बैठा है। ये दोनों उस हाथी के निकट आए और अपने ध्यपने घोटे उडाए। लूपग ने दे। एक दी भन्दके से इस द्वारी की सुँड काटकर झपनी पाटुरी में डाल दी । घड़सी दायी के दाँती पर पाँव टेको संबाही के भीतर धुमा श्रीर पादशाह की नीचे पटककर लसके सिर पर से सवा लाख रुपये के मील का मुक्ट उतारकर ले लिया । दोनी जैसे गये थे वैसे ही लीट आये । इतने में ते। दिली फी सेना ने पूर्वी सेना को परास्त किया, पाइशाह पकड़ा गया। दिल्लीपति को सम्मुख सभी बड़े बड़े उपरा भूठे गाल बजाने लगे. तब बादशाह ने शमसदीन से पूछा कि मेरें इन उमरा में से किसने तुम्हारा सका-बला किया। वह बोला कि नाम ते। मैं जानता नहीं परंत इन उमरा में से ता कोई न था। वे ता दा हिंदू सवार थे, जिन्होंने मुक्ते पकड़ा, मेरे हाथी की सूँड काटो धीर मेरे सिर पर से सवा लाख का मुकुट ले गये। यदि में उनको देखूँ वा पहचान सकता हूँ। बढ़े छोटे उमरा में से ता इसने किसी की न स्त्रीकारा परंतु सब के पीछे जब घटसी थीर लुखन उसके सम्मुख श्राए ते। वह बेला कि यही हैं। घडसी ने मुक्कट और लुखन ने द्वाची की सुँड पादशाह के सामने रस दी। पादशाह उनसे बहुत प्रसन्न हुमा। उसने फ़र्माया कि जो इच्छा हो स्रो माँगा। उन्होंने कहा कि हमारा बतन जैसक्रमेर हमें मिल जावे । पादशाह ने धर्ज मानी, जेसलमेर का मुजराकरा धपने दोवान व बख्शों को हुक्म दिया कि इन्हें फर्मान लिख दे।। राउल के साध कालाका पत्र नेतुंग या जिसके पास बहुत साधन था। उसे व्यय

पादशाह जनसे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कुमाया कि जो इच्छा हो से माँगा। उन्होंने कहा कि हमारा बतन जेसक मेर हमें मिल जावे। पादशाह ने धर्ज मानी, जेसल मेर का गुजराकरा पपने दोवान व बहती को हुक्म दिया कि इन्हें फर्मान लिख दे।। राज्य के साध काला का पुत्र नेतुंग या जिसके पास बहुत सा धन दा। उसे ज्या कर कर पादशाह के इलाल सेर प्रीर सारी सकर्र को राजी किया। पक पाइशाह के इलाल सेर (मंगी) को छुद्ध न मिला। उसने कुछ फोस मारी घी परंतु धंत में उसका भी मन मना लिया। किर पादशाह की दगीई से विदा हो कर जो

३१३

धीरजेखलमेर से ३ कोस वासगापी के आगे राजवाई की तलाई पहुँचे, जो जेसलमेर स्रीर वासगापी के बीच में है। वहाँ कुछ स्रपशकुन हुए, चे वहाँ ठहर गए। शकुनी को युलाकर फल पृद्धा। वह वोला कि यहाँ किसी मनुष्य का बल्लिदान करना चाहिए। रावल के साथ १२ मनुष्य भिन्न-भिन्न शाखात्रीं के ये, क्षेत्रज्ञ रतनू चारण श्रासराव ग्रीर टसका वेटा दोनी एक ही घर के घे। बारहट ने विचार करके कहा कि श्रीर तो सब शाखा प्रति एक एक जन हैं श्रीर इस दो हैं अतः हमारे में से एक को बिल दे दे।। यह विचार हो ही रहा घा कि एक मेव पादशाही फर्मान लेकर वहाँ स्रान पहुँचा। इन्होंने सम्फा कि यह इमारे साथ का साथ लगा आया से। ठीक नहीं (इसमें कुछ भेद है)। पत्र सीलकर पढ़ा दे। उसमें लिखा या कि गढ़ मत देना। इन्होंने उस मेव को मारकर खदिर वृत्त के नीचे वित में घटावा श्रीर नगर में पहुँच फर्मान बतलाकर गढ पर घ्रधिकार किया। उस वक्त फिर कुछ शकुन हुमा। रावल ने शकुनी से पृछा, उसने कहा कि गढ़ के साथ रावल कोई ऐसाकामकरे कि जिसमें उसका नाम रह जावे। रावल ने अपने नाम पर घडसीसर वालाय वहाँ बनवाया । वीन वर्ष स महीने रावल घडसी ने राज्य किया। भीम जसहड़ोत के पुत्र देजसी ने गढ़ की वलहटो में बावड़ी पर गीठ की। रावल घडसी मी वहाँ खाया, जल्दी करके वह घोड़े पर से उत्तरक्षा या कि तैजसों ने उस पर ध्रसि-प्रहार किया, मस्त्रक टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा झीर घड़ की घीड़ा क्षेकर गढ़ पर घढ़ गया। राखी को सबर हुई। इसने गढ़ का दर्बोजा षंद करवा दिया, तेजसी भी पीछे लगा द्याया । गढ़ पर से इस पर पत्यर वरसाने लगे जिससे उसके कई साधी मर गर धीर वह भाग निकला। राणो विमलाई ने विभार किया कि रावल के कोई माई या घेटा ते। है नहीं ! घ्यव गढ़ी पर कीन विठाया जावे । तब इसने धपने

की रचा कर सके जितने में में मूखराज के पीत्र देवराज के पुत्र राया रूपसी के दोहित्र केहर को वारूखाहिया से दुला लूँ। ग्रासकरण का पुत्र हेल्हा जसहड वोला कि में गढ़ की रचा करूँगा परंतु पीछे तुम श्रमारे साथ मलाई करना, हम कुछ विनती करे उसे मानना। विमलाहे ने खीकारा, बचन दिया वप हेल्हा श्रपने ५०० राजपूर्वी की लेकर गड

के द्वार पर झान बैठा। विमलादे ने फंगूरों पर से घादमी को नीचे स्तार केष्टर की बुलवाया। जब वह घान पहुँचा, टीका उसके ललाट पर दिया। गढ़ का द्वार छुला, सब भाटियों ने घाकर फेहर देवराजे।त को जहार किया। इरामस्रोर (तेजसी) भागा। विमलादे ने

मुँहचोत नैयसी की ख्यात

सर्दारों से कहा कि कोई ऐसा राजपूत है जो पाँच सात दिन गढ

388

हेरहें को जेसलमेर से १२ कोस पोइकरण के मार्ग पर चायणा गांव जागोर में दिलाया। (टॉड लिखता है कि विमलारे अपने पित की इच्छातुसार केंद्रर को पाट विठाकर सवी हो गई।) रावल घड़सी के साथ आपरकाल में ये राजपृत ये—जैतुंग, महिपा की तहावत, जसइड हेरहा आसकरणोव, जैचंद लुणा कदलीत, बार-इट आसराव रतन्, आसराव विद्वाराव का विद्वारात जोगों, देदा मूजा रतन का, चिराई आसराव का। गीत रावल घड़सी का— भणादीह लग वाहरो नाम रहसी प्रणोपण जुमार ज्वाँ सैपायाह.

ब्राप प्राच दिलोक्वेली पूरवरा गां पतसाहा॥ देकच पाव घरावस ब्राची पढ़गाई दिल्ली पतसाह, पूरव वाह गमिया पर दीपे रतनावत घढ़सी रिमराह॥ येटक जेसलमेर वालिया कव-सांगल वाली जस कंट, बढ़रावल सरगापुर यसिया विमलारे

रावल घट्टमी की यहुत दिनों पीछे जेसलमेर मिला घा। उस घफ हेग में हृद्या पेाहण (भाटी) सवल घे। वे रावल की घाडा नहीं

सहितो वैक्तंठ ॥

मानते थे। रावल का कुछ यस नहीं चलता था। रावल मालदेव भी इङ्यो का जमाई थाइसिल्ए वह उनका पचलेशाया। रावल घड़सी को भी मालदेव की बेटी ब्याही बी अतः घड़सी छीर जग-माल मालायत में वडी प्रीति थी। रायल मालदेव देवी की यात्रा के वास्ते हेग में श्राधा तब घडसी श्रीर जगमाज भी साथ थे। धड़सी ने जगमाल की कहा कि ये हैंग के मुख्या पाइड़ हमारी स्नाझा नहीं मानते हैं, जर तक ये जेसलमेर की घरती में रहेंने तब तक उसका सुरा हुमें ब्रानेका नहीं। जगमाल बेाला कि इनकी मार लेना ते। कुछ कठिन नहीं है परन्तु ये रावलजी के छपापात्र हैं, यह सुनकर घड़सी उदास सा हो गया। तब जगमाल ने कहा कि चित्त में संतोप रक्खा । इनको इस किसी तरह मारेंगे । दूसरे दिन प्रभात की जग-माल ने जाकर रावल मिल्लिनाय की कहा कि हम अमुक गाँव पर छापा भारता चाइते हैं. सी श्राप साथ की हुक्स देवे । रावल का यह नियम या कि प्रभात होते शै।चादि से निवृत्त है। स्तान कर ध्यान में बैठ जाता से। पहर दिन चढे तक वालता न था। जगमाल ने हइया पोइड को हो दरीखाने विठाया और जाकर रावल के कान से कहा कि राजपूर्तों की श्राहा दीजिए कि मेरे साथ चर्ले । रावल बीला ती नहीं, पर द्वाय के इशारे से आझा दी। जगमाल ने आकर राजपूर्ते। की कहा कि उठो, जिस काम के लिए रावलजी नै ग्राज्ञा दी दैसो करें श्रीर वाहर ब्राकर प्रकट किया कि हइया पोइडों के मारने का हुक्स है, उन पर दृट पड़े धीर मार गिराए।

<sup>(</sup>१) नेवासी ने मूळराज स्वतसी, दूदा विखेकसी, व घड़सी का समय नहीं दिया है वेयल रायक जेसल का सं० १२१२ में जेसलमेर बसाना खिए-कर पिछने राजाचा या राजावशल खिला है। यदि हम नसके प्राचार पर गयाना करें से। मूलराज रतनसी का पतन सं० १३४४-४८ में और दूदा वि-

खोकसी का सं॰ १२१७-४८ में मारा जाना लिंद्र होता है। श्रय हुती प्यात में दी दुई दी पुरू वातों की जींच करन से स्पष्ट हो जावेगा कि वर्ग्युक समय सही नहीं है।

रावज भोनदेव के पिता का गोरीगाह से सहवा बीर नेसल का गोरियें की सहायता से राज पाता ठीरु नहीं हो सकता। फारसी तगारीखों के मुताबिक सुजतान शहानुहीन गोरी अपने भाई गयामुद्दीन के हुन्य से जो गोर बीर राजनी हा सुस्तान या स॰ ४६० हि॰ (स॰ १३७१ ई॰, सं॰ १२२६ वि॰) में पहले पदल मुनतान पर चड़कर खाया था।

सं० १३२७ में होनेवाले रावल जैतली का गुजरात के पाइणाइ के पास जाना नहीं दम सकता, क्योंकि उस थक तो गुजरात में वधेले राज करते 31 सुलतान खलाबरीन लिलजी ने सं० १३२३-२१ में राय कर्ण वधेले से गुजरात ली थी।

सं० १२५७-४म में सुलतान चलाउटीन खिजनी पादरगर दिली का था। फारसी तवारीखों में इस जेसलमेर के शाके का कोई जिकर नहीं पाया जाता।

रावळ मिल्लनाय त्यात में दिए हुए दूदा विलोक्सी के समय से यहुत पीड़े हुया या । दूदा विलोक्सी के समय में तो खेद म राव टीड़ा का प्राता वन सकता है।

ऐसे ही कर्नेळ टाँड न मूलराज की गहोनशीनी का समय सं० 124० दिया है जीर सं० १३४1 में यह शाहा करके काम प्राया। पिर लिखा कि एक प्रसं तर गाड़ मुसलमाना के प्रविकार में रहा। जब पायहरूप के पैत्र दूरा तिलोक्सी ने मुसलमानों का खंदिना ग्रह किया तो ताय घाकर वर्होंने गढ़ मेहदे के रावेंद्र राज मिललांग के बंदे जगमाज के मुद्र कर दिया। दूरा तिलोक्सी न रावेंद्रों में गड़ लिया तब फिर पाइशाही फाज थाहे और दूरा तिलोक्सी मुकावकी में मारे लिया पाइ फिर मुसलमानों के हाथ में पाया। घइसी न मेहदे के राव की घहन से दियाह किया घा निवहीं मेंगायी पद बेदे के राव की घहन से दियाह किया घा निवहीं मेंगायी पद मुनकर घइसी दिही गया और तैमूर की पाज से घड़ी पहाड़ी के साथ वह मुनकर घइसी दिही गया और तैमूर की पाज से घड़ी पहाड़ी के साथ वह मुनकर घइसी दिही गया और तैमूर की पाज से घड़ी पहाड़ी के साथ वह मुनकर घइसी दिही गया और तैमूर की पाज से घड़ी पहाड़ी के साथ वह मुनकर घइसी दिही गया और तैमूर की पाज से घड़ी पहाड़ी के साथ वह मुनकर घइसी दिही गया और तैमूर की पाज से घड़ी पहाड़ी के साथ वह मुनकर घइसी महत्व से देने जैस के सिट में सह से समुद से देनने जेसल में स्वाया में साथ स्वाप से स्वाप स्वाप स्वाप से साथ साथ साथ से स्वाप से साथ साथ से साथ सी साथ से साथ से साथ से साथ सी साथ से साथ से साथ से साथ सी साथ सी साथ से साथ सी साथ सी साथ सी साथ से साथ सी साथ से साथ सी साथ स

खेना चाहा या परंतु दूदा तिलोकसी ने गड़ न दिया। जेसलमेर कितने समय वक मुसलमानों व दूदा तिलोकसी के ऋधिकार में रहा यह टॉट साहब ने नहीं तिला है।

यदि हम मृतराज का समय सं० १३११ का मानकर सुलतान श्रखाउदीन खिलजी के समय में उसका मारा जाना स्वीकारें तो हमकी यह भी मातना पड़ेगा कि करीब १०० वर्ष तक जेसलमेर पर मुसलमानों का व द्दा तिले।-कसी का श्रधिकार रहा। इस श्रवस्था में यह तो कदापि वन नहीं सकता कि मूलराज के मारे जाने के थोड़े ही श्रसें पीछे दुदा तिलेकसी के हाथ में गढ था गया हो और क्योंकि ददा मुखराज का समकाठीन था तो यह भी दिश्यास योग्य नहीं कि वह मुलराज की मृत्यु के पश्चात ८० वा १० वर्ष तक बढ़ का स्वामी रहा हो । फिर कैसे सभव है कि उसने जगमान राठीड से गढ़ लिया क्यों कि जगमाल उसके पिता मल्लिनाथ की मृत्यु के पीछे (सं० १४१० में ) मेहवे का स्वामी हुआ। दूसरा सिरोही में देवडों का राज भी सं० 1३७० के खगभग स्थापित हुआ। उस बक्त तक बाद पैवारे। के श्रधिकार में था। श्रत न तो थायु के देवडे का मुलराज का भांता होना बन सकता थीर न घड़सी का श्राव असको पहुँचामा बन सकता है। तीसरा श्रमीर सैमूर की चड़ाई हिंदुस्तान पर सं १४४४ में हुई थी। घटसी का तैसूर के साथ युद्ध करना समाम में नहीं त्राता । तैमर ने दिण्ली फतह कर ली थी । सलतान महमद तुगलक शाह पर।स्त हो गया था। दिवली जाते वक्त तेमूर ने भटनेर का गढ़ भी विजय किया था, जिसके बास्ते वह छाप ध्यमी पुस्तक "तुजके" तेमूरी में जिलता है थार फिरिश्ता ने बसका वर्णन ऐसे विया है कि "मिर्जा पीर सुहम्मद जहांगीर, शाहजादे धमीर तैम्र, थे। सुछतान में कई महीने तक दक्ता पढ़ा थीर उसकी सेना का भी वहाँ बहुत जुकसान हुआ। धारिस जय तैमूर का सरकर पास थाया तब वह उनसे जा मिला थीर भटनेर के हाविस की शिवायत पिता के पास की । धर्मीर तैमूर दस हजार सवार साम से भजीधन देवासपुर सुरता हुचा भटनेर पहुँचा । मजीधन देवासपुर के कई छोगी ने भटनेर में बाकर शरण ली भी भीर गढ़ में इतना स्थान न रहने से बहुत से मनुष्य खाई के पास ही परे थे। बसीर १० केस मार्ग एक जिसमें चलका भटनेर में दारिस हुआ। यह गढ़ हिंदुस्तान के नामी गढ़ों में है

थार मार्ग से दूर होने के कारण कमी कोई बिगानी सेना वहीं न पहुँची थी ! जा लेगा खाई के किनारे ठहरे थे वे सर मारे गए धीर उनका माछ श्रासवार लट बिया। राय छुछचंद जो वहाँ का हाकिन या छुलार हिंद के नामी बहादरों में से था, वह गड़ से निकलकर घपनी सेना का परा जमाकर यद पर बतारू हो गया । अमीर के सिराहिया ने इमला करके वसे शहर में हटा दिया । नगर के निकट भ्रमीर भाग लडाई में शामिल है। गया भीर संख्या पहते पहते शहर पतह हो गया। कई स्रोग वस्त्र किये गये श्रीर लटका माल की खब हाय लगा। फिर श्रमीर गढ़ की श्रोर बढ़ा व सुरगे लगाना अस्ट किया। सय ने एक सैयद की मार्पत चडी दीनता के साथ चर्च कराई कि एक दिन की लुटी दीजिए, गड़ खाली कर दूँगा। बमीर ने इसके मीजारा, परंतु दूसरे दिन जब करार पूरा व हुआ तो फिर सुरगे। का काम जारी किया गया । राय ने अपने बेटे की अमीर के पास भेजा और दसरे दिन थाए भी बहुत सा नजर नजराना लेकर हाजिर हुथा। कई किस्म के शिकारी जानवा और ३०० धोड़े इराकी भेंट किए। समीर ने भी उमे भारी खिलश्रत दी। श्रपने देा सर्दार सुलेमानशाह धीर श्रमीएरखा के तीमर ने गड़ के दुर्वा ने पर इसलिये नियत किया था कि वे वन आदमिये। की द है निहार जिन्होंने कायुंबी सुसाफिर केंग, जो मिना पीर मेाहरमद जहांगीर के नैकरों में से या, मारा था, श्रीर उनके सजा दें । तदनुसार २०० श्रादमी करल किए गए। इस पर राजा के माई बेटों ने छढाई की। तैमूर ने राजा की केंद्र हर लिया चीर शहर में युसा । नगर निवासियों न चपनी खियों य बाल-दहाँ की शाग में बड़ा दिया थार वे खडन खगे। तैमूर ने कई धारमी मारे गये तब उसने नगर की फूँक दिया और वहाँ से कूच कर सरसती में आया।" भालम होता है कि दस यक्त भटनर का गढ़ भाटियों ही के व्यधिकार में था। दपर्यं क वाती की ध्यान में रखते हुए ऐसे कहना बन्यवा नहीं कि

वरपुँक वातों को प्यान में रखते हुए ऐसे कहना बन्यवा नहीं कि कनेट टोड के लेख की करोबा गैयानी का मुनति विरोध रिस्तास के पोग्य है। रखते पाइशाह का नाम ''महम्मद लूनी'' दिया है जो शायद मेहस्मद शुक्तकर हो बेचीकि यह मी बदा लाहित पाइशाह हुमा है थार टमका समय भी दूर विवोकसी के समय से मिल जाता है। चारपप्य नहीं कि मूक्सक स्वन्ती धीर दूरा तिलोकसी के शाके बसी समय या थी सुहम्मद सुगठक वा फीरोज तुगळक की पादशाहत में (सं० १९४०-१० के ळगभग) हुए हों। नैयसी ने भी "गढ़ फतह हुए" इस प्रसंग में रावल हुदा तिलेक्सी ने जोहर किया थीर पादशाह फीरोजशाह की फीर्ज जेसलमेर आई' ऐसा लिखा है। इस घात की प्रष्टि इससे भी होती है कि मलिक कमालहीन मोहम्भद सुगलक का एक नामी सामंत था । मेहरमदशाह के उत्तराधिकारी फीरोजशाह तुगलक के समय में रावल घडुसी ने जेसलमेर पीछ। पाया हो । घडुपी ने यदि किसी पादशाह का मान-भदंन किया हो तो वड श्रमीर तेवर नहीं किंत बंबाल का शाह शमसदीन हो सकता है जैसा कि नैयसी ने जिला है कि "पूरव देश का पादशाह शमसहीन चढ़ आथा।" श्रंतर इतना ही है कि फारसी तवा-रीपों में इस विषय में ऐसा लेख मिठता है कि गेरखपुर के राजा उदयसिंह के। जेर करके जब सुलतान ( फीराज तुबलक ) स० ०१४ हि॰ ( स० १३१४ ई॰ ) में वैवना की सीमा में पहुँचा, यजवास हाजी ने (जसनौती का सुरुतान जिसने अपना नाम शमसुद्दीन शाह रक्ता था ) ख़दगरी इव्दियार-कर ताज बादबाही सिर पर रक्खा, बंगाल, विहार व बनारस तह सुल्क फतह कर लिया। कीरीज वधर गया तो वह वैधवा छोड़कर कदाला गाँव में चला गया । पादशाह के वहाँ पहुँचने पर छड़ाई हुई जिससे पादशाही सेना पीछे हट कर गंगा किनारे था टिकी । पहाब का स्थान धच्छा न होने से पादशाह वृसरी जगह देखने के। चला, हाजी श्रल्यास ने समका कि पादराह लीटता है। गढ़ में से निकलकर धावा मारा परंतु सफल न दोने से पीछा गढ़ में भागा थीर ४४ हाथी छत्र थीर उसका सारा राजनी टाट पादशाह के हाथ धाया और प्यादे बहुत मारे गये और बहुत से केंद्री पकड़े गये । दूसरे दिन पादशाह ने केंदियों की छोड़ दिया। वर्षा ऋतु ह्या जाने से पादशाह ने कृष िया । स० ७१७ हि॰ (स॰ १३१६ ई॰; स॰ १४१३ वि॰) में उखनीती थीर वेगाल के सुरतान शमसुद्दीन शाह का पुलची फीराजाबाद में फीराजशाह मुगलक के दर्शर में आया और बहत सी मेंट देकर संधि के निमित्त निपेदन किया । पादशाह भी उससे सम्मत हुआ, पृत्रची की बादर-सरकार के साप पिदा किया, और उसी दिन में बंगाल भीर दक्षित्रन दिवली के अधिकार से निक्ल गए। स॰ ७१६ हि॰ (स॰ १३१८ हैं॰; सं॰ १४११ वि॰) में शस-सुद्दीनशाह ने अपने चंद दमरा के साथ फिर नजर नजराना सेजा।



(१) रावज पड़सी के मारे जाने पर उसको राखो विमलादेवी ने केहर को गोद लेकर गद्दों पर निठाया। वह वडा प्रवापी हुमा, ३४ वर्ष १० मास ६ दिन राज किया और अवनी मीत से मरा।

(२) बडा बेटा या जो लार्डा देवड़ों के पेट से उत्पन्न हुआ। उसने रावल केंद्रर से पूछे निना अपना विवाह मेहवर्चा के यहाँ कर

उसने रावल कहर से पूछ । नेना अनेना । नेनाय नेयून ने के ने लिया इसलिये केहर ने उसको निर्वासित करके दूसरे पुत्र उत्पत्त को पाटवो बनाया।

पार्याह परित्रयाह न भी तानी तुर्शी पोड बीर दूसरी कई बीमती पीर्जे भेजी परंतु दनके पहुँचने के पूर्व ही शमसुत्तीनग्राह मर गया श्रीर उसका वेटा सिकेदरस्ती वैमास का सुलतान हुवा।"

दूसके मितिक यह भी करना हो सकती है कि धीरोजगाह तुग्बक— जैसा कि पदले जिस बाए हं—सब रनमल माटो की पुत्री के पेट से पैदा हुआ तो क्या चारचप्य है कि इस संवैष के ख्याल से बसने रावल पदसी के।

हुवा तो बचा चारचय है कि हुसे सबय के खेबाड़ से बचन रेपड़ प्रमान के जेसलमेर पीछा दे दिया हो । सारांग्र कि या तो मुख्यात रहनती के पीछे कई वर्ष तक जेसड़मेर दूदा त्रिजाहसी य रसड़ी सन्तान के हाव में रहा है। या मुखरात ही मीहम्मद्रगाट

नुगद्धक के समय में गडी पर बाबा है।



(३) ब्राख्य देवडो के पेट का, कई दिन तक विक्रंपुर का स्वामी रहा। एक बार एक कतार (उँटों की पंक्ति) का महसूल चुकाने गया था कि पीछे से केलय ने बाकर बोकमपुर पर प्रिथकार कर लिया। सेमने देरावरली धीर पाँच सात वर्ष जीवित रहा।

मल ने गढ़ का द्वार खेालकर युद्ध किया धीर मारा गया ! देशवर में, बहुँ उनका ध्राप्त संस्कार हुआ था, सोम थीर सहसमल की देव-लियाँ यती हुई हैं। सहसमल की संतान कलोखी धीचवद में हैं।

(४) इस पर जैसलमेर का रावल चढ छाया। सहस-

(५) अपने भतीने को लेकर सिंघ में चला तथा, परंतु राव बरसिंह ने घते पीठा बुजाकर घोवसा, वज्, कुंपासर, सिंघ धीर पोयासर पाँच गाँव जागीर में दिए। पहले ये गाँव राखसियी के थे। रूपसी की सतान गाँव प्रावधी व धजू में है।

(६) लार्छा देवड़ो को पेट का, जिसकी सर्वाग जैसा भाटी जीधपुर के पाकर हैं।

(७) लाटा देवड़ी के पैट का। (कर्नल टॉड के लेखानुसार इसने सांतलमेर धसाया, जो श्रव जीधपुर राज्य में है।) ३२२

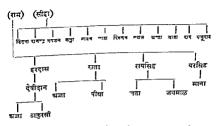

रावल लदमय केइर क पाट वैठा, वर्ष ३१ दिन १३ राज किया। इसके तीन पुन थे—वैरसी टाकेत, रूपमी झैर राजपर। इनकी सवानी में पाटवी ते। लदमय पोवरा कइलावा है भीर टूमर लदायय माटी कहे लाते हैं। रूपसी लदामय का इसकी जुदी शादा है जो रूपसी करके प्रसिद्ध है। उसमें मादलियावाले झीर पोवकर्पनाले हैं। विमाग हैं। जेसलमेर राज्य में रूपसी (भाटी) यहुत हैं। इनका वतन काला

(८) सोंबतसी की सतान सोंबतसी माटी कहनावी है। उनकी जागीर में जेसलमेर से दस और गारहरा से तीन कोम पर कोटलो ताम का गाँव है। रावन कस्यायमन और मनोहरदास के राज्य-समय में सोंबतसोहीत भाटिया का यडा धादर या।

समय में सरिवसाहांव भाटियां का पढ़ा भारत्या । (६) लालादेवी मेहदवीं के पेट का, इसकी सतान मेहानजीत मार्ग कहलाते हैं। इनकी जागीर में जेनलमेर से ३० कास जमर-कोट के मार्ग पर मेहानलहर गाँव है। गाँव तुन के पान तिसा

में भाटो माघा किमनावत रहता है। (१०) खाद्यां देवडा के पेट का। हुद्रवा से दे। कीस परे हैं; पहले इनके रावताई थी । नाबा हरदास रुपसी जैसलमेर राज्य में हैं; करमर्चंद जस्सा का जिसके पुत्र वीका और भागचंद, वीरदाद नीसलीत रायसल देवा का, जमरा भाखर का, चंदराव का दील; भाटी बीहुल गीयंदीत जीखरुर चाकर ।

राजधर, लखमल का जिसके वंदाज राजधर भादी कहलाते हैं, जैसलमेर राज्य में उनके दें। केहर (कुंप) और दें। गाँव—पर्योक्षी जैसलमेर से एक केहत, सर्वोद्धी १५ केहत, कमरकेट के मार्ग पर जागीर में हैं। बामणी का स्वीदा, लाठी से कीस ४, रावल करवाणदास ने भादी जसवंत की वतन कर दिया था। राजधर का पुत्र जैतनाल। जसवंत वैरस्तित कच्छा राजधुत हुआ, रावल मगेहरदास के समय में वह बार प्रधानों में या। जसवंत के पुत्र—भाषत, ददयसिंह, मीजा, साम, जोगीदास। भावत का वेदा भागवंद। वैरसल का दूसरा पुत्र सगात (शिक्सिंह), सगता का पुत्र किसना और विरसल का दूसरा पुत्र सगात (शिक्सिंह), सगता का पुत्र किसना और विरसल का दूसरा पुत्र सगात (शिक्सिंह), सगता का पुत्र किसना और विरसल का दूसरा पुत्र सगात (शिक्सिंह), सगता का पुत्र

रावज वैरसी जन्मयाका—१-६वर्र, ६ महीने १७ दिन राज किया।

पुत्र चाचा ( चाचगदैव ) टोकेत, ऊगा, मेना श्रीर बणवोर।





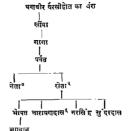

रावल चाचा ( चाचकदेव ) वैरसी का पुत्र नहो पर बैठा, वर्ष १-६ मास ११ राज किया। किसी कान के वास्ते स्ट्राकर से ठट्टे गया था। खैंद्रते चक्क ऊमरकोट के स्वामी सीडा मोडण ने अपनी भरीजी का विवाह उसके साथ किया। उपरकीट व जेसक्सेर के स्वामियों में सदा से शत्रुता चली आती थी। रावज चाचा ने राषा मांडण के भतीजे भोजदेव भीनदेव की छुछ छुवचन कहे जिस पर भोजदेव ने चूक करके रावज की मार टाला। साथ में जो भाटो थे उन्होंने दे। एक कोस पर डेरा जा जमाया और रावज के पुत्र

<sup>(</sup>४) राजा गजसिंद स्रजसिंद के मेहिनिया नाम की पावर पासवान थी। वसकी बेटी की सं० १६७ स्में गोयदास भाटी ने जीव-पुर में परवाई मेहि चंद्रक्षेत्र की जागीर देकर भवने पास रक्सा।

<sup>(</sup> ५) राव जैवसिंह राजावत का नीकर।

<sup>(</sup>६) सीनावड़ी जागीर में घो।

<sup>(</sup>७) रा० मोहनदास राजायत के नौकर।

देधीदास की बुलाया। उसने झाकर ऊमरकाट घेरा, राखा मोडख निकल भागा परन्तु पीछा कर झाठ कोस पर उसे जा लिया और मारा। भोजदेव भीमदेव भी पहले तो निकल भागे थे, पोछे १४० झाटमियों सहित झाकर मारे गए। राव मोडख का मलक बटड़क

में हवारेत नैयसी की ख्यात

३२६

श्राद्वामया साहत श्राक्त भार गए। राप माध्य का गए। नप्य पर लहकाया गया भीर उत्परकोट का गड़ गिराकर उसकी ईटें जेसल-मेर लाई गई जिनसे क्यों का महत्त वैयार कराया। साची का गीत—

हत्रपत सुरताय चाचर नां मेनेस फूटी दह दिस बात फुटी, मंहया गुडिया नहीं महाराय प्रदेश राजकुमार गुड़ी। त्यें पांतर बड़ों हत्य पटियों बोटय गड़ी प्रमाण कल वोल, ने बर रोल किया मुर्नियों राखें कियों न पासर रोल। माहया चावपादें मारेबा करें जिगन मन कूड़ किया, कतारीयों सनाइ प्रापरों दलद करी सनाह दियों ॥१॥ रावल देवीदास चावफदेव का—रावल चाचा कमरकोट पर चढ़ा या, उन्होंने कपनी बेटा का विवाह इसके साथ कर किर दगा से दसको मार हालगा। इसके साथ के माटियों ने दी-चार कीय दूर जाभर देरा डाला मीर जेसलमेर से देवीदास की जुलाया। वाय वह साथा तो माटियों ने उसको विवक्त (गरों का) करना चाहा परन्तु देवीदास वोला कि में सभी टीका लेना नहीं चाहरा, या तो में स्वार में स्वारी में स्वर

महँगा। उसके सब साधी भी पूर्य उत्तेजित होकर उससे सहमत हुए

(1) कनैत टाड ने चापकरेव का एक क्याह मास्वाह के रान नेपा की
कन्या से और दूसरा सेता के राना ह्यातर्ज्ञी की येटी से होना लिएन है
केंग्र यह भी कहा है कि उसने मास्वाहवालों में सातलमेर लिया। देवीदास
का नाम स्थापकी में नरीं लिया, चाचगरेव के पीछे वैरीसिंह का गही पर
पैठना कहा है।

ष्रीर जनरकोट पर धाना कर दिया, गढ़ में जा घुसे भीर बहुत से सीखों की श्रसिधारा में बहाया। मांडय अपने भगीजों भीमदेव, भोजदेव सिंहत निकल भागा परंतु पीछा कर आठ फोस पर खसे जा लिया धीर लड़ाई हुई जहां मांडय, भीमदेव व भोजदेव १४० सीढों सिंहत मारे गए। जनरकोट के गढ़ को गिराकर देवीदाम बसकी ईंटें जेसलमेर से गया जिनसे कर्ष महल चुनवाया।

रावल देवीदास के समान कोई प्रतापी रावल केसलमेर की गरी पर न हुआ। उसने भास-पास के सब राज्ये। से छेड़-छाड़ लगाई। वर्ष २५ मास ४ राज किया। उसके पुत्र—जैतसी पाटची, छंभा, धीर राम; छंभा का जगमाल, जगमाल का संतल, सीहा, धीर सांतल का बेटा देवराज जिसकी राव रणमल्ल ने पणली में राव चूंडा के वैर मे मारा। खावल तोगावत जेसलमेर में पाकर जागीर गे गाँव स्वीवला, बीभोराई सीगड़ के हैं। भाटो केशोदास भारमलीत वेाइकरख के गाँव ठरड़े में रहता है।

राम देवीदास का (मेहने के) रावल द्वावा के यहाँ ब्याद्वा था। वसी प्रशंग से राम का पुत्र शंकर मेहने द्वां रहा। जेथपुर भी उसने वाकरों की यी और कहते दें कि सोजव में गाँव मोबा वसके पट्टे था। शंकर के पुत्र खींवा, सांवल, महेश, उन्दा, व सूरा। संवल के पुत्र खींवा, सांवल, महेश, उन्दा, व सूरा। संवल के पुत्र सुरताख व रोतकी, सुरताख के रायव, प्रचल, धीरा, रामिसिह; और खेवसी के कहा व मनोहर। राम का दूसरा बेटा केहर बीकानेर हैं।

रावज्ञ जैवसी देवीदास फा—३५ वर्ष पार मदीने दस दिन राज किया। कुछ ढोछा सा राजा था। बीकानैर का राव छूछ-कर्षे पीकायव देवीदास का कुछ देव विचारकर जैसलमेर पर चड़ भ्राया भीर नगर से दो कोस बवायां राजवाई की वड़ाई पर ढेरा कर ३२८ मुँडबोत नैवासी की रखात इलाके की खुटा। भाटियों ने सावाड़ा (रात की छापा मारना) का विचार किया परेंद्व राव बीका के देहिते भाटी नरसिंह देवी-हासीत की जेसलमेर से निकाल दिया था, वह राव लखकर्य के

साध्या, उसने समाचार पाकर राव को सचिव कर दिया।

राठेंड वैयार हो यैठे श्रीर ध्रपनी सेना के पास ४ यड़े काँटी के देर लगा दिये। जय भादी निकट पहुँचे तब उनमें झाग लगादी, प्रकार हुआ, तब तो भादी सुढ़े श्रीर राठोडों ने उनका पीछा किया श्रीर बहुत से भादी मारे गए। एक यह भी वात सुनी है कि रावन जैतती चूदा हो गया वन उपके पुन जविंस्ट्रेंच, नारायवहास राम धीर पुक्सी में मिनकर कितने एक दिन रावल को कैद में रक्खा श्रीर अपने माई धाइडमेरे सीता के पुन, रावत भीमा धाइडमेरे के भाजे लुएकर्च व रावत करमसी को देश से निकाल दिया। वे विंघ में जा रहे; कुछ समय पीछे रावन जैतती ने अपने चार बूढ़े भादियों द्वारा अपविंद्देव धादि से कहा सुना। मादियों ने उनकी कहा सुना। मादियों ने उनकी कहा सुना। मादियों ने उनकी कहा सि पावन ने भी यही कहा कि में इसमें रावी हूँ। हुन मेरे सपुत हो, खूणकर्च कर-

यही कहा कि मैं इसमें राजी हूँ। जुन मेरे सपृत हो, खूणकर्षे करममी कपृत थे जो चले ही गए, वला टलां, इस तरइ प्रकट में वाप
वेटा के बीच पीछे शीत हुई। उन दिनी खुहसाल में पोडे बहुत
से थे। रावल ने बेटी की कहलाया कि अपने ऐसी क्या आय है जिस
पर इतने पोडे रक्सें। स्वतारी के योग्य प्रश्व राजकर शेप रातीग
(स्वान-विशेष) में चरने की छोड़ हो। उन्होंने मी इस बात की
स्वीकार किया थीर अनेक तुर्ह्नों की बहाँ रख दिया। रावण जैतसी
ने अपने सब बडे-जूडे स्होरी की दाय में लेकर आदियों से कहा
कि मैं महादुक्तों हैं। पृद्धा, क्या कारय ? तो कहा कि इन
पेटों ने छोटे होने पर भी मेरी प्रविद्या भग की बीर मुक्ते कैद में रक्खा

-यद्द बात सारी विदित हो गई। भाटी वेलि कि हम छापकी छाझा मालन करने को तैयार हैं। रावल ने बचन माँगा, सब ने बचन दिया। तब रावळ ने कहाकि लुखकर्ष को बुलाक्री धीर इनकी निकालो । सब ने मिलकर छयाको पत्र लिखाकि शोब आश्रो श्रीर खारीग में से घोड़े छो, इम वहाँ फे मनुष्यों को कह देंगे कि वे घोड़े तुमको दे देवें। पत्र पाते ही लुग्णकर्ण करमसी सिंध से चले धीर निकट पहुँचकर रावत भीन की संकेत-स्थान पर बुखाया, षोहे लिए, सवारी के दल को तो पीछे रक्खा और वीस पश्चीस स्वार आगे भेजकर नगर के समाचार मॅगाए। यह बात प्रसिद्ध हो गई तब जयसिंहदेव ने रावल जैतसी धीर बूढे भाटी पूंजा की पुछवाया कि क्या फरना चाहिए १ उन्होंने उत्तर भेजा कि इनके दाँउ तोड़ना डिचत हैं। ये अपना साथ लेकर चढ़े, वे प्रागे तैयार खड़े ही थे, दोनें। भिड़ पड़े। जयसिहदेव पवले कलेने का था, सो उन्होंने मार भगाया। ये भी घायल हुए, वे तो दाहिने वाँये' चले गए और लुग्रकर्गते। सीधानगर की तरफ गया। जयसिहदेव की माता गढ़ में थी। जब उसकी ये समाचार मिले हो उसने गढ़ का द्वार बन्द कर दिया। रावल जैतसी ने बुर्जी पर से रस्से उल्लवा-कर लूणकर्ण करमसी व उनके साथियों की गढ़ में प्रवेश कराया। <del>घन्होंने</del> श्राते ही जैतसी की दुहाई फेरी धीर वह पीछा सिहासन पर वैठा वया लुणकर्ण करमसी ने उसके चरशों में सीस नवाया। रावल जैतसी का वंश

रावत भूववर्ग । पानत करमकी व विहरायन राजा व मक्सीक भारते हु व व्यवि हुई । यान वितिक्रही र

<sup>(</sup>१) बाइड़मेरी सीवाबाई का घेटा।

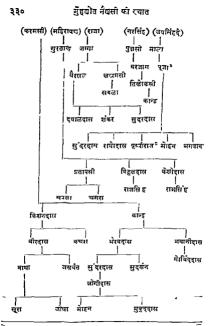

२) बाइडमेरी सीवावाई का बेटा।

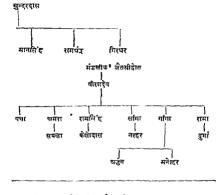

- (३) बाइड्मेरी सीवाबाई का घेटा! (४) ''' पा बेटा!
  - (५) राव बीकाजी (राठीड) का देविता।
- (६) ईंडरवाली राखी का बेटा। इसकी निकाल दिया तब ईंडर

चला गया। इसकी संवान ईंडर में है।

- (७) राव कत्याय सुरताय गढिया पर चड़कर गया तव वहाँ काम आया।
  - (८) युद्ध में काम भ्राया ।
  - ( ६ ) राव योकाजी का देहिता। (१० ) राव योकाजी का देहिता।

## राव सूच्यक्यं १ जैतसीहोत का वंशक

रायळ मालदेव स्रजनब भहेरादास हर्जनसाल विजयराय | | | |

## (१) वर्षं २२ मास १० और ३ दिन राज्य किया।

८ कर्नन टांड न रावन ल्याक्य को देवीदास का चुन थी। जैनसी का छाटा भाट्टे वरानावा है जो अपने दिना से स्टब्स कंट्रहार चला गया था। रावन जैनसी के साने पर कंट्रहारियों की सहायता से दलन अपने भतीने करमानी से राज्य छीन लिया। अली खी नामी एक कंट्रहारी न दगा से जैसनोर के गड़ पर अधिकार कर लिया था। नव संग १९०७ में रावन ल्या कर्मा उसके मुकाबने में मारा गया। वसके चुन मानदेव च हररात थे। (हरराज मालदेव वर बेटा था, मार्ड नहीं)।

( फ़ै० १४६६ वि० में जब गेरवाह मूर ने दिक्ती की बादगाहत हुमायूँ से लीन सी धीर वह भागता हुण जायप र है राव मालदे से सहायता किल की बातगा मारवाह की तरए गया, पर हा दस्ति हुए साग्र रिराश में बदल वाई तब उमस्केट नामे कोक्खीणी के मार्ग से जेसलमेर पहुँचा तब सवल वर्ष कर्ण ने अपने दूत दूरात उसे कहलाया कि आर स्वमा दिवे विता हमारे देश में आये और गोहत्या की, जो हिंदू धर्म के बिरह है इसजिए सागे देश में आये और गोहत्या की, जो हिंदू धर्म के बिरह है इसजिए सागे न जात पायोगे । उस दूत को बहेवर हुमायूँ आये पड़ा। मार्ग में पानी गात में सरका दूरा हाल हुमा। जेसलमेर के पास तालाव पर मारवत न अपन आदमी दिया तक्षेत्र के हिंदू धर्मा के विता से पानी में सरका वहां पानी महत्व तक्ष्यन आदमी दिया तक्ष्य के हिंदु धर्मा को पानी में तक्ष्य में स्वा क्ष्य कर आदमा कि साथियों में राजपूरी पा शाजमण किया और उन्हें मार सागाया। वर्ड सुसलाना भी मार्ग ये। पत्तावों म पानी भरकर जब में पानो करे ते प्रा तक्ष्य के साथियों ने राजपूरी पी साथियों के पत्तावों म पानी भरकर जब में पानो करे ते राजब ने पत्ते प्रमुख्य की अंगक्ष मार्ग के सब क्ष्य में प्रा ति साथियों के पत्तावों पानी सहस कर में पानी स्व ते राजव ने पत्ते पत्तावा का सूर्य प्र आवा हमायूँ से मिला और सि लड़ा भी स्व कर्ण मार्ग की दिवा सब्ब का दूसरा प्र आवा हमायूँ से मिला और सि लड़ा और किता मार्ग के सि लड़ा पीन किता।

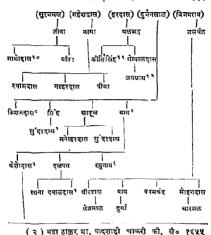

(२) बहा ठाकुर था, चादताको चाननता का, सङ १६४१ में जोधपुर झा रहा, दस गाँवों सहित सोजत का गाँव घाडवा कागीर में या उसे दोहकर पीड़ा बादशाही सेवा मे चला गया। (३) जोधपुर चाकर, गाँव भटेनडा जागीर में या, सं०

१६-६६ श्रायम सुदि ३ की काल किया।

कि श्राप विना इंचिला इधर कामे इससे वापको इसना हैस सहना पड़ा। इस को छोड़कर हुमार्चे कमरकोट चला गया।



मेंहबोत नैयसी की रुवाव

```
दुर्गदास*
दवीदास
                हरनाय
स्रजमल
```

(४) उज्जैन में काम द्याया।

( ५ ) सुमलमान हो गया।

(६) स० १६७१ में विराद्या गाँव जागीर में घा, स० १६७५ शव महेरादास सूरजमलोत के पाम जा रहा।

( ७ ) मोद्दवनस्तौ के पत्त में कहीं लडकर मारा गया ।

( ८ ) मेहवर्षो का भौजा, मेहवे में रहता था, घेटी रहादेवी।

(-£) सोटे राजा का ससुर धीर सजन मटियायी का पिता था।

(१०) राव विक्रमादित्य मालदेवीत के पास था, गाँव भाखरही

पट्टे में था।

(११) जीवपुर महाराजा का चौकर, स० १६७४ में गाँव ननेऊ पाया. स॰ १६७७ में जालीर के गांव ख्रोडवाडा थीर जीगाऊ दिये गये थीर स० १६८० में पीछे जन्त कर जिये। ( १२ ) स० १६६७ में भोपाल गाँव ४ दिये धीर स० १६७८

में छोडे।

रावल मालदेव<sup>६</sup>लूगुक्खोंत का यंश ।

भाराबत-पूर्व उद्देशि इ विशव कु पर्वा के केत्री र केत्री संवतना गोपालदास गमसिंह हरीसिंह माधेदास देवराज रामचन्द्र गरीवदास श्रमश वेखीदास सुजान शामदास रागचंद ਲਾਲੰ\*ਵ पीया क्रमा गोपालदास ध सिंघ

(१) व<sup>°</sup> १० मास ७ दिन २० राज किया। राडढरे रावत

की कन्या राषीबाई को ब्याहने के बाद जल्दी ही सर गया। (२) शिवराजोर्जे का देहिता, पद्मा का पुत्र, राव मालदेव

की कन्या सजनाके साथ विवाह हुआ। या।

(३) पद्माका पुत्र। (४) सं०१६६३ में चामू लिसमेली पट्टे में थी

- (५) वली में रहता है।
- (६) बीकानेर रहता है।
- (७) स० १६७० में गाँव ५ सहित वसर पट्टै।
- (二) गाँव १२ सहित रिवामलसर पट्टै।
- (-६) ईडर में महियड माना ने मारा। (१०) रावल मनोहरदास के पीछे जेसलमेर की गही पर
- वैठा था। (११) देरावर में है।

(१२) वडा बीर राजपूत, राव जैतसी का दोहिता था। मीटे राजा की पेटी रमावती की ज्याहा। रावज भीम के राज्य में पहले स्रेतसी कर्चा धर्ची था। फिर भीम ही ने उसे निर्वासित कर दिया। पहले तो बहुत से भाटा उसके साथ गये धीर वे फलोधों में जा रहे ये। भीम का प्रताप यटने पर भाटियों ने रोतसी का साथ छोडा तथ वह सीइड वीरमदेव धीर राखा भैरबदास सहित राजा राय-सिंड का चाकर हुआ धीर सेरट में भेजा गया। चार वर्ष पीछे वहीं मरा।

रावल घडसी ष्टादि 330 ( पेतसी ) द्यालदास १३ पर्यायन सिंह बाव शाबदास शक्तिसिंह धनराज **ईसरदासं** १ गोवधंन रामसिंह सुजानसिंह धमरसिंह गिरधर **विरधीराज** दर्जा तेजमाल कान्ट मानहिंह हरिसिष्ट गोपाधवास केसरीसिंह महेशदास हरिदास रसंन विद्वारीवास रावल संबलसिंह १४ प्रयागदास १४ बर्ल्स **थासकर्ष** <u>कुरा ले</u>सिंह जसकर्यां

( १३ ) द्रोबपुर की लडाई में राव फल्ला ने मारा ।

( १४ ) सं० १७०७ में रावत मने। इरदास के सरने पर बाह-शाष्ट्र ने जेसलमेर दिया, स० १७१७ श्रावख वदि सको काल किया ।

(१५) राव जगमाल की साध काम खाया।

(१६) बीकानेर की साँढें लॉ तब राव बीका में मारा। (१७) गुड़ा पट्टै, सं० १६५५ से जैक्षपुर रहता था।

२२

```
में हस्तीत नैयसी की स्यात
  335
 (इंसरदास) (रावल सवलिमंह)
              शवस समार्थित समार्थित भावसिंह महासिंह शवसिंह
                                                      शामसिंह
               जसर्वतसिंह
                           भागचंद
                                          बङ्ख
        सूरजमल
      मेतसी १ मालदेवात का पुत्र हुर्गदास । हुर्गदास २ के घेटे असवंत
 क्षीर कर्ण । जनवंत रेके हरीजिंह थीर अजनमिंह थीर कर्ण का वेटा
<sup>।</sup> रामसिंह ।
                 महसमख मालदेवात का परिवार
विद्रंब- गोविंददास अववदास चांदा मार्था- रामदास केगो- किग्रनासह ।
                                 शस है
दास
                                        गोकुलदास
                    मने।हरदास
                                                 रहानाथ १
     ( १८ ) करमसेातेां ने मारा ।
     (१) वीकानेरी का बेटा, खेतची का सगा भाई।
     (२) जाबपुर का नौकर, सं०१६७५ में जुट पट्टे थी।
     (३) पूनासर पट्टे।
     (४) बीकानेरी का वेटा, इसकी बेटा पार्वती भटियासी राजा-
सुरजसिंह के साथ ब्याही गई, महाराजा गजसिंह ने १४ गाँव सहित
```



पंचायण रोश्सीहोत का वंश--पंचायण के पुत्र रामसिह, सुजानसिंह और समरसिंह। रामसिह के बेटे हरजा, तेजमाल धीर कान्छ। समरसिंह का पुत्र पृथ्वीराम। सुजानसिंह का निजस जेसलसेर के पीपले गाँव में हैं।

श्रीयसां जातीर में हो, सं० १६५७ में पीछे डीकलो से चड़कर देश-वर गया श्रीर वहां मारा गया।

- ( ५ ) सं० १६८० में ५ गाँव सहित छोखसां पट्टे ।
  - (६) सं०१६६२ में रियामल सर पट्टे।
  - (७) सद्समज के सार्व काम झाया।
- ( 🗆 ) सं० १६७७ में खटोड़ा पट्टे ।
  - ( 🕳 ) सं० १६५ स्त्रीयसौ पट्टे ।
  - (१०) श्रोवसां पट्टे।
    - (११) बीकानेर का चाकर, सीद्वत्तवे काम श्राया ।
    - (१२) सीहलवे काम आया।
    - (१३) क्षेसरीसिंइ का चाकर, सीइलवे काम आया।

<sup>(1)</sup> सं० १६६० में गाँव २ सहित मेड़ पटे।

रतेवसी के येटे सिंह, याप धीर शामसिंह हुए। याप किशनसिंह राटीड (किशनगढ) का साला घा धीर उसके साथ मारा गया! बाप के पुत्र गोधर्टन की राव करमसेन ने मारा। गोप्रर्टन का पत्र गिरुष्ट ।

शामदास खेलसीष्ट्रांत माटे शजा (चदयसिष्ट्) का है।हिता घा, पांचारी भाइरा गाँव ७ जागार में ये। शामदास के बेटे—मान-सिष्ट दीवाय (चदयवुर के राया) का चाकर, हरीविष्ट चाँदा भेइ-वचा के नौकर, गोपालदास लेलियायों में मारा गया।

श्रसिष्ठ रोवसीहीत के स० १६८५ में सीरात्य जागोर में घा, स० १६८६ में चीराई धीर स० १६८६ में गाँव ५ सहित भेड पट्टे में रही। स०१६८० में भाटो प्रचलदास के साथ काम धाया। श्रीक्षिष्ठ के पुत्र केसरीसिष्ठ, रस्तिष्ठ, महेशदास, हरीदास³, देवीदास, रघुनाध, धलयवा चदा, सुजानसिंह धीर करमचद। केस-रीसिष्ठ के स० १६८० म ५ गाँव सहित भेड की जागीर था। देवी-दास के स० १६८६ में मीराद्य गाँव जागीर में घा, देवीदास के दे येटे—हरताब, धाईदान धीर भीम। रघुनाब के पुत्र—मोजा, सकुद धीर सवरसिंह। हरिसिष्ठ के पुत्र—पीया, धक्या, नाहर, फतद्यसिष्ठ, धानदिक्ड, चौदा, हिम्मवसिष्ठ, सुदरदास।

धनराज सेतसीहोत की राव कल्ला ने मारा।

<sup>(</sup>१) सं १६६४ में गांव १ सहित भेड़ पहे

## पचीसवाँ प्रकरण

## रावल हरराज सादि

रावल हरराज मालदेव का—सोलह वर्ष १८ दिन राज किया: क्योंकि राष्ट्रवरा के राव ने अपनी वेटी की, जिसका विवाह रावल साल देव के साथ हमा था. रावज के मरने पर जातीर के सान गजनी याँ पठान की दे दी थी इसलिए रावल इरराज ने भाटो खेतसी की भेजकर राष्ट्रधरा विजय किया थै।र वहाँ के गड़ की गिरवाकर ईटे' जैसलमेर मँगगई'। गाँव कोडणा जीधपूर इलाके में या। उसे जेसलमेर में मिलाया श्रीर राव चंद्रसेन (मार-बाड़) के पाल से पोड़करबा गिरवी के तीर पर ली। कोटबों के चारते रावल मेघराज से धड़ी बदाबदी हुई, ६ मास तक उभय पर्च-वाले परस्पर लड़े, पीछे अपनी पुत्री का व्याह कर कीडग्रा दिया थीर सात गाँव उसके लिए--श्रेला, वर्षड़ा, डेागरी, बीभ्रोराई, कोटडियासर, भीमासर श्रीर खेडाबड़ । रावज हरराज के पुत्र भीन पाटवी राव माला का दै। हित्र, बाई सजना के पेट का, रावल करवाग्यदास रावल भीम के पीछे गही बैठा। सं०१६६८ में रावल भीम ने राजा गजसिंह को रामकर्ण कला की वेडो ब्याह दी। भाखरसी पादशाही चाकर, फरोधी पट्टें में थी। भादी सुरवाब पादशाही चाकर, इसके पुत्र गीपाल धीर भगवानहास, राव गीपाल वीड़ में काम श्राया। धर्जुन राव मालदेव का दे।हित्र ।

<sup>(</sup>१) रावछ हररात तक तो जेसछमेर के खामी स्वतंत्र रहे, हरराज ने मुगळ शाहशाह शकवर की सेवा स्वीकारी। श्रव्युकृत्व ऋरती किसाब

रावल भीम हरराज का—सं० १६६८ मंगसर विदेश का जन्म. ३५ वर्ष ११ मधीने १२ दिन राज फिया। सं० १६७० में जेसलमेर में काल प्राप्त हुका। वहा प्रवाशी, वशा दाबार, यहा जुमार व जबईस्त राजा पुत्रा। पादशाह अकवर के पास बहत चाफरी की । रावल भीम ने पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल की कोटडे का खामी बनाया था परन्तु रवनसी के पुत्र भैरवदास ने जगमाल की मारकर कोटडे पर क्रधिकार कर लिया। जगमाल के पुत्र पदय-सिंह व चौदा रावल भीम के पास पुकार लेगये। तब रावल घढ़ षाया. भैरव भी सम्मुख हुआ। रावत ने रससे गाँव गाँगा. एसने देना स्वीकारा नहीं। सींव से कोस ४ वहटवे से कोस शा गांव खुकोदरी की तलाई पर एडाई हुई, और भैरवदास ७ राज-पूर्वी सदिव मारा गया। रावल ने भैरव के पुत्र राखा किसना की कोटडे का टीका दिया। जैसा भैरवदासेत, भाग नाराणीत इड्वे जागीरदार व भगवानदास हरराजीत भीलाहीवाला वागी होकर निकल पढ़े छीर राज में बहत विगाड़ करने लगे छीर मेहवे में जा रहे। सात वर्ष पोछे फोटडे का छाघा भाग देकर जैसा को पीछा बुलाया।

जब रावल भीम फेसलमेर की गई। पर वा तय ऊहड़ गोपाल-दोस के बेटे कर्जुन भूपत व मांडख पोड़करख के बहुत से गाँव-मारफर वहाँ का वित्त (गाय भैंसादि पद्य) ले निकले। पोइ-करख के बानेदार भाटी कल्ला जयमलोत भाटी पत्ता सुरताखोत श्रीर

श्रक्षकश्मामे में जिल्ला है कि वि० सं० १०० हि० (सं० १२०० है०, सं० १६२० वि०) में ब्रजमेर होता हुआ पादग्राह नागोर पहुँचा, वहाँ अविर के प्राचा भगवानदास के द्वारा जेसडमेर के राज हरराज ने पादगाही सेवा स्थीकावर क्यानों बेटी घादशाह को व्याह दी, जिसका देहांत सं० १६१६ वि० में हुआ।

भाटी नंदा रायचंद के पीछे पड़कर बहुसीसर धाये, उनकी राव भर बात ( कहानी ) के बहाने भुलावा देकर गोपालदास के बेटी ने कोटहें से अपने आदमियों का राहोरात ब्रुखाया और प्रभात होते ही होरों की आगे करके रवाना हुए। पेहिकरणवाली ने घनका मार्ग रेका। सहाई हुई, समय पद्म के कई मुख्य मारे गये। पेह-करण के साथ के भाटी कलाव नेता जयमलीत. शिवा केलवेचा प्रजा का, भाटी नंदा रायचंद का, केलग्र, पेसल, मेाकल, सोश्रम का धीर मेघा गांगावत खेत पड़े व केस्डण घायल हुआ। रावल भीम की भारो गार्यददास ( गोविददास ) ने कहा कि गोपालदास सेरी स्राह्मा के बाहर है आप उससे समभ्त क्वीजिए। रावज्ञ ने जैसलमेर की सब सेना देकर अपने छ।टे भाई कल्योग्रदास की कीटड़े पर मेजा धीर उसे विजय किया। उस वक्त गोपालदास जीधपुर में था, वर्दों को गढ़ की कालियाँ इसके पास रहती थीं। रात्रि को कासिद ने आकर सूचना दी, वह तत्काल गढ़ का दर्जाजा खुलवा-कर चढा। भादियों का कटक गांगाहै में ठहरा हुआ था से दिन निकलते ही गापाल अपने साधियो समेत वहाँ आ उपस्थित हुमा और दिन थैलि तलवार बजाकर काम आया। भाटियों की वर्फ कोटड़िया सुरवाग भारी गांगा वीरमहेवात. रावल जैतसी का पीत्र जैराइत का जागीरदार मारे गये; ग्रीर उह्हों के साथ में करमसी, कंवरसी, महेश, गोयंद, चहुवास, शंकर सिंघावत, बीसा-देवड़ा, गोपा, रांदा (चांदा ), ईदा, दो नाझक, स्रीर एक मांगलिया रोत पड़े। आसिया पीरा की कही हुई रावल भीम की भारतरी ( জন্ব )---

भीम मला भलो रावत राय इरोद नख दीपियो। ऊपर प्रमरावा नव धारको परियो। 'प्ट द्वापरो सेने सारावी साजव सोधरो निव गैहगरो । हक्तन हैमरा धूसय स्थयरो गह्य गिरवरो ॥

388

गिरवरी गाहहगाह गडपत बाह देख गाविह । स्वश्राह जाच गराह खब्बनदाह दुवाह पहिमाह ॥

याह स्थाह पारस झाह जसगुणमाह । यह साहनिय वप यहा निरदी वारव वेराह ॥

कुत्रचाल निव द्यायाल भदल मीम कालाल । भुजाल सुडाल दरगह साबवा बेाडाल ॥ पॅग यहाल किरमाल बल रिखवाल । केंद्रा जीवधा जगमाल ॥

कता जावणा जगमान् ॥ खगमाट मुबह्याट रोत्तण वाट दह झवियाट । भिड यय रिमण्डा भांजल दुवण वालण हाट ॥

ाभड पथारभघडा साजव्य दुवय यालव्य द्वाट ॥ रिपनाट परमल द्वाट रावन घरच पर-घर घाट पिवपाट राख्य पाट ॥ पवज्य काट हव निराट, सुरताय सु दीवाय ।

सिवत वाण सरसुरताय देवाय जम रह पाया ॥ दायव रायजिम रंडराय भाराय । काजस्मताय बमेगमधैर सवलीमाय ॥

वासाय प्रची प्रमाय बाँधै। भाय जिम जुन भाय॥

कपार साह जियार कोपिय कीयमुख इलकार। विवादार घर बहिकार नियत्तन समी भूपतसार॥ भुजमार भर जिवायार माटी खार रायश्व सार। इरहार हुव दरवार हुंता बने बाट विहार॥

दलपव छत्रपव मात्त दे गडपव गोत्र गवाल

संवदत लूणकण सम यह पड़े बिरद विसास जैवसो देवोदास जगपड़ सम्रो भाषण सीम उज्ज्ञती सोही कीघ उज्ज्ञत भूषपरियो भीम ॥ गीव रावत भीम का, वंशावली का, नवलारतमूं ने कहा; कुछ अग्रस सा है:--

नशुक्ष का ह :--दाद्वै जैसल करण दादै दल · · · व नगदेव येरसीह,
जल्मण विरद दिसालमाला हरो मन मेाट मोटै।
पाट मेरगिर भाटियों मेंबाड़ै भला भीवजी भीपाल।
परमी केहर दूदै पड़सी पेरणा पर छोगाळा॥
रतन मुल जैतसी छात्राल।

करम तेजल कुलकलाधारी नवकीट सरास्त्र सामधारी रेखा रखसापाल ।

चाच काल्ह्य इसमा सालवाहमा जे

लवाह दुसाम बह्नूद मृंध देद विजवाल हुवा। वेथे वंस हुवाहि हकाक इरि इस रावराजा

जाग्री राखरी चत्रर ढाल ।

तसु कोहरे संभामराव संगत्तराव सुंगेस भूपाले भूपाल साटी यहा वस्तत बढाल ।

भूपाल भूपाल माटा यड़ा बखत बडाल । जादव जगत जैत जेसाये

मीमेय जायुषा छतीसभाख साख उजवाल ।

वाल बुधतका वक सोटाल गजसमाय

वरज भ्रबुर्ध वंश स्रत विसाल । प्रदन्न कान्द्रपट परम सगत पूरो

प्रदन्न कान्हपाट परम सगत पूरा सुवर सुजास देह सोहै साखपाछ॥१

(१) रावल सीम ने जेसलमेर के गढ़ की महम्मत कराई । सं० १६४७ विक

रावन कत्यायदास दूरराजीत रावज भीम का छोटा भाई (भीम के निरसन्तान मरने पर) गदो पर वैठा। १४ वर्ष ६ महीने १४ दिन राज किया। डीला सा ठाऊर था। राजपूर्वो और प्रजा का अच्छा पालन किया। घरोर पहुत भारी था। पाट बैठने पोछे एक पार धादशाह के एज्र में गया। वाकी सहागढ़ में बैठा रहा। असके ' जीतेजी सारी दीड़पूर कुँवर मनीहरदास करता था, वह तो फेवल एक धार ही रावल भीम के राज-समय में कोडयां पर गया और कहड गोपादास की मारा था। श

रावल मनोहरदास कत्याषदास का—वर्ष २२ राज किया, वड़ा भूरवोर, निर्मीक धीर कार्यकृशल राजा हुमा । कई लढ़ाइवा जीवाँ, सं२ १७०६ के मगसर मास में काल किया । पुत्र नहीं घा सो भाटी सर्दोरों भीर राष्ट्रियों ने भाटो रामचंद्रसिक्षीत को पाट बैठाया ।

मनोहरदास के युद्ध-कुँवरपदे में एक लड़ाई विलोचों के साघ करके प्रलीखों की मारा। इस युद्ध में अमलिखित भाटी सर्दोर मारे गए

में मिर्जा पाँ सानसाना के साथ रहकर उद्दीसा खी। वंगाळ इकी सहाहगे में प्रक्ती के सहाजारी दर्शाई। अपनी वेदो का विवाह साहजारे सलीम के साथ कर दिया। जब सलीम (जहांगीर) बादस्याह हुआ है। उसने वसे "मिलिक्य जहां" की पदाने दी। राज्य भीम के बायू नामी एक पुत्र दें। मास का होकर मर गया था इसहिय पादशाह जहांगीर ने बसके होटे माई क्वस्थाय के जिल्लामें हिया।

(१) तुजके जहांगोरी में लिखा है कि सं 10-12 दिव (सं 111 ह इं र सं 11 हव सिव) में बक्ताया जेसलमेरी को बुताने के बास्ते राजा इत्या-दास भेजा गया था 15 हवाया द्वासित हुआ। वसका बड़ा मादे रावक भीम यहे मर्पवेबाला था। जब वह मर गया थीर दो महीने को गुरू पालक छोड़ नया, बहु भी जीता न रहा वो स्वयाय के राज्यारी ना टीका देवह राजब की पदवी मदान की चीर दोहजारी जात एक हजार सवार का मनसव दिया॥ या घायल हुए-भाटी रायसिंह, भीमावत सार्वतसी, सीष्ट्ड धनराज चघरषीत, भाटी चौंकीदास, जसावत रूपसीहोत सीढो, जस्सी, सीगी, खमेर जिनका गाँव देवा ढेहिया के पास। जब जसोल पर घड़ श्राए ते। बहुत से जसीलियों की मारे। अगनाल मालावत के दंश के पोखरखें राठीड़ बरे।इटिचे हो मेहवे में जा रहे धीर पोखरण खुटा ते। रावल मने।हरदास ने उनका पीछा किया। ४० कीस पर जेसल-मरे मेइवे की सरहद के पास धन्हें जा लिये. फखसूंड से कोस ६ श्रीर क्षसमला से कीस ढाई पर सडाई हुई। पेखरखें के १४० जुमार काम छाए धीर वे भागे। राठीहों के इतने सर्दार मारे गए-राठौड़ सुंदरदास देवराज का, मधुरा राग्रा का, राठौड़ जगन्नाथ बीजा का. माला देवराज का, मेघा रागा का, मेघा महेश का धीर भाटी श्रचल सुरतास का. पीछे पोखरसे श्राकर रावल के पॉवें पड़े तब उनको पीछे बुला तिये सं०१६-६४ पौप बदि द को इस्माइलखाँ विलोच के वेटे मुगुलका की विक्रमपुर के गाँव भारसलसर में मारा तब इसने राजपृत मारे गये—सीदड़ देदा घनराज का, घनराज उद्धरग्रहिंगोल राखारेवाला, राठौड़ देवीदास भवानीदास का । खाडाल के दस गाँव भारकर बहाँ के पश्च लिये ।

रावल रामचंद्रसिंइ का--रावल मनोहरदास के निस्सेतान गरने पर राजकोक (शाणियों) को मिलाकर टीके बैठा और भाटियों को भी धापने पच में कर लिया। इस वक्त सीडड़ रघुनाय भाषीत वहाँ उपस्थित न था। जैसलगर में सीइड कर्ता-धर्वा या, इसलिए

<sup>(</sup>१) टीड ने रावज भीम के बीड़े करवाया के पुत्र मनीहरदास का मारी बैंडमा दिया है बीर विद्यासम्बान के डिंगरेडी मार्पातर में (भूळ से ) मनेहरदाय की भीम का भाई कहा व अपने भतीने के मारकर गई। बैंडमा विद्या है।

मुँदयोव नैयसी की स्याव

38⊏

रघनाय की मन में इसकी फाँट पड़ गई। उन दिनों में भाटी स्यलसिष्ट द्यालदासीत रात्र रूपिंद भारमलोत (कछवाहा) के यहाँ नी दम हजार साल के पट्टे पर चाकरी करता या धीर पाइ-शाह शाहजहाँ की रूपसिद्ध पर वडी छुपा थी। उसने सबलसिंह के बास्ते पादशाह से मार्ज की बीर पींव लगाया। पादशाह ने भी खमको जेसलमेर को गदी देना स्तीकार किया. श्रीर माटी रामनिष्ट पचायग्रीत थ्रीर कितने ही दूसरे भी भाटी खेवसी की सवान सथलसिंह से श्रा मिले। इसी श्रायसर पर महाराजा जसवंत-सिंह ने पादशाह से अर्ज की कि पोहकरण इमारा है किसी कारण से बोडे झर्ने से भाटियों की वहाँ अधिकार मित्र गया सी अब इजरत फर्मीबें तो मैं पीछा ले लूँ। पादशाह ने फर्मान कर दिया। महाराजा स० १७०६ के वैशास शुदि ३ को जहानागद से मार-बाह में आया और ज्येष्ठ मास में जीवपुर श्राते ही राव साहत गोपालदासीत थीर पर्वानी हरीदास की फर्मान देकर जेसनमेर भेजा। रावन रामचढ़ ने पाँच भाटी सहीरों की मलाह से यह उत्तर दिया कि "पोहकरण पाँच माटियो के सिर कटने पर मिनेगा।" जीवपुर में कटक जुड़ने लगा धीर उपर पादशाह की भी सपर हुई कि रामचद्र ने हुक्म नहीं माना। श्रवनर पाकर सबलसिंह ने पेशकश देना धीर चाकरी बजाना खोकार कर जैसलमेर का फर्मान करा लिया। भाटी रघुनाय व दूसरे भाटी भी रामचद्र से बढल वैठे और गुप्त रीति से उन्होंने सदलसिंह की पत्र भेना कि शीज थाओ इस तुम्हारे चाकर हैं। पादशाह ने जेसलमेर का तिजक देकर सजनसिंह को जिदा किया श्रीर रूपसिंह ने सर्च देकर सहा-यता की और कई बादमी नीकर रक्खे। सात बाठ सी मनुष्यी की मोहभाड से सननसिंह ने फनोघी की कुण्डने में भीलासर पर

माक्र हेरा दिया। जैसलमेरवाले भी १५०० तथा १७०० सैनिकों से शेखासर के परे जबणावधारा की तलाई पर बा उतरे। नायक भाटी सीहा गोर्यद्वासीत था। पोहकरणवाले श्रीर फेल्स (भाटी) भी साथ में थे। सबलसिंह ने ध्रागे बढ़कर उन पर धावा किया। इस वक्त ये सर्दार इसके साम थे-भाटी केंसरीसिंह शक्तिहोत. भाटी द्वारकादास ईसरदासीत. भाटी हरीसिह शक्ति-सिंहोत, माटी मीहनदास, जगनाय, उदयभाख ईसरदासेत, भाटी विश्वारीदास द्यालदासीत, भाटी अचलदास गीवंददासीत, भीइन-इ।स किशनदासील, राजसिंह भगवानदासील, रामचेंद्र गोपाल-दासील, गिर्घर गीवर्द्धनीत, और राठीह इरीसिइ भीमसिद्वीत। शेसलमेर के साथ में ये वड़े सर्दार ये-रावजैसिह मीहनदासीत, . भाटी सीहा गोर्घददासीत, भाटी श्यामदास साँवत्नदास गीपाल दासीत सिरहिया, भाटी रघुनाय ईसरदासीत, भाटी दछपत सूर-सिहोत, थ्रीर भाटी किशनबल्लुश्रीत । दिन-दिहाहे युद्ध सुमा । स्वलसिष्ट खीता धीर जेसलमेर की सेना भागी। इतने सर्दार खेत रहे—विक्रमपुर के साथ में दो नेतावत भाटी जयमख रासावत धीर राव जैतसी भाग्रोत; ४ सीलंकी जग्गा, देदा, कम्मा धीर ऊहा; दे। सिरुराव मनीश्वर बदेदा; दो जैतुनहरदास व जगगाल; मुखकमल, हाथी अञ्जू का, खालववीदा, भाटी खंगार नरसिंहका शेखा सरिया, पाहुमेहाजल पे।हकरण के सारे गये धनराज नेतावत, भाटी भेडपत रायसिष्ठीत, रासिरंग हुंगरसीहीत थ्रीर राइड वीदा ।

वराश्चात् मधाराजा (असवतसिंह) को सेना जस्द ही पीष्ट-करर्यं धाई। सबलसिंह भी झाररेड़ा के ७०० घादमियों सिंहत महाराजा से घा मिला। सं० १७०७ के कांतिक सास में गढ़ से घाप कोस के संतर पर इंगरसर तालाय पर देरा हुआ। तीन दिन तक गढ़ पर धावे किये जिससे भोवरवाले भयभाव हो गये। समलसिंह ने माटो रामसिंह पंचायदोत की, राव गोपालदास विद्रल-दास व नाहरखों से मिलकर, गढ़वाली के पास भेजा और गढ़ में के सम मन्द्यों को निकलवाया। भाटी पत्ता सुरतायीत जुमकर काम पाया। फिर समन्तिसद्द चपर्युक सर्दारों से मिलकर जैसलमेर की रवाना हुआ। एक आध कीस गया होगा कि श्रवर आई कि रावत रामचंद्र ने माटो सदिरों से कहा कि सभे व्याने कटंग व मालमते सहित निकल जाने दें। तो मैं देरावर चला जाऊँगा। सीहड रघुनाघ, दुर्गदास, सीहा, देवीदास व जसव त पाँच भोटियो ने रामचंद्र की बात मानी धीर कहा कि चले लाखे।। तब वह मान ग्रसवाद व भच्छे भच्छे घोड़े केंट लेकर देशवर में जा रहा है थी<sub>।र राजधरेर की शास्त्रा का भाटी जसवत वैरसलीत उसके साध</sub> गया है। यह समाचार सुनने ही सब्बसिंह श्रातुरता के साघ जेसलमेर आकर गहा बैठा। रावल रामचंद्र ने दस महाने वीस दिन राज किया।

रावत सवलसिंह (इवालदास का पुत्र धीर स्रेतसी रावन माल-हेवात का पैछा) ने नी दस वर्ष राज किया। इसका पुत्र धमरसिंह अपने पिता के मरने पर संब्देशहर्स में गद्दी बैठार। इसके पुत्र जसवंतसिंह और हरीसिंह।

(२) सवलसिंह को सं० १७३२ में पाइशाह के तरफ से एक हजारी

<sup>(</sup>१) पहाल व देशवा पीछे के बहायत वां पठान (भावकपुरवाला) ने झीन किया और रावल रामचंद्र के सेवान भागकर थीकारेर गये जहाँ उनके गुडियाला जागीर में मिला। कनत टाट लिखता है कि महाराजा लससेतिहिंद ने अपने भाई नाहरणा क्यांवस के मेनकर पादवाही कुनम से सववहिंद के जेसलमेर की गई। पर विज्ञाया। कस सहायता के बदले पोह-करण हा गाँना दिया।

वे। पिता के विद्यमान होते ही पेट में कटार सारकर मर गया था स्रीर उसका बेटा बुविसिंह धपने दादा के पीछे गद्दो बैठा। फद्दी हैं कि उसको शीतला निकली सब उसकी दादी बीसल्देवी ने उसे विष देकर मार डाला । फिर जसवर्वसिंह का प्रत्र वेजसिंह गही पर वैका तब भाटी हरिसिंह भ्रमरिसहोत उस पर चढ श्राया श्रीर भरीसिंह के कहने से चुककर उसकी मार डाला । रावल भरी-सिंह उस वक्त बाहर चला गया धीर वेजसिंह (घायल होने पश्चात्) प्रायः चार घड़ो जीवित रहा। तब उसने खनने पुत्र सवाईसिंह को गदो पर विठाया। बोडे ही काल पीछे झर्छैसिंह को साथ लेकर चढ़ श्राया, सर्दार कामदार उससे प्रसन्न ये श्रीर ब्रथसिंह का छोटा भाई होने से राज का अधिकारी भो वास्तव में वही था, जेसलमेर में पाट हैता।२

रावल जसवंत्रसिंह ग्रमरसिंह का-इसका कुँवर जगविस ह

मनसव मिला था। रावल धमरसि ह के साथ में बीकानेर के राजा अनुवर्सि ह ने कांप्रलेश राठीड़ों की जेसलमेर पर भेजा परंतु प्रमरसिंह ने उन्हें पराजित . किया १

<sup>(</sup> १ ) कर्नल टॉंड ने।रावल सबलसिंह, श्रमरसिंह, जसवंतसिंह, अध-सिंह, तेजसिंह का समय नहीं दिया थीर न नैखसी ने इनका राजस्वकाल लिखा है । केवल इतना जाना जाता है कि रावल सबलासिंड का देशाना संo १७१६ में हुया। उसके पीछे ६० वर्ष तक अमरसिंह, जसवंतसिंह और ब्रथ-ंसि ह ने राज किया। जसवतसि ह के पुत्र-जगतसिंह, ईव्वरीसिंह, तेजसिंह, सर्दारसिंह श्रीर सुल्तानसिंह। बुबसिंह श्रीर बर्खसिंह जगतसिंह के पुत्र थे। सं ० १७७६ में तेजसिंह गड़ी पर बैठा थी। तीन वर्ष राज किया।

<sup>(•</sup>२ ) जेसलमेर में दस्तुर है कि राजा और प्रजा सब मिलकर वर्ष में एक पार घडसीसर तालाव की मिट्टी निकालने जाते हैं। पहले एक सुट्टी की पढ़ महारायन निकालता है श्रीर फिर दूसरे लोग उसकी साफ कर देते हैं। इस दस्त्र के मुवाधिक तेजसिंह उस तालाब पर गया या । वहाँ शरीसि ह

रावल धारीसिंह जगतसिंह का-वढ़ा प्रतापी राजा हुआ. चालीस वर्ष तक राज किया। उसके पुत्र—मूलराज पाटवी, भाटी रसनसिष्ट मुलराज का सगा भाई सोढों का दीवित्र, भाटो पद्मसिष्ट करमसेवि का दादिया: पुत्री तीन-चंद्रकुमारी महाराज गजसिह (योकानेर) को ब्याही, विनयकुमारी महाराजकुमार राजसिंह ( धोकानेर ) की ज्याही। ये दोनों चहुवाओं की देहितियाँ यीं। . वीसरी विजयक्रमारी महाराजा विजयसिंह ( मारवाड ) के महा-राजकुमार फतहसिद्ध को ज्याही घी। वह करमसोती की देशिहती धीर पद्मसिष्ट की सगी यहन थी। जिस वक्त महाराजा स्मयसिष्ट का पुत्र रामसिंह दस्तियों की सेना लेकर मारवाड में आया श्रीर नागोर व जोघपुर को पेर लिया उस वक्त महाराजा विजयसिंह की राणी शेखावतकुँवर फतइसिंह सहित जैसलमेर गढ में रही। अव सेना इटो तथ विजयकुनायै का विवाह फतहसिंह के साथ कर दिया गया।

## केलगोत भाटी

सम्मगराव के पुत्र साँगा का बेटा रच्या राजवाल हुमा। राजवाल के पुत्र—हुप्त, सहुमा, छेना, द्यौकस पहे।इ, अटेरस्, लखे।इ, इरया। राजवाल का राजस्वान सहुरा में वा। सहुरा सुगलों (सुसलभानों) ने ली और राजवान सारा गया तत्र उसका

खार हरीति ह ने उसे वायक किया परत खंतिस ह को पूरी सफलता न हुई। तेजसिंह के सरने पर उसका बाढ़क पुत्र सवाईसिंह गद्दी पर विदाया गया था। उसकी खबरर पास्टर क्यंति हैं ने सार खाता और संव १००६ सहाज जिया। इसके समय में हाकद्वा खकमान के पेतो और मुवारिक क्यों के येटे बहाबक्राज ने खाड़ाछ और देशवा के पयने भादिया से झाँने थे संव के येटे बहाबक्राज ने खाड़ाछ और देशवा के पयने भादिया से झाँने थे संव के येट बहाबक्राज ने खाड़ाछ और देशवा के प्यान भादिया से झाँने थे

बेटा तुष स्तरह में था वसा, इसी से खरड़ को खाज कक 'तुषेरा' कहते हैं। उसके वास्तुक १४० गाँव कहे जाते ये जिनमें मुख्य ये हैं—वाप, बावही, नीवली, कातासर, चूनी, लीकड़ा, भरलो, श्रहवा, नावधा, सविद्यारी, पंटियाली, बारू, कामघो, सोनासर, सीरवा, फाइहर, बृटहर, संवरतेहा स्नादि।

दारद के कोहर ( कुरूँ )—हेमराजसर, पिट्टार हेमराज का खुदबाया हुआ बढ़ा जलायाय है, गहरा २५ पुर्सा, पानी मीठा है। आकला, गीवला, चोडी, नरसिंहबाला, खीचियोवाला, सेलाऊँ, धोजा, अवाह गहरा १७ पुर्सा पानी मीठा, नादडा, मीठिट्या, कीलयो, मड़लो गाँव, बास्, नाचला, इरमम केललीव का अंतरगढ़ा, बंदियाली, सर्विमादी, भाइहर, बालाखो, वार्लाखो।

तलाइयाँ—राणा रूपड़ा की, घाठ मास तक पानी रहता है, राव का वाजाव, घाठ मास तक पानी रहता है, राज्यी, मेल्यी, जगमाल की टलाई, देवीदास की वलाई, जवणी की वलाई, सीइड् राजपूरी की खुदाई हुई, घनलायी में ६ मास तक पानी रहता है, सेखासर का वड़ा वालाव सेला का खुदवाया हुआ, सीरवा, मेरारी, बेरालाई, बेगण, घारगे, देरायी, जेठाणी, नीवालिया।

पहुंखे यह त्यरंड पहिंदारों की यो, राषा कपदे पहिंदार ने दगा से कम्मा की मारकर त्यरंड का इलाका लिया था। राव केलय विकुंपुर का स्वामी हुआ; उसके पुत्र रिखमल के बेटे गेपाल, जग-माल थीर धवला। अगमाल ने गोषा से खरह जीन ली तव प्रमुखा छुत्तान से तुकों को चढ़ा लाया थीर उनकी सहायवा से जगमाल की मारकर धवने बढ़े आई गोषा की पीड़ा गदी पर विरोगा। जग-माल का पुत्र जैता पड़िद्दारों का भागता था, पिता के सारे जाने पर बह निगदाल में जा रहा। चीड़े पड़िदारों का यल दिन-दिन घटवा 348

गया धीर भाटी प्रवत्न होते गय। पड़िहार भूते ये इसलिए माटियों ने वहले तो चनक्षे पोड़े कॅट लिये, फिर कुछ दे दिलाकर गाँव भी ले लिये। ध्रम वक बहुत स गाँवों में पडिहार रहते हैं। रारड विक्रपर से जुदो है, यहाँवाले जेसलमेर जुदी पाकरी देते हैं।

पोइड रावा राजपाल के—पहने इनके पास यहुत भूमि घी धर्मात नाइबार, विजयोट, नीदवाट, केटिडा, कालाह गर, जेसुरावा, सापली, हेग झादि। कहते हैं कि सारी राडाल के स्वामी पेरहड (भारी) थे। नोंभड पोइड केटिडे का स्वामी घा छीर रायमल माजाम के येला नाम की एक भेंस घी जो फोटडे के गाँव शिव की घाडों में विगाड किया करती घी। माली नोंभड पोइड के पास फोटडे जाकर पुकार कर नांभड ने उस भेंस को कटवा डाला। इस पर राठाडों झीर पिडहारी में लडाई हुई, किर रावज माला (मालान ) ने हेग पर चटाई कर हुईगी (भाटियों) को मारा।

(मिल्लिनाच) ने द्रेग पर चढाई कर इड्यों (भाटियों) को मारा। रागा राजपाल को सतान इड्या थीर पोइड देनों का साथ ही नाश हुआ। इस विषय का एक गोठ भी है जिसमें नाम दिये हैं। विकुपुर के भाटी—रावल केंद्रर का वडा बेटा राव केल्स,

हुआ। इस विषय का एक गांव मा इ जिसम नात स्व हुए ।
विक्रुपुर के भाटी—सावल केहर का यह ला देटा राव केल ख, जिसके वराज केल खा भाटो, विक्रुपुर का यह ला राव हुए । यिवा से पूछे थिना केल खा ने कहाँ समाई कर ली, इससे अप्रवन्न हो कर रावल केहर ने उसे गांदों से विचार रावल केहर ने उसे गांदों से विचार रावल के हिस में निकाल दिया और छोटे वेटे लहम खा को टीकायत बनाया। केल खा पहले तो आसनीकोट में जा रहा परतु किर विचारा कि यहा तो जेसल मेर का स्वामी सुके टिकने नहीं देगा। इतने में उसके पिता का भी देहीत हो गया। विकुपुर उस वक्त खाला पढ़ा तुआ घा, वहाँ केल खाला ने आकर अपने माले छोटें। गया। विकुपुर उस वक्त खाला पढ़ा तुआ घा, वहाँ केल खाला ने आकर अपने माले छोटें। यह में काड-काला बहुत वते हुए थे। इन सबको जलाकर वहाँ रहने लगा। जब रावल

घटसी भ्रापत्काल में भ्रपना राज वापस लेने की पादशाही चाकरी फरता था तब जयतुंग व केरहा का पुत्र महिना राजल के साथ थे। उन्होंने उसकी श्रव्ही सेवा बजाई थीर खर्च से भी पूरी सहायता की थी। राज पाने पर रावल ने अपने सद साथिया का सत्कार किया। उस वक्त महिपा को भी कहा कि तुमने मेरी सेवा बहुत की है सो अब तुम जितनी भूमि भौगो में तुमको दूँ। इसने पोहकरण से १६ को स व फनोघो से ⊏ को स खरड की राषा की तनाई से लेकर बीठणोक चक की भूमि माँगी। बीठणोक बीकानेर से १० कोस धीर जागी के तलाव व देवाइत के सलाव से ४ या ५ कीस है। रावन घड़सी ने वह घरती जैतंग को दे दी। कितने एक अर्से तक विक्रंपुर जैतुंग के पास रहा फिर पूंगल पर मुखतान की सेना चाई मीर उसे विजय करके तकों ने विऊंपर भी आ घेरा। जैदंग केला ने भपने प्राणों के साथ गढ़ दिया। मुद्दत तक गढ़ तुकों के भिकार में रहा जहाँ उन्होंने एक मसजिद भी वनवाई और मुलवाननिवासी साह बीदा का बनवाया हुआ एक जैन मंदिर भी गढ़ में है। जब तुर्कों की वहाँ खान-पान की कठिनाई पडने लगी सब वे विकंपर को छोडकर चल दिये श्रीर राव फेलग श्रासनीकोट से वहाँ श्रा बसा। कोट में के जलाये हर माह-मांखाड़ी के टूँठ अब तक दीख पडते हैं। विक्रंपुर का गढ ऊँचाई पर है, दर्वाजा सन्द्वा सीर भीवर एक धर मी सरस है। गढ़ के चारों धार की दीवार वा सामान्य सी ही सै; परंतु कि डाग्रानाम काएक कृप दर्वाजे की दीवार के नीचे ही है, उसका जल लारी और ४० पर्सा नीवा है। पाँच-सात कीस तक कहीं जल नहीं। लोग सब गढ़ में रहते हैं। विक्रंपर फलोधी से २५ कोस, जेसळमेर से ७० कोस, बीकानेर से ४० कोस. देरावर से ६० कोस और पूंगल से ४४ कोस की दूरी पर है।

विक्रंपुर से १६ भीर फलोघो से ⊏ कोस वाप नाम कावडार्गांव किरहा के पास है जिस पर टाकराई का ध्यापार है। वहाँ पाली-योल ब्राह्मण बहुत बसते हैं और बनियों के घर भी ५०।६० हैं। वाप की भूमि सेजे (सजल) वाली है धीर वहाँ गेर्ने मय ठीर पैदा हाते हैं। काठे गेहें के एक मया बीज से साठ मया पैदा होते हैं. ज्यार की फसल भी धन्छी होती है। सुकाल में देा लाख मण गेहूँ तथा तीन लाख मय जीऊरे (चने?) हो जाते हैं। सिरहड जैसे थीर भी ह्मन्छे गाँव हैं। विकुषुर के राव के देे। सहस्र मनुष्यों की जोड़ सीर भूमि भी भली है। देरावर मुस्तान का मार्ग वहाँ से जाता है -जिसकी द्याय भी द्यच्छो हो जाती है। राव केल्ल्य ने वहाँ घपनी ठाकुराई भली भौति जमा ली। त्तवाई विकाप के पास-तिलायी १ कोस. जिसमें १ मास जल रहता है. रामीवाला नेाखसेवडा के बीच ४ मास जल ठइ-रता, भाटी का चंद्राव सेवडा से कोस…चार मास जल रहता. वे सेवडा के निकट २ मास जल रहता. वरजाग जैतुग सेवडा के वीच कास तीन, ४ मास जल रहता, गोपारी नीवली के पास चार मास का जल, इरख जैसिंह का सिरहड जल १० मास, गीधयाली सिरहु के पास, ६ मास का जल, पुरानी तलाई है, हरराज की लोहडी तलाई सिरहड के पास, ४ मास का जल, सिरहड में तलाई १००, कुएँ ३ मीठे वीस पुर्से ऊडे, ले।इडीसिरइड में मीठे जल के ४ मास रहता; दलपत की वान, तालाब राखाइल में द मास जल रहता, कुएँ बहुत, पृनादे की (तलाई), विकुपुर वरसलपुर के बीच १२ फोस. बोका सोलको का तलाव उत्तर की बीर कोस ३, जल

४ मास रहता, सेवपाल का टीमा कीस २, इसमें दे। मास जल

रहवा; बाखजवाला कीस ३, जिसमें ४ मास जक्र ठहरता है। प्रचलायी विक्रंपुर से १० कीस राईगी के पास, जज्ज मास ६; नींवा मुँहवा की नीक्जो १२ कीस, जज्ज माप ४ का; मांडाल मांडा मुँहवा की. ६ कीस, ४ मास का जन; कानिह्यारी कान्द्रा सेडा की, रायौरी के पास, कीस १०, देा मास का जन; खुडी रामसर विक्रंपुर से कीस...देा मास का जज।

विकुंदुर में राजपूर्तों और दूसरे की वाँट में गाँव व कुएँ इस प्रकार हैं-जसहडों के गाँव नेासड़ा कुएँ १०: सिंबराबों के नारायवसर. भारमलसर, वाढेखार, भीदासर; टाँवरिया मक्तवाणों के भेना धीर टावरियोवाला गांगलियार; भूग कमलें के गांगनीसर; नेतावत भाटियों के चारखोंवाला गाँव नीया: गहलोतों के सेवड़ा, कुएँ २०. इसमें देा विभाग हैं गहलोवोंवाला गहनोती के छीर पुरेाहिनीवाला पुराहितो के। से।लंकियों के से।लंकियोंवाला: से।म (माटियों ) के प्रावधी, वजू, कूंपासर, पीयासर व मूलावत। रिवाबीरपोती को जस्बेरा: डाइलिये राजपूरी को गाँव नागरेर के।इर कि डाये पीवे। नाथों के नाथों का कोहर। बड़ी सिरड़ पहने पाहुनी के थी; पीछे राव सुरसिव ने अपने भाई ईसरदास की दी। जैद्वंगों के कोलियासर, नागराजसर, गिरराजसर, चिहु, बहदड़ा, जुडियसिवड्।-चारखों के तीन गाँव, देा ता गाडखो के-एंडा बेली श्रीर मेथे।रादेवाका, श्रीर एक वरजांगरा कन्द्रेया के व एक रतन् चारणां के । सिरहड बड़ो पहले पाहुवी के थी, पीछे जसहड़ी के रही, अब मवानीदास के बेटे वहाँ हैं। कुएँ १८, वनाई घणी, वाय भाटो दलपत की, कुएँ गहरे पुर्सा ४ पानी बहुत मीठा, वाब दीय पानी पुर्सा ४ पर पुष्कल व मीठा। वालाव मैवड़ालर, सर जावे की बारह मास वक जन रहता है। नीन ही में कीहर (रहंट)

३५८ मुँहयोत नैयसी की ज्यात

-६, तालाव माझवॉवाला बड़ा है। फोई ता उसे मैमसर भीर फोई विकुंपुरसर कहते हैं; विकुंपुर से १६ फोस, कुझो में जल पुष्कल, फलोघी से १३ झीर बीकानेर से २५ फोस है।

इसी काल में रावल लखदासेन का पुत्र राव राखेगदे भाटी. पण्यपाल का पोता, जिसको कद्दे हैं कि राव चूंडा ने मारा था. निवता गया। राव राणंगदे की स्त्री ने राव केलल की कप्टलाया कि जो तुमक्की घर में स्वरो दे। (पूँगल का) गढ़ में तुककी हैं। केलग ने प्रपंच के साथ उत्तर दिया कि ''बहुत खुव।'' माप पूँगल गया, रागंगदे की स्त्री ने कहा कि घारेचा (नियोग ?) की रीति करें। फेल्य योजा कि भाज ते। रावाई लेने का दस्तर करने का सहर्त्त है, कल दूसरी रोति भी कर लो जानेगी। तक उस दिन पाट बैठफर रावाई का विलक्ष कराया भीर हाथ व जिहा (रीभ मीज धीर प्रिय साय्या) से सबको प्रसन्न किया। दो-एक . दिन शीसने पर वह भन्तः पुर की देहुड़ी पर गया श्रीर राव राग्र-गढेकी स्त्रीको ज़हार कहलाया। राम्यीने प्रत्युचर भेशा कि मेरे साय तुने जो कील किया या उसको अब पूराकर । केलग बोला कि ऐसी बात कभी हुई नहीं. मैं कैसे कर सकता हैं। ऐसा करने से जगत में सब संबंधी मेरी हैंसी करेंगे धीर फिर कोई भी मेरे साध संदंघन करेगा। राव को कोई पुत्र नद्दों दो उसका वैर मैं लेकेंगा। राणीने जब देशा कि अपब इस बात में कुछ मज़ानहीं रहा तब बोल पठी कि बहुत ठीक, मेरा श्रमिप्राय भी वैर लेने ही से था। इस प्रकार राव केलच ने पूँगल लिया, फिर मुलवान जाकर सुलैमानका की नागार पर चढ़ा लाया थीर राव चूंडा की मरवा ु डाला। केलग्र बहुत वर्षी तक राज करता रहा। इसके अधीन इतने गढ़ ये-

दे।हा

पूंगल बीकमपुर पुग्रा विन्मणवाह मरोट। देरावर ने केहरार फेलण इतरा कोट॥

राव फेल्ला के देरावर लेने की एक बात ऐसी भी सुनी है कि साम. क्षेष्ठर का सगा भाई, देरावर में मर गया तब ४०० मनुत्यी को स्नेकर राव केलगुवहाँ शोक-मोचन कराने की आया। सीम के पुत्र सहसमस्त ने उसकी गढ़ में न धुसने दिया परंतु वह कई सीगंद शपय व कील वचन करके गढ़ में आया श्रीर पांच-सात दिन सकरहा। सहसमल ने भइलाया कि घय जाश्रे। परंतु इसने गढ़ न छोड़ा। तब सहसमल रूपसी क्रीधित हीकर अपना माल-मता गाड़ी में भर, गढ़ छोड़फर, निकल गए छीर सिंध में जा रहे। देशवर फेल्क्स के हाय धाया। सदुपरांत फेल्क्स जल्दी ही मर गया। विकुंपुर, बरसलपुर, मोटासर श्रीर द्वापासर की सब धरती पर केल काकाकाकार था। फेल काफो पैति रावशे साकी संतान सें भूमि इस प्रकार बँट गई—३६० गाँव पूँगल को साल्लुका। कोई ऐसा भी कहते हैं कि गाँव १५० घे। ७५ गाँव विकुंपुर के ताल्लुकः ८४ गाँव बरसलपुर के: ध्रीर १४० गाँव हापासर में किशनावत भाटियो के पास रहे। हापासर पाहुवी का कहलाता है। पहले ते जेसलगेर के अधिकार में या, पीछे बीकानेर के महाराज सुरसिंह ने जबर्दस्तो उसको बीकानेर में मिला लिया धीर किशनायत वहाँ चाकरी देने लगे। द्वापासर यीकानेर से १२ कोस पर है। पहले जेसलुमेर की सीमा बड़ी बजाल तक थी जे। राषोइर से १२ कोल गहाजन के निकट है। किशनावतों के गाँवा की तफसील-हापा-सर, मोटासर, धारवास, राखोहर रायमणवाली, बीजल, बाधी धवकासर, आकेवला, राजासर, स्रासर, वेडरण, लाजावर, पीठ-

३६०

भावाहर धीर फलाफसा।

वाला, मेाटेलाई, नागराजसर, लाखासर, बयासर, दराहर, नूइड-सर मेारियोवाला, लाकडवाला, बंब, जगदेवाला, मडळ, खोखारळ,

राव केल्ल के पुत्र—चाचा, रिवमल, विक्रमादिस्य, धाका, किलकर्ष थीर इरभमा चाचा पूँगल में, रिवमल विकुंतुर में राव या जिसकी सतान घरड के भाटी है, घाका को राव नाजू रिवमलेत ने मारा, उसकी सतान सेसा सरिया भाटी, इरभम की सतान इरभम भाटी जिनके गाँव नाकवा थीर सरनपुर हैं। किलकर्ष की सतान तवाचि गाँव में थीर विक्रमादिस के बंग्रज परिवारों में हैं।

राव चाचा फेल खा का पूगल में पाट वैठा। राज फेल खा के जितने गढ लिये उनमें से विक्रपुर रिखमल फेल खोत के दिया। राव चाचा के प्रक्रिकार में इतने कीट ये—पूँगल, केहरोर, मरोठ, मगल नाइय और देरावर। चाचा के पुज—राव वैरस्ल पूँगल की गद्दी पर, रावत रिखधीर के साईवेंट में देरावर मिला। उसने वरसल पुर का नया करावा वालाया। कुमा, महिरावण रावत रिखधीर के पुज देरावर में न ठहर सके क्योंकि वह सारे सिप देश का नाका है, इसलिए विक्रपुर में नेतावत के व्योंकि वह सारे सिप देश का नाका है, इसलिए विक्रपुर में नेतावत के प्रार्थ कर के प्रार्थ । अब नेतावत माटी वहाँ रहते हैं। रावल ल्याकर्य ने देरावर लिया तमी से वह नगर जीत क्या के पर के प्रकार के प्रवास के प्रकार विवास के रावल ला कर्य के प्रवास के

"दुय मिरि घदन घडार वरजल वन मोताइल। सेर एक सीवन्न पच रूपक मालाइल।।" "वार जूघ नर महिए चादर पट बारह। च्यार दुरी चन्न ऊँट गाय इक सर विरहै।।" "भाटियाँ राव हुवसी भुवण, लाभप्रन्म सोभागतुष्का वैरसल द्वाघ मोहाविया, चाय इतै चावगा सुद्ध ॥" "सीदे समीन वारष्ट्रट पैरल समीन राय। जातै जग जासी नहीं दृष्टी चये पसाय॥"

( वैरसल के पुत्र—''सेरो। राव तिलोकसी, जोगाइव जगमल । वैरागर रा डोकरा, एकै एकद्द भल्ल ॥'')

विकुंदुर राव फेलख के दूसरे दुत्र रिखमल ने पाया था। वसका पुत्र गोपा कपूत हुचा तम राव शेखा ( पूँगल ) के पुत्र दूरा ने विकुं-पुर वससे छीन लिया। राव दूरा का पुत्र राव बरसिंद हुमा जे। पूंगल धीर विकुंदुर दोनों टिकानों का स्वामी था। वसने वड़ी वड़ी लड़ाइयाँ कीं। राव धरसिंद का कवित्त—

पंचसहस मी गरी सहस पंचह घनधारी
पंचसहस पेसरी किये केवड़ी करारी।
रैवारी रवड़ी फिरी झानी पड़दारी रवड़ी
हाग मोकली चिच भाटियाँ करारी॥
बाहड़िगर सोवड़ कीटहेँ छड़े। ट्या सकिया
गेरहर लगा जू मेहची स्थेत तारण झाविया।
कहकहिया कणहिया कहलागी किरमार्थी
कमाला भारिया पूठ जिरहाँ कमाला॥
रेड़ीवा खुंदेरी पसे घर पाये हैमर
पूपर रीजरचह क्या चानी रिणवालर।
सरणाय साह जीसाय सर कृषिये टीर्ला
रविसंधी पृटती रातहर भमवर्ण झागाल जगाविया॥

राव परसिष्ठ का पुत्र राव दुर्जनसाल विक्नंपुर का स्वामी द्वा । वह सोनगिरे साँवा का देशिता या धीर मोटा राजा ( उदयिन्द ) उसकी पुत्री पेहिपावती (पुष्पावती ) को व्यादा या जो मोटे राजा के जीधपुर बहाल होने के पूर्व हो मर गई। राव दुर्जनसाल के पुत्र—राव हुगरसी, स्रजमल, मबानीदास, सुरताय धीर रायमल।

राव ह्रगरसी-विक्नंपुर का स्वामी वडा ठाकूर हुआ। उस वक्त मोटा राजा फलोघी में रहता वा धीर देश में दादा भी बहुत लगता था। घोडे के सीदागरी की एक सोइप्रत फनायी की आवी घी, राप इगरसी ने ध्रपने भाई मवानीदाम की भेजकर सीदागरी की बलवाया थ्रीर उनसे दाण चुकाकर भागे निदा किया। माटे राजा ने चनकी रचा के निमित्त अपने आदमी मेजे थे, धनके सुपूर्व करके भारी भवानीदास पीछा फिरा धीर महियासर में स्नाकर स्वरा घा । वहाँ राव वैरसी जैवावत व उसके साधियों ने भवानीदास की मार हाला । राव डुगरसी कुछ न बीला, परतु मीटा राजा भाटियों से होरछाड करने श्रीर उनकी धुराई करने लगा. (उनका गाँव) वालेंसर लट लिया तव राव डुगरसी सव केलग्र माटिया की इकट्रा कर ढाई इजार सेना सहित झंदल में राव के वालाय पर श्राया। सोटा राजा भी पाँच-सात सा धादिमिया की मीडमाड लेकर भाटियो पर चढ घाया, स० १६२७ के श्राश्विन के अत श्रीर कार्विक के प्रारम में यह हुआ, विजय भाटिया की मिली। भाटिया की तरफ बरसलपुर का स्वामी राव महलीक मारा गया और राठाही के भी कई मनुष्य सेत रहे। मोटा राजा द्वार साकर फलोघी श्राया श्रीर भादी वहीं से फिर गये। राव ड्रगरसी के पुत्र राव उदयसिंह पाटवी. बलची व सम्मा ने पूँगन के राव शासकर्ष की मारा था।

चदयसिह ने सम्मा की, बहुत साधियों सहित, मारकर बैर लिया। मेहबे तलवाड़े पर भी कुँबर पदे चड़कर गया या परंतु वहाँ हार साई श्रीर उसके बहुत से आदमी मारे गये। हंगर का दूसरा येटा देवीदास था।

राव च्द्रयसिंह के पुत्र—स्रसिंह पाटवी, ईसरदास, धर्जुन धीर कघरा। ईसरदास सिरड़ में रहवा था। सं० १६८५ में जब भाटी वस्ता फलें।थी का हाकिम था तथ उसने ईसरदास की मारा। उसके पुत्र रचुनाथ, हाथी, नाइरखान, खखमीदास, पूरा, सहसा, कर्ये जिसकी विकमादित्य के पुत्र अचलदास ने मारा, रासा (धीकानेर नैक्सर हीकर वीठखें।त के पास जा रहा, वह स्थान थय वक रासे का गुड़ा कहलावा है जहाँ पाँच सी सात सी घर को वस्ती थी), वाप धीर सब्दासिंह, धर्जुन, कचरा उदयसिंहोत (धीकानेर का चाकर मीडल में रहता था)।

राव सूर्पिंह (वा सूरजिएंह)—विकुंदुर का खामी हुणा।
यह वड़ा निर्मय राजपूत या। इसने बड़े-बड़े काम किये। एक बार
जव नागोर की जागीर मीह्वतत्म्माँ (महाबतम्माँ) के थी तथ यह
धीकांनर, नागोर व फनोपी के बहुत से महुत्व लेकर चढ़ झाया।
राव स्रितिष्ट दो-डाई सहस्त झादमियों के साथ सीपा वाणा वाकर
वतरा। वव फलोपी के हाकिम शुँदवा जागताथ ने मध्यस्य होफ्त संधि
कराई। सं० १६८२ में दलपत के पुत्र प्रध्वीराज कर्योराज वाधीतर के
गासी दीमा के भाटियों के पीछे पड़े हुए ये हसी समय राव ववयसिंह
व उसके पुत्र बस्तु के बीच बीमवस्य हो गया। वव बस्तु विकुंपुर
छोड़कर कर से मं पर्यंत के पास था रहा। वहाँ पेकरख के थाखे एर
रहनेवाले मोटी दुर्गदात सेपराजीव, माटी द्वारकारास और एका,

मुँदयोत नैयसी की ख्यात

368

हंगीर थीर राव सुरसिंह सहित सब भाटो ग्राये। वहाँ पर वह भाया ते। दुर्गदास, द्वारिकादास, रघुनाय, एका ग्रीर विक्रंपुर जैसलमेर का सारा साथ दीडा। फलोधों से १५ कीस परे भागिनियों के गाँव मंडेलाई में जाकर डेरा दिया। जहाँ टर्जनसाल का पत्र सेवसी रहता था। उसने इनकी देखकर दोल वजनाया। राव प्रथ्वीराज अधैराज ने भी गल सँमाले। लढाई होने लगी जिसमें राव सुरसिंह अपने पुत्र बल्लू समेत मारा गया थीर भाटी दारिका-दास. दुर्गदास. रघुनाच व पेक्तरख के साथ भागा, इमीर व मघुरा न्द्रो आदमी राव सरसिंह के साथ काम आये। राव सरसिंह के 'पत्र-चल्त्र पिता के साब मारा गया, उसका बेटा किशनसिंह धीर किशनसिंह का छुशलसिंह। किशनसिंह ने सं० १७२१ पीप बदी २ को ननेक से आकर राव निहारी की मारा फिर तेजसी ने किसना की मार डाला था। किसनसिंह के श्रीतरिक प्रयागदास, मेाहनदास, विद्यारीदास, चंद्रसेन, दलपत धीर खेतसी राव उदयसिंह के पुत्र थे। प्रयाग का पुत्र पत्ता। सुरसिंह के पीछे मेहनदास की विक्रंपर का टोका दिया गया । में।हनदास के पीछे उसका पत्र जयसिह राव हुआ। परंतु सं० १७११ में विहारी ने गड लिया। जयसिंह का पुत्र मालदेव था । विदारीदास कई दिन तो वीकानेर चाकरी करता रहा फिर रावल के ब्याझानुसार इसने जयसिह से विकुंपुर ले लिया। वह क़छ प्रालसी साधा। स० १७२१ के पीप बदी २ की विद्यारी का पुत्र ब्याइने गया घा, पोछे गढ में घोड़े से घादनी घे तब भाटी किसना (बल्लुझेल ) ने ननेऊ से दसेक आदमियो सहित आकर विहारी की मारा। विहारीदास के पुत्र राव जैतसी थ्रीर राजसिंह चंद्रसेन का पुत्र जगरूप: दलपत साहबदे के पेट का जैताबते! का -भानज्ञाधाः।

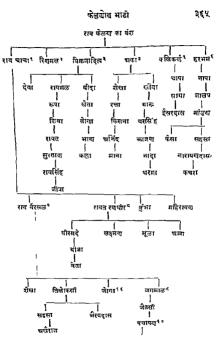

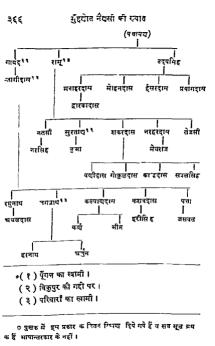

- (४) इसके वंशज शेखा सरिया भाटो, द्यका को राव नाथृ रियमलीत ने मारा।
  - (५) इसके वंशज तबाखे गाँव में हैं।
- (६) इसके वंशज हरभन भाटी नाचये, सरनपुर, खरड़ खीर सोरवे में हैं।
  - ( ७ ) बरसलपुर वसाया ।
- (८) देरावर भाई-चेंट में भिली घी, सतान नेतावत भाटो । विक्रंपुर के गाँव नोखसेवडे में ।
- (६) समय बाइय लिया परंतु जगमाल की मृत्यु होने के बाद वहाँ तुर्कों का प्रधिकार हुआ।
  - (१०) राव वाद्या की बेटो ज्याहा।
  - (११) गोयद की कन्या सुजानदेवी राजा सुरसिंह (मार-बाड़) के साथ ज्याही गई थी।
  - (१२) वडा राजपूत, जीधपुर रहता या, बॉम्सवाड़िया गाँव ४ छत्ति पट्टे या, स०१६-६१ में मोहबतलाँ के पच में काम फाया।
    - (१३) चॉदरल पट्टे, दैशलतावाद में मोहबतल्गें के काम झाया।
  - (१४) राव चद्रसेन (मारवाड़) का सुसरा, रावो सेह्द्रा का पिता।
  - (१५) कोधपुर का नैकिर, गेड़वे का गौंव राजेर पट्टे में था।
    - (१६) भाई-वेंट में फोइरोर की जागीर आई, बरसलपुर में भी कुछ भागवा। यहादाता हुआ। मरने पर फोइरोर तुकों ने स्रे लिया।

३६८ सुँहधोत नैबसी की ख्यात

वैरसल पाचावत का रंश—वैरसल के पुत्रशेखा तिनोंकसी स्नादि तिलोकसी के बेटे सहसा स्नार भैरवदास । सहसा का वेटा असौराज।

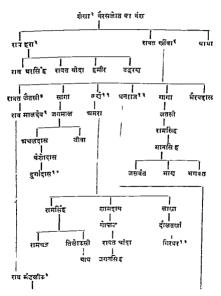

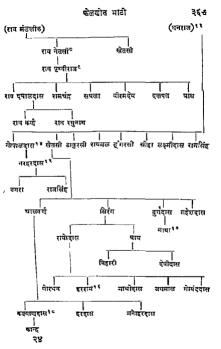

मुँहयोव नैयसी की स्थाव दोला-"जागाइव जीमार, पाना रूघलसी परम। वाने वाजी स्यार, बेहरी होसी वैरडव ॥"

(१) मरोठ का स्वामी था. भैरवदास के निरसतान मरने पर त्रैया ने मरोठ ली।

(२) पूँगल का स्वामी, एक बार इसको सगल पकडकर मल-सान की तरफ ले गये थे, राव वीका ने छुडाया।

(३) पूँगल कास्वामी ।

( ४ ) बरसलपुर का ठाकुर, तुर्कों ने मारा। ( ५ ) बरसलपुर का ठाकुर।

(६) बरसलपुर का ठाकुर।

3000

(७) वरसलपुर का ठाकुर, स० १६२७ में मोटे राजा

( चदयसिंह ) के साथ कुडल में लडाई हुई वहाँ मारा गया। (८) दरमलुए का स्वामी, समियाणे में वकाची ने मारा ।

( € ) वरसलपुर का स्वामी। (१०) जाघपुर में फलोधी का गाँव मेहाकोर पट्टे।

(११) अपने पिता सींवा के साथ काम भाषा।

( १२ ) राजवाद्या पट्टे ।

( १३ ) राव मालदव का नीकर, विकुपुर कोहर वहत से गांबी सहित जागीर में था। फलोधी के वार्त में रहता था। पूँगलपति राव जैसा ने चाही गाँव लुटा तन उसने वाहर करके उसकी पाहला के पास जा लिया। जैसा, पृथ्वीराज धीर भीज की मारा थीर लडाई जीवी।

(१४,१५) भटनेर काम आये।

( १६ ) जीधपुर वास ।

(१७) राव सत्रसान के साथ काम धाया।

( १८ ) वाकानेर निरास, नायूसर पासू पट्टे ।

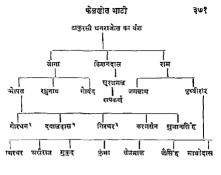



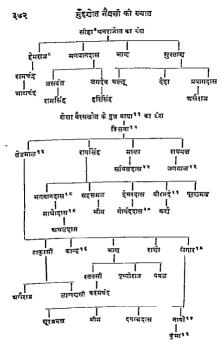

- (१) खोंदासर पट्टे। (२) नाभासर पट्टे। (३) सीहास पट्टे। (४) जीधपुर नै। कर मेहा कोर पट्टे।
  - (५) जांभेला पट्टे। (६) जोधपुर नौकर चीमसाबाह पट्टे। (७) इडफो में मारा गया। (८, ६) भटनेर में काम ग्राये।
  - (१०) बोकानेर में निवास, सोवाणिया पट्टे।

(११) शेखा के वंशज शेखावत भाटो, पूंगल में हापासर के साध १४० गाँव बँटा तिये ।

(१२) किसना की संवान, किसनावत माटी वीकानेर की चाकरी में रहते थे। जब फजोधी मे।टेराजा की मिली तब पोछे नाम के वास्ते प्राधी फलोघो किशना की दी गई।

(१३) वहा बखाड़ पञ्जाहवाला राजपूत घा । ( १४ ) प्रच्छा राजपूत, खारवा को चृहड़ सर में रहता है।

(१५) खारवा रहे।

(१६) जीवपुर महाराजा का नीकर, सं० १६⊏५ में मेहते का मीठिटया गाँव पट्टे में या।

(१७) जोघपुरनीकर या, सं०१६५६ में पाँच गाँव सहित बीठ-खोक पट्टे में थी, राजा सुरसिंह ने वेजमाल के साथ इमकी भी मारा।

(१८) सं० १६७७ में जीधपुर रहता था, घामू सावरीज षटे में भी।

( १६ ) जाधपुर नीकर।

( २० ) किशनावते। में मुरितया, रायमलवाली राखोर में रहता था। (२१) जायपुर नीकर, सं० १६५ समें १४ गाँवी सहित

कालायो पट्टे ।

(२२) द्वापासर में रहता था।

(२३) दहेरे भाषाहर में रहता था।

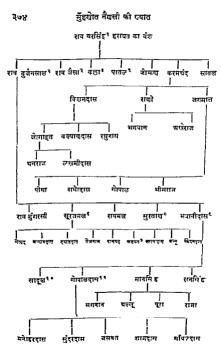

- (१) पूँगल, विकुंपुर देशनी का स्वामी।
- (२) विक्रंपुर का स्वामी।
- (३) पॅंगल कास्वामी।
- (४) फिरड्ड फ्रीर वाप के बीच रहता घा, बस स्थान को कड़ा की कोडडी कहते हैं। एक बार राव जैसा कहीं गया या, पोछे से कड़ा ने पूँगल पर फ्रायकार कर लिया, फिर वह जल्दी ही मर गया और पूँगल का टोका बसके माई पातल को हका।
- (५) छः मास तक पूँगल को गदीपर रहा फिर जैसा ने पूँगल पोछीली। पावल की संवान नेपबड़े में है।
  - (६) जोधपुर का चाकर, विकुकोहर पट्टे।
  - (७) जीधपुर का चाकर ननेऊ पट्टे। सं० १६६३ में काम
  - भ्राया। (द) सेटि राजा का चाकर, फलोधी की गीवे घेरी, एस वक्त
  - (८) साट राजा का चाकर, पंजाधा का गांव घरा, इस वक्त
  - ( ट ) सिरहड़ में रहता था, पीछे सेवा के मामले में सं० १६२५ के खगभग मोटे राजा ने फलोधी रहते मारा।
    - (१०) राजा रायसिंह के साथ काम आया।
    - (११) सिरइड में रहा, पावावत ने नाल के पास मारा।

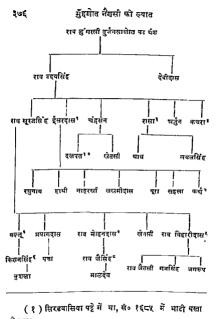

ने मारा। (२) विक्रमादित्य के मुत्र राव व्यचलदास ने मारा।

- (३) बीकानेर का चाकर, बीडणीक के पास जा रहा। खब तक बस स्वान को रासाका गुढ़ा कहते हैं। बस्ती घर ५०० तथा ७०० की सदा रहती थी।
  - (४) बोकानेर का चाकर, मांडाल गाँव में रहता था। (५) अपने पिता सुरसिंह के साथ सं० १६-६२ में मूंडेलाई
- की लड़ाई में मारा गया। (६) ननेक से चढ़के राव विदासी की मारा फिर तेजसिंह ने
- किशना का काम धमाम किया।
  (७) सुरसिद्द श्रीर वस्तु के मारे जाने पर विक्रंपुर की गद्दी
- पर पैठा या। (८) भोहनदास के सरने पर विर्क्षुपुर काटीका हुआ। या,
- संव १७११ में विहारीदास ने गढ़ जिया।
- (६) पहले ने कई दिन बीकानेर चाकर रहा, फिर रावल के हुक्म से विकुंद्रर लिया। भन्ना, परंतु ढीला सा ठाकुर या, संव १७०१ पैए वही र को विद्वारी का पुत्र व्याइने गया, पीछे गढ़ में थोड़े से मनुत्य रह गये ये नव भाटी किशना में ननेक से खाकर १० आदिमियों सहित नारा।
  - (१०) साहिबदेवी का पुत्र, जैवावती का भाजा।

राव जैसा परसिंद्रोत (पूँगल का स्वामी )-इसके दंशज जैसावत भाटो कहलाते हैं। जैसा वडा वाँका राजपूत हुन्ना, उसने मरोठ भी ली घी भीर २२ खड़ाइयाँ जीवीं, ध्रंव में मुलतान की फीज से लढता हुआ मारा गया। राव मालदेव गाँगावत ( जोघपर ) ने प्रहोस-पटोस के सारे राज्यों की घर दगया था। पुँगल पर भी उसकी सेना आई। चाडी का ठाकुर राव माय भाजराजात कटक के साथ था। उससे भगडा कर जैसा चाड़ों गाँव पर चढ गया. वर्षों सीन लडाइयाँ जीवीं—एक में सब प्रश्वीराज भेरतराजीत की चाही के सेहे में मारा । गाँवकरण का स्वामी कला स्तनावत पाता. वत को साध सहित रिवामलसर के पास जा लिया, लडाई हुई जिसमें कछा को धायल कर (जैसा ने ) गिराया और उसकी एक आरंद भी फूट गई। आगे राव ( मालदेव ) का पोष्ठकरण के बाने का साध लेकर राव भोजराज का बेटा राग्र धीर भाटी धनराज फेल ए-- फरोधी के याने के-- दोनी आते थे, उनकी बोकानेर के गाँव लाखासर के पास था दवाया, लडाई हुई राख भोजराजीत क १७ ब्राइमी मारे गए श्रीर राग्रा निपट घायल हुआ परंतु मरा महीं। भाटो धनराज को माटियो ने बचा लिया। यह खडाई भी जैसा ने जीती। ऐसाभी सुना जाता है कि राव जैसा कितने एक दिन जोधपुर राव मालदेव के पास रहा या श्रीर मेडते के पट्टे का गाँव रायग्र उसके पट्टे में था। वह पातावदी का भांजा था, कुछ काल चोटीले भी रहा । उस बक पातावर्ती ने उसकी यहे छाटर से रक्खा गा। गीत राव जैसा का—

रक्खा था। गीत राव जैसा का—
"ध्या भागा कलह सील सत अध कै, असुर घडाँ चारंग चट एम। जो जीवीजे ता सालिया, जै सरजे तो जैसा जेम।।" विकुंपुर के स्वामियों के दूसरे राज्यों से संवय— राठाडी के साध--

राव चंद्रसेन ( जोधपुर ) राव हुंगरसी की बेटी च्याहा । मोटा राजा ( इदयसिङ् ) राव दुर्जनसाल की वेटो इरसाँ को परखा: साटो जगमाल सीवावत के यहाँ व्याह किया, साटो जयमल

फलावत की वेटी व्याप्ता ।

बीकारोर के स्वाधियों के साथ संबंध-

राजा रायसिष्ठ भाटी भवानीदास की बेटी जसीदा व्याहा ।

राव सरसित राव श्रासकर्ष (पँगलिया) की बेटी ज्याहा। भाटी तैजमाल किश्रानावत की वैटो परगा।

राजा कर्णसिंह माटो सदर्शन मानसिंहोत सिरडिया की येटी

व्याता । कळवाहों के साध--

महासिष्ठ मानसिष्ठीत राव श्रासकर्ण पूँगलिया की बेटी ब्याहा । माधासित राव इंगरसी विकंपरवाले की बेटी ज्याहा।

( पूँगल के ) राव जैसा बरसिंहात का वंश राव कान्द्र १ रावं श्रासकर्षं रामसिंह मानसि ह स्राजमञ रात्र जगदेव नारायण्यास सुरताण किशनसिंह महेरावास । जसप्रत गोकबदास

जैसा माटी—फेइर (रावल) फे पुत्र कलिकयें के बेटे जैसा से राारा चली, जो जैसा माटी कहलांव हैं! जैसे जेसलमेर छोड़ के फलीघों के किसी गाँव में नहीं रहे, एक बार किरहड़ के पाम था बसे थे। वहाँ मूल नचत्र में जनमी हुई राष्पी लच्मी को इरम्म के यहाँ उसके निमाल भेज दी धीर जैसा नागोर के गाँव मात्रहें में गया। वहाँ गढ़ बनवाया धीर रखा के निमाल धपने आदमी छोड़कर वह चिचोड़ में रायाजों के पास जा रहा। राष्पा छुंमा ने उसको १४० गाँव सहित महा सोलंकीवाहा ताथा पट्टें में दिया। वहाँ उसने रामदास मात्रह्या के वाप को मारा। एक बार उसने दीवाय से कहा कि प्राप कहें तो में दरगाह (पादशाही खिदमत में) जाकर जेसलमेर की घका पहुँचाऊँ। रायाजी ने उसलत दी, वह दिखी जाकर दो मास वहाँ रहा धीर वहीं नरा। रायाजी ने उसली पत्र भी पदान की राव की पढ़ वी

(१) पूँगल का स्टामी, जैसा को तुर्कों ने मारा वद कान्ह भी कैद हो गया था। राजा सर्थसिंह ने बादग्राह से झर्ज कर छहाया।

(२) पूँगल का स्त्रामी। सन्मा बन्नाच पूँगल पर चढ प्राया तब प्रासकर्षे गढ से निकचकर नगर के बाहर मैदान में उनसे लडा श्रीर कटत राजपुत्ती सहित मारा गया।

(२) राव मान सोंवावव का बोहिवा, सं० १७२२ में राजा कर्य (बीकानेसी) ने इससे पूँगन छीन ली।

(४) स० १७२२ में बीकानेरवालों ने मारा।

तार्षे का पट्टा १४० गांव से दिया। भैरवदास की बसी नागोर के गाँव भाउड़े ही में थी। बतोची ने वहाँ के गी, भैंस ब्यादि घेरे। भैरव उनसे जा भिड़ा श्रीर लड़ाई में, ४० साथियों सहिव, मारा गया। बाथे का पट्टा राखा ने उसके पुत्र अचलदास की दिया। भाउड़े में बसी रङ न सकती ची तब राखी लच्मी ने राव स्ता। (मारवाड़) से अर्ज कर वसी के बास्ते गाँव चेपड़ाँ दिलवाया। बसी वहाँ रहतो श्रीर अपला मेनाइ में रहता था।

हम्मीर माटी---हम्मीर देवराज का श्रीर देवराज मूलराज का पुत्र था। यह जेसलमेर के चाकर हैं। नरा श्रजावत, श्रजा किशनावस थीर किशना चूंडावत, ग्रागे का हाल मालूम नहीं। जैसल मेर के ४ माटी प्रधानों में एक हुंगीर माटी थे। जब भाटियी का श्रधिकार पेक्तरस पर या तब बहुत से हमीर भाटी कैर पहाडी के बहाले पर रहते थे। इनका एक गाँव, जेमल मेर से ४ की स. मछवाला जैसराये के पास है। मथुरा राथमलात, मथुरा हराउत थ्रीर माना शिवदासीत का एक गुढ़ा (छोटा गाँव) कैर पहाड़ो के पास या, जहाँ राव पृथ्वीराज असीराज दलपतीत राव उदयसिष्ट बाधा-वत के बैर में सं० १६ स्२ में इनके गाँव मार के एक सहस्र गीवें ले चला। राव सूरसिंह, बल्ख, इम्मीर, पत्ता, मधुरा, माना पोकरण का संघ वहारू हो पीछे लगा. मुंडेलाई में मांगलियों के यहाँ जाकर ठहरे, वहाँ पृथ्वीराज ऊपर आ पड़ा, लड़ाई हुई छीर राव सूरसिंह वल्लु मारे गए, मधुरा भी काम प्राया श्रीर पत्ता श्रत्यंव घायत्र हुत्रा। मधुरा हरावत के पुत्र - जागा श्रीर रतनाः कांचल शिवदासीत का वेटा देवराज: रायमल के पुत्र शका, पत्ता, इरचंद, रुपसी; भाटी दुर्गदास सेवराजात, सेघराज बीरमदासीत। हुंगीर की संवान-

मैंहणोत नैयसी की ख्यात ३⊏२ र्में मुलराज के पुत्र देवराज का बेटा हमीर, हमीर का लूबकर्य . लगुर्मण का सत्ता . सत्ता का अर्जुन , अर्जुन का सावत . सावत का सीहा<sup>\*</sup>, धीर सीहा का पुत्र रायपाल<sup>6</sup>। श्रवराज भारतसी कियनदास बासा राणा जैवमाळ १० . मुरतान रामदास नासिंहदास सल्हदी द्वारसी टाइरसी सुनेन<sup>११</sup> नारायणदास<sup>१</sup> योपाळदास<sup>८</sup> रूपसी<sup>१</sup>१ दर्यालदास ६ जगसाय ३३

राघोदास<sup>२२</sup> वेलीदास<sup>२३</sup> कान्ह द्यीतरदास १° राजसिंह ११ मगवानदास १३ वेसरीसिंह १२ वेजसि ह सिंह १६ जगन्नाय १० प्रचायस १० महेरादास १८ जमवेत मोहनदास १९ बरलू रे रामदास पृथ्वीराज

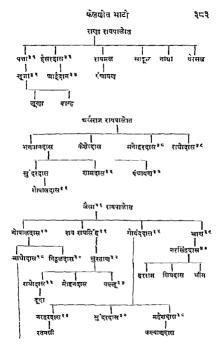

- (१) इसकी सतान जोधपुर दर्बार के चाकर।
- (२) राव रखमल के साथ वित्तौड़ काम झाया, इसने राव को बचन दिया था कि में आपके साथ प्राख हूँगा।
- (३) राव वोकाकामोहिलों के साथ युद्ध हुन्ना जिसमें मारागया।
  - (४) बीकानेर राव लूबकर्य के काम व्याया।
  - (५) मैात से मरा।
- (६) राव मालदेव का नौकर, खॉबसर श्रीर नागोर के गाँव घटबड़ा खेजड़बा पट्टे में थे, फिर राव चंद्रसेन के पास रहा। जन राव चंद्रसेन ने माटे राजा से कनोषों में युद्ध किया वन रायपाळ लडकर मारा गया।
  - ( ७ ) राजा भगवानदास श्रद्धवाहे के पास रहता या। वहीं मरा।

(८) वडा राजपूत, वादगाही चाकर घा। स० १६६६ में वसी रखने को खेजड़ता पट्टे में रहा। स० १६६६ में राजाजी के साथ दिच्या से गुजरात में डोकर भाया जिससे पादशाइ नाराज हो गया। स० १६७१ में जोषपुर चाकर प्रभा श्रीर दूधवाडे का पट्टा पाया।

- ( ६ ) सं० १६६७ में जोवपुर नीकर हुमा थीर छोछवी पट्टे में दो गई। स० १६७८ में २४ गांव सहित मादराज्य मिली। सं० १६८२ में भावराज्य छुट्कर घोलवी ही रही। सं० १६८० में जालीर की फीजदारी दो। सं० १६८१ में हुकूमत व पट्टा उतरा तब दूधवाड़े अपनी यसी उठाकर वार्र गाँव में गुढा वाँचा। सं० १६८१ जेठ सुदी ११ की राव चाँद वायोत मेहवचा, जी मेवाड़ में रावाजी के पास नौकर था, पढ़ आवा थीर दवालदास की मारा।
- (१०) पहले ते। गोपालदास के पास घा। सं० १६८० में जन दयालदास की द्वनाड़ा दिया वय कोलनी इसकी मिली घी। स० १६८३ में छोडकर रान कागरिसंद के पास गया, सं० १६८५ में वापस बाने पर भादराज्य का पट्टा राजसिंद के शासिल मिला घा। वे देनी परस्पर लड़े बीर राजसिंद ने भादराज्य की गड़ी में छीतरदास की मारा।
  - (११) पहले छीतर के साथ मादराजूण जागीर में था, सं० १६-६६ मे ४ गाँव सहित समक्षेता पट्टे में मिला।
    - (१२) स०१६-६२ में ४ गाँव सहित खेजड़सा पट्टे में था।
    - (१३) दयालदास के साथ काम ब्राया।
  - (१४) राज मानसिंह का चाकर घा, उसके मरने के पीछे जै।यपुर रहा। सं०१६७३ में मेट्दे का गाँव कुटकी पट्टे में था, सं०१६७६ में छटा दव पीछा राजा भावसिंह के पास जा रहा।
  - (१५) सोजत का वापारी गाँव ३ गाँवी सहित पट्टे, सं० १६५१ में नेशमप्र का गड़ा सिला। बड़ा राजपुत था।
  - ( १६ ) स० १६६७ में से।जत का गाँव रीवडी पट्टे, सं० १६७७ में मस्तार पाया ।

- (१७) पहले ते। दयालदास का नौकर द्या, स०१६७३ में मेडते का गाँव दोढोलाई पाया, स०१६८५ में झागरे से झाता हुआ मारा गया।
  - (१८) स० १६७५ में खींबसर की येरावस पट्टे, स० १६८४ धारखनाय चीकडो पाया।
- (१८) राव दलपतिसिङ (बोकानेर) के पास घा, जब दलपत की वादशाही सेना से लढाई हुई ख्रीर वह मारा गया तत्र मोहनदाम भी द्वावी गोपालदासेल के साथ काम श्राया।
  - (२०) स० १६७४ में जालीर का खारा नरसावा पट्टे, स० १६७७ में तुवरां श्रीर मेडते की चेखा वासवी घी।

१६७७ में तुवरा आर मब्द का चाला वासवा था।
(२१) स० १६७४ में जालीर का सेरावा या, स० १६७७ में

- जैतारण का नीलांबा भीर स०१६⊏० में भेडते का चौकडो पड़े रहा। (२२) स०१६७७ में जालीरका साइला गाँव ५ सहित पट्टे,
- स॰ १६७% में तिमरणी की मुहिम में काम श्राया।
- (२३) स० १६७ द्र में मेडते का घोडाइड श्रीर जानीर के ३ गाँव पड़े में थे।
- (२४) स० १६६७ में ५ गाँव सहित चेापडाँ पट्टे, स० १६७६ में पट्टा जन्त हुमा तब ग्राहजा रे खुर्रम के पास जा रहा श्रीर पूर्व
- में मरा। (२५) स॰ १६७२ में चौवासर, स॰ १६७५ में जैतारण
- का महसिया धीर स० १६८० में मेडवे का मायकियावास था।
- (२६) पहले ते। प्रम्बोराज पातावत के पास घा, स० १६४१ में मेाटे राजा का नीका हुमा भीर दांतीवाडा पाया। जैसा की पूछ प्रपानों में होती थी, स० १६४८ में लाडोर में मरा।

- (२७) राजा रायसिंह का छोड़ जीवपुर मौकर हुझा। सं० १६५२ में वाँतीवाड़ा, सं० १६५५ में सेजन की चंडावल धीर १६५६ में २ गाँव सहित खेजड़जा पट्टे था।
- (२८) वड़ा राजवृत, खेजड़ता पहें सं० १६६६ में झोलबी धीर मॉर्गेसर मिले। बादशाही दरवार में वकील होकर रहता था। सं० १६८० में मरा।
  - (२६) सं० १६८७ में भागेसर पट्टे।
- (२०) सं० १६६७ में बोलाड़े का कूंपड़ाबस, सं० १६७४ में जालोर का रेवता श्रीर सं० १६७० में लवेर का नोदिया पट्टे में या, छोड़ के भावसिंह कानावत के पास जा रहा।
  - (३१) सं०१६६० में पीपाड़ का बाड़ा पट्टे, सं०१६६२ में मालवे में काम खाया।
  - ं (३२) सं०१६६ ∉ में सूरजवासको श्रीर सं०१६८० में धवाकी सिलकी पट्टे।
    - ( ३३ ) सं० १६७४ में वीलाड़े का गाँव इरस पट्टे।
    - ( ३४ ) सं० १६८६ में लुड़बी पट्टे।
  - ( ३५ ) सं० १६५२ में श्रीलाड़े का जैतीवास पट्टे, सं० १६७१ में भाटी गोर्यददास के साथ काम स्राया ।
  - (३६) सै० १६७६ में भावी गोयददास के पच में लड़कर पूरे लोह पड़ा, सै० १६७२ में जैतीवास का पट्टा कायम रहा, सै० १६-६२ में मरा।
  - ( २७ ) सं० १६८० में भामेखाई धीर सं० १६७२ में जैदीवास पट्टें।
    - (३८) सबलसिंह राजावत के पास रहता था।

ता वन्होंने भाण धीर नैयादास को महंदझली (महस्मदश्वली) द्वारा दरवार में बुलवाया। नकीव पुकारा कि वेथीवाई धीर मायीवाई जुहार करती हैं। ये दोनी छोडकर किशनसिंह के पास जा रहे। सं० १६७७ में पीछे जीघपुर झाये, भाग्र की ३ गाँव से जुहर पढ़े में दिया। स० १६७६ में जीघपुर का सिकदार रहा था।

वासयी दी, स॰ १६६१ में छोडी। मेड्ने में भाव नेवीदास राजा पूरवामक्ष का 'कीजदार या, कान्हदास के लोगी ने एस पर दोप समाया जिससे राजा अप्रसन्न हो गया। जब राजाजी देश में झाये

( ४० ) स० १६७७ कुइर पट्टे, स० १६-६२ में सांवलता छीर कपूरिया पाया । ( ४१ ) माधीसिंह कछवादे का चाकर, ष्रजनेर काम खाया । ( ४२ ) स० १६७२ में ५ गाँव से मोडोलाव पट्टे. स० १६७३

में मेडते का गगडाया, १६७८ में गजसिंहपुरा ध्रीर १६८७ में ४ गाँव से बॉक्सवाडिया पट्टे।

( ४३ ) मेवाड का नीकर पुर का परगना पट्टे । ( ४४ ) मेवाड़ का नीकर ।

( ४४ ) खुरेंम के साथ की लंडाई में मारा गया।

( ४६ ) करमसेन का नैकर । पँवारों की लड़ाई में मारा गया।

(४७) करमसेन के पास।

( ४८ ) कळवाहा प्रवापसिंह के पास, पूरव की सुहिम में काम

भाषा । (४६) कद्ववाहा प्रवापसिंह के पास पूरव में मारा गया।

(५०) राठीड़ लसवंत हुगरसाँहीत के पास था, जसवत के

साय भारा गया।

## पचीसवाँ प्रकरण

## जैसा कलिकर्णीत का वंश

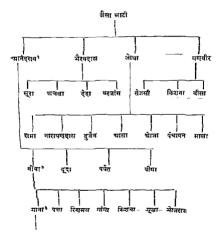

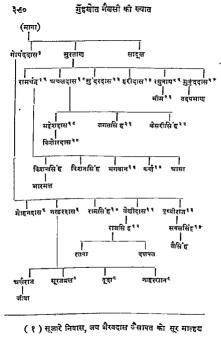

ने मारा तो आनंद ने सूर को गडेवाड़ की श्रद्विलाणी में जाकर मार लिया।

- (२) राव मालदेव का नौकर, लवेरा पट्टे, वहाँ रहता या। इसके फड़ाई सदा चड़ी रहती थ्रीर पाकशाला चलती ही रहती यी। ग्रीरग्राइ सूर के साथ राव मालदेव की लड़ाइयाँ में घायल छुमा तव चाकर उठाकर पर लाए, पोळे काम आया।
- (३) जब मोटा राजा फलोघो में या तव माना उसकी चाकरी में रहा धीर कुंडल की लड़ाई मे भी शामिल या।
- (४) गे। खंददास बड़ा राजपृत हुआ, सं० १६४० में मोटे राजा के पास था और लवेरे की वासयो पट्टे में थी। एक शार बहु पादशाहो दरगाह में भेजा गया। गोथंद काम सुधार धाया तब प्रसन्न होकर मोटे राजा ने सिवायों का गाँव गाँगला किर दिया। सं० १६४१ में मोटा राजा मरा, सं० १६४२ में लवेरा पाया। सं० १६५१ में मोटा राजा मरा, सं० १६५२ में राजा सुरसिंह ने लवेरे के साथ गाँव २५ मौर दिये और जपना प्रभान बनाया। सं० १६६३ में लवेरे के साथ शासीप भी पट्टे में दिया और दरगाह में भी गोयंद प्रसिद्ध हो गया। स० १६५१ येटे सुरसे दिया और दरगाह में भी गोयंद प्रसिद्ध हो गया। स० १६५१ येटे सुरसे हो स्वामेर के सुक्ता राज किश्नमिंद वदयिसहोत (राजा सुरसिंह का भाई) राजा के टेरे पर गोयंद को मारने के जिए धाया। कटाकटी में गोयंददास, राज किश्नमिंद स्वर्ण सांति सारी के सिंद पर गीयंद हात सारी सारने के जिए धाया। कटाकटी में गोयंददास, राज किश्नमिंद सुमारने के जिए धाया। कटाकटी में गोयंद्र सार गये। यह लटाई मादगाई जहांगीर के टेरें के पाल खातारी मारे गये। यह लटाई मादगाई जहांगीर के टेरें के पाल खातारी में हुई।
  - (५) र्स० १६६३ में कुँबर गजसिंद टीडे राजा जगनाच के यहाँ ज्यादने की गया घा, बढ़ी शीतला निकली श्रीर बहुत बीमार हो गया। गोबंददास ने चबने दुत्र मोहन की कुँबर पर बारा जिससे कुँबर को दो फाराम हुखा भीर मोहन मर गया।

- (६) सं० १६७२ में राजा स्रसिंह ने डोवर का पट्टा, साव गांवों सिहत, दिया था। स० १६७८ के वैशास में इसने रा० नरहर ईसरदासेत की बैर में मारा। वब पट्टा ज़ब्त हो गया धीर नरहर आफ़्त का मारा ग्राहज़ादे , खुर्गम के पास जा रहा। वहाँ से डोड़कर सिंगत्ने गया धीर कॅबरी गांव में रहा। वहाँ बसे मृगी रेगा हो गया, पीछा राजा गजसिंह ने पांचों सगापा धीर मेवरा पट्टे में दिया। सं० १६६५ में मर गया।
- (७) महाराजा गजिस ह का नौकर विलायेस खेतासर पट्टे।
- ( ८ ) सं० १६-६ में नरहरदास पर भार्टा मालदेवाव धीर गायंद सहस्रमलीत नागार से आये। हूदा भी मुकारले में जाकर लडा धीर मारा गया।
- ( र ) महाराजा जसवंतिसङ्का चाकर, सं० १७२१ में गाँव धवा पट्टे।
- (१०) महेबची पूर्त का पुत्र, सं० १६७२ में भाटो गोर्यद-दास मारा गया तव सबेरा रामसिंह धीर पृथ्वीराज को शामिल में मिला था। सं० १६७७ में जुरहानपुर में रामसिंह से छुड़ाकर छवेरा पृथ्वीराज का दिया वब रामसिंह शाहज़ादे शहरपार के पास जा रहा। करमीर जाते रा० ईसरदास कल्यायदासीत के पाकर ने रामसिंह जगमाल की राव के प्रकु हरे में घुसकर मारा। सं० १६७२ में एक बार धासीय मिली थी। स० १६७६ में राजा गजसिंह ने धासीय राजिस है को दिया थीर रामसिंह को भटेंडा मिला।

(११) स॰ १६७२ में तीन गीवीं सहित ख़ोद मासरी पट्टे में यी। सं०१६७≔ में रहोद राजसिंह की दी तब वैद्योदास घर त्र्याचैठा। सं०१६८०में ३ गाँव से धाश्यवाणा पाया। सं० १६८५ में पागल होकर मर गया।

(१२) अध्यवाद्यापट्टे।

(१२) पूराँ महेबची का पुत्र, सं० १६७२ में खासीप धीर लंबेरा होती पट्टे में थे। सं० १६७० में कुँबर धमरसिंह के साथ (नागार) नाया, फिर पीछा जीवपुर धाया तब लंबेरा पट्टे में पाया। महाराजा जसबंतसिंह का छपापात्र या, सं० १७०४ में प्रधान का पट पाया थीर ४००००) की जागीर मिली। होन्एक वर्ष पीछे खलुग किया गया। सं० १७०६ में पादराही चाकर हुआ और सं० १७२० में मरा।

(१४) अच्छा राजपूत वा, सं०१ ४१ से रा० इंडमाण फेसरीसिंहीत गाँव हेइ में रहने लगा खैर सबलसिंह पर चड़ आया। इसने भी मुकावला किया, अस्सी आदिनियी सिंहत लड़कर मारा गया।

(१५) सं० १६५० मगसर सुद्धि ७ का जन्म। सं० १६७० में फैंडावा पट्टे में दे अपने आदमी भेज बड़े आदर से बुड़ावा। चिचोड़ में राजा सगर के पास था। सं० १६०० में बुड़ावापुर से राव रबसिइ के पास चड़ा गया। सं० १६०० में मनाकर पीछा भाषा भीर फैड़ावा दिया। सं० १६€१ में फिर छोड़ देठा, चाकरी नईंं। फरें। फिर राव शबुशाल के पास रहा। काबुल जाते रा० कियोरदास गोपालदासीत के पाकर ने मारा।

(१६) जूट पट्टे।

(१७) श्रोजी का चाकर, विमलेग्सा पट्टे।

(१८) सुरवाय के पट्टेका विक्रुंकेश्वर १७ गाँवी सहित दिया। सं० १६७८ में राव रवन के पास जा रहा, सं० १६८० में पीळा श्राया श्रीर विकुंकोहर पट्टे में श्राया। स० १६५० में फलोबी साने पर रक्ता। बहाँ बलोची ने गैनिं घेरीं, उनको जा पफड़े श्रीर लडाई में मारा गया।

(१८) सं०१६६० में विशुंकोहर पट्टे, सं०१७१४ में उज्जैन काम भाषा।

(२०) विर्कुकोहर धौर मते।ड़ा पट्टे।

(२१) घयूकड़ा पट्टे।

(२२) सं० १६-६० में श्रीयसाँ की डामड़ी पट्टे, सुंदरदास के वैर में सोडों ने मारा।

(२३) जोषपुर का मैबरा पट्टे। इटबेरी की साँढें सोडो ने वेरीं तब बाहर में सोडो से लड़कर मारा गया।

(२४-) स० १६७५ में मेहकरश शम की मुहिम में मर गया।

(२५) सं० १६८० में मेबर पहे, सं० १६८१ में चामूँ दी घी, फिर राव धमरसिष्ठ के माध गया, सं० १६८५ में पीछा लाया धीर मेहते का चामूँ धीर साधाया व फलोघी का जैसला दिया। सं० १६८६ में कावर पहे, सं० १७०४ में देश की खिदमत दी, सं० १७५४ में चजीन के जंग में घित पायत हुष्या। महाराजा ने धादर के साथ ८००० धाय का कई गांवीं सिद्देत खेवरा दिया धीर भोवाल भी।

(२६) श्रोजीकाचाकर।

(२७) सं०१६७१ में गोपासरिया धीर बारवाक पट्टे में थे, स०१६८८ में स्रॉबसर की नागरी धीर स०१६-६३ में थोम-बाहिया दिया। जगमाल प्रेत्रीर कान्ह् । ईसरदास के पुत्र-मनेाहर, परसिंह, नरसिंह, गोपालदास, बसीराज, लरामीदास प्रेत्रीर साँगलदास।

पत्ता नींबावत का पुत्र भोपतः भोपत के बेटे ईसरदास.

रिखमल नीवावत के वेटे माघोदास बीर वाघ! वाब का खखमीदास।

गोगा नोंबाबत का पुत्र कहा है। कहा के बेटे इरीदास, " साभोदास, जगन्नाथ, साँबलदास थीर प्रयागदास । इरीदास का पुत्र जसवंत ।

किशनो नींबावत । मूला किनांबावत । भोजराज किनींबाघत । दूदा श्रानंददासीत का पुत्र मेचराज; मेचराज का नारायणदास; नारायणदास का कहा ।



मॅहणोत नैससी की ख्यात 326 पीधा<sup>२९</sup> धानंददासीत का परिवार . गयमि है रेरे शंकर २० रतना २९ जैतकी १३ मोहनदास ३३ करमसी? कशोदास र १ प्रयागदास रे श्रमरा रे सहसा रे सुदरदास सुरदास माघादास र ह विट्रबदास २१ जगसाच

- (१) नीं जा के बाद टीकेत हथा।
- (२) नींना की सब बसी भोषत ही के रही, आपत्काल में गुढ़ा पर रायाजी का साथ भावा क्षत्र भापत मारा गया।

(३) स० १६४० में गांगावाडी, सबेरे की वासग्री श्रीर स० १६५८ में भावादी टीकाई दी गई. सिवाने के गढ का रचक भी धा ।

- (४) चन्त्रैन काम भाषा।
- (५) दिच्या में मरा।
- (६) गार्येद्रदास (भाटा ) के माघ काम घाया।
- (७) फलोघी में राव मालदेव के काम धाया।

(८) राव चट्टसेन के समय जोधपुर के घेरे में रामपोल पर -रैनात घा, वहाँ काम द्याया ।

- ( रु) सं० १६६५ में सोजव का राजगियावास पट्टे, सुरताय के पास था, अचलदास के साथ सारा गया।
- (१०) राव चंद्रसेन के आपस्ताल में जायपुर गढ़ के द्वार पर लडकर काम आया।
- (११) सं० १६४० में लवेरी की महली, सं० १६४१ में रोष्ट्रणवा श्रीर लवेरे की वासभी पट्टे में थो।
- (१२) सं०१ ६०१ में पृथ्वीराज की क्षाकरी में बेठवास का पाना पाना धीर सं०१६०६ में द्वर्यूहिया पट्टे में घा। सं०१६८७ में छोड़कर धवलदास सुरताखोत के पास जा रहा और बसी के साख काम धाया।
  - (१३) स्रजमेर में गोयंददास के साथ काम स्राया।
  - (१४) जेसलमेर की सेना आई तब राव मालदेव के काम भाषा।
    - (१५) पट्टा छोड़ा श्रीर कटार खाकर मर गया।
  - (१६) मेड़ते में देवीदास जैवाबत के साथ काम झाया, राव माजदेव का चाकर था।
  - (१७) सं २१६६७ में रामानास पट्टे था, छोड़कर भाटी अच्छदास के पास जा रहा थीर उसके साथ काम भागा।
    - (१८) श्रचलदास के साथ मारा गया।
  - (१६) मेाटे राजा का चाकर, लोशवट की खड़ाई में मारा गया।
  - (२०) सं० १६५२ में ईसर नावड़ी पट्टे।

(२१) राव मालदेव का चाकर, मेड्वे में देवीदास जैतावत के साम काम भाषा।

(२२) सं० १६४० में घाँपासर, सं० १६४३ में स्रोजत का नापानत स्रीत पीछे बाँधडा पड़े में रहा।

(२३) वॉधड़ा पट्टे।

(२४) सं० १६७२ में स्दिया पट्टे में घा, सं० १७१४ में चन्त्रीन

(२५) व्हेंदिया पट्टे, पहरे पर एक भाकर खड़ा या समने मारा।

(२६) हॅंदिया पट्टे, अजनेर में गोयंददान के साथ मारा

गया। (२७) सं०१६⊏२ में जालेली पट्टे,फिरफलोधी कार्गांव

छीचा दिया।

(२८) राव चंद्रसेन श्रापत्काल में भाइराजवा गया, वहाँ शंकर सारा गर्या।

(२६) मोटे राजा ने फलोघी में भाटी भवानीदास की मारा, इस लड़ाई में काम ग्राया।

(३०) सं० १६-६२ में लोलावस पट्टे।

(३१) गुजराव में काम धाया।

( २२ ) सं० १६५६ में सेतजब राव शकिसिंह की दो गई वय शकिसिंह के साधियों ने राव के वक्त विप्तुदास पर छापा मारा, यहाँ जैवसी काम धाया।

(३३) सं० १६८३ में बांघरा पट्टे।

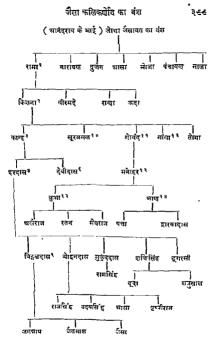



(१) राव मालदेव ने १५ गाँव सहित वालरवा पट्टे में दिया या, पूँछड़ में रहता था। जब राव जैसा मावदासीत को मागेसर को घाने पर भेजा तो रामा की भी उसके साथ दिया। वहाँ वह बहुत घायल हुआ कीर टेरे पर लाते ही मर गया।

विहारीदास

(२) मोटे राजा का चाकर द्या। जर रामा काम द्याया ते। बालरवा वीरमदे रामावत के हुद्या, इसक्रिए किशना घाकरी छोडकर बीकानेर चला गया, जर मोटे राजा को कनोषी मिली तर पीछा द्याया द्यार राजाजी के साथ समावली गया, फिर जर मोटे राजा के। लोषपुर मिला उस वर्ष्माखा देश में द्याया।

(३) जब मोटे राजा ने कुहल में भाटियों से खटाई की वर कान्द्र युद्ध में पूर्वरीता धायन हुमा, किर समावली गया। स० १६४० में लब जीधपुर मोटे राजा के हाय भाया वर भावों के हरी पर चार गाव सहिद वालरवा भीर कुडी का पट्टा कान्द्र की दिया गया। गट पर रहता था, स० १६६६ में मरा।

(४) बालप्रवे का पट्टा बरकरार रहा, स०१६८६ में अन्त किया गया वे। वह राव समरिन्ह के साथ घटा गया। स०१६८६ में काधुत से हीटने पर बालप्रवा पीटा दिया और गड का किन्ने-कार बनाया! (५) सं० १६८३ में मोखेरी पहें, सं० १६८० में दी गाँव स्रष्टित साथरीज दिया, सं० १६८१ में श्रमरसिंड फो साथ गया श्रीर सं० १६८५ में पीछा श्राया तब चोइड मूडवा पहें में पाये।

- (६) स० १६५६ में जब राक्तिसह की सीजन दी गई तथ भाटी सुरताय ने राजा स्पत्तिह के साथ जाकर सीजन की पेरा था, उस वक्त देवीदास किरानिर्संह (राठींड) की खुवाने के वास्ते सुरताय की भेजा। उसने जाना कि किरानिसंह पाली में हैं। किरानिसंह के सहायी लाला के भास्तरमी साद्रुलीत से बैर धा जो वालीसा की भूमि में रहता था। लाला उपर गया, लड़ाई हुई, भाटी देवीदास भीर लाला मेलावत मारे गये और धर्जुन ऊहड़ थीर मीम सहायी किरानिसंह की ले निकर्त ।
- (७) सं० १६०२ में द्वीराहेसर रामावत लखमीदाल के शामिल पट्टे। सं० १६८३ में तांविलया मिला वसे छोड़कर भीम-कल्यामादासीत के पास जा रक्षा।
- ( द ) सं० १६ ६० में नांदिया पट्टे में घा, सं० १६ ६१ में घ्रमरसिंह के साथ गया और १६ ६६ में पीछा घाने पर काठसी गाँव दिया गया।
  - ( ६) स० १६८० में फल्लोधी का वरजागसर पट्टे।
  - (१०) मोटे राजा का चाकर, लोहावट की लढाई में मारा गया।
  - (११) सं० १५५६ में भगतावासखी भीर १६५७ में ब्रानावस पट्टे।
  - (१२) गोयददास के साथ श्रजमेर में मारा गया।
  - (१३) स० १६६८ में श्रानावस पट्टे, छोडकर राव श्रमरसिंद्य
  - के साथ गया, पीछा श्राने पर गाँव नांदिया पाया। (१४) उग्जैन में काम श्राया।
  - ( १५ ) स० १६४३ में धानावम पट्टै, स० १६५७ में दिचिए में काम धाया।

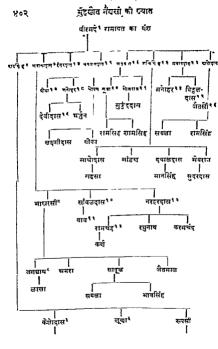

- (१) बालरवा पट्टे।
- (२) राव चंद्रसेन के धापरकाल में भादराजय में था। राव ने बैरीसाल पृथ्वीराजीत, गोपालदास भाषोत, ऊइड़ मीर जयमल इन ४ ठाकुरों की थे।ड़ी की कारवान स्टने की भेजा था। वहाँ जकाई में मारा गया।
  - (३) सं० १६४० में चोपड़ा पट्टे, छोड़कर किरानसिंह के पास रहा। पोछा बाते पर सं० १६७४ में कराडी दी गई। सं० १६७५ में ४ गांव सहित भवरायी पट्टे में घो। सं० १६८० में मेडते का गाँव धयोखाव पाया भीर सं० १६८३ में मरा।
  - (४) सं०१६८१ में राव भ्रमरसिंह के साथ गया था; वहाँ कावुल से भ्राते हुए दरिया भटक में हुवकर मर गया।
    - (५) सं०१६⊏३ में सेड़ते का गाँव सीहार पट्टे में या।
  - (६) सै० १६५६ में भाटो देवोदास के साथ किशनसिंह (राटाइ) के काम धाया। स्रदायी खाद्धा के दावे में सेवसी साद्त्रोत पर पढ़कर गये थे, गोड़वाड़ के गाँव सेवटावास में खबाई गुई।

- (७) राव चंद्रवेन के गाँव यानरवे में घा, वहाँ घोरियों के साध खड़ाई में मारा गया।
- ( = ) सबेराई पट्टे, सं० १६७७ में बेरू पाया। सं० १६८३ में राव धमरसिंह के पास गया श्रीर वहीं मरा।
  - ( स ) सं० १६ स्प्र में गोलावास की घाइरी पट्टे !
- (१०) सं० १६६१ में त्रिगटो पट्टे, सं० १६६५ में ब्रह्मावासयी धीर सं० १६६६ में सोवत कुँचा पाया। सं० १६७० में कुँवर राजिंड धीर भाटो गोयददास ने कुंमलमेर लिया। राखा के झादमियों से लडाई हुई जिसमें मारा गया।
  - ( ११ ) सं० १६७० में त्रिगटो पट्टे में थी।
- (१२) सं० १६६२ में भांइरा पट्टे, स० १६७३ में सोजत का चार्राडिया, सं० १६७४ में सोजत की बील, सं० १६८१ में जूट पट्टे में घा। सं० १६८४ में भगवानदास के साथ कड़ी गाँव में काम भाषा।
- (१३) सं० १६८४ में जूट पट्टे, सं० १६±१ में राव श्रमरसिंहः के साथ गया।
- (१४) राव च्ट्रिमेन ने घोड़ों की कारवान छटने को अपने क्राइमी मेजे, यह भी उनमें घा, रायसिंह को साध भारा गया।
- (१५) राव चंद्रसेन के कापत्काल में साथ रहा, सवराड़ की सड़ाई में मारा गया।

- (१६) सं०१६४० में चेराई, वीरसरा और डिकाई पट्टे में थे, अच्छा राजपूत वा, सं०१६७६ में उसके सरने पर गाँव जुन्त हो गये।
- (१७) जसनैत के साथ चेराई में हिस्सा था। सं० १६७७ में बुरतानपुर से नवाब दिच्या गया, मार्ग में दस्तियों से खड़ाई हुई, वहाँ बाया लगने से मरा।
- (१८) सं०१६८३ चेराई में हिस्सा या, सं०१६७० में मरा।
- (१-६) सं० १६-६५ में भाखरी ऊदावस पहें।
  - (२०) सं० १६७० में घींगाखा पट्टे, सं० १६८८ में चेराई थी।
    - (२१) सं०१६७२ में सवत्रसिंह राजावत के रहा।
    - (२२) सं०१६४१ में देा गाँव सहित पाँचला पट्टे।
  - (२३) सं० १६४० लवेरे का पृटला पहे, पीछे उसके बदलें सीयला दिया सी छोड़कर कूँदी राव भीत के पाल चला गया, वहाँ इसका विवाद हुआ था। सुसराल गया या वहाँ शत्रुआं ने सार खला।
    - (२४) किशनगढ़ में रहता या।
    - (२५) किशनगड़ में रहता द्या।
    - (२६) सं० १६६⊏ में ग्राथसां का गाँव चंडालिया पट्टे।



१६६० म साववञ्चा पट्ट या, स० (६६२ म माध्य का क्षाहर म काम ग्राया। (२) सं० १६६३ खुडियाजा पट्टे; मं०१६७१ में अजमेर गीर्यददास के साथ काम ग्राया।

(४) सं०१(⊏१ सुडियासा पट्टे।

(३) सं० १६७२ ख़ुडियाला पट्टे।

( ५ ) सं० १६४० बहुलवा, फिर ऊदीवास पट्टे।

- (६) वहा राजपृत घा, किशनसिंह (राठाँड़) की ख्ल पर बहुत क्रपा घी, उसी के साथ काम अगया।
- (७) सं० १६५१ गांघड्वास पट्टे, ईष्टर से पीछा बुलाया श्रीर सं० १६५८ में खेडला श्रीर श्रडचीळा दिया. पीछे मर गया।
  - (८) किशनगढ में रहता था।
  - (८) किशनगढ म रहता था
- ( € ) मंडित कूंपावत के पास रहता वा, सं० १६४३ में बादशाह ने मांडल की कासीप दिया श्रीर वह धपने देश में धाया तब करमसोती से लड़ाई हुई, जिसमें पूरा मारा गया।
- (१०) सं० १६६४ में धासोप की चिनड़ी पट्टे में थी, फिर खदयसिंह भगवानदास मेडितिया के पास जा रहा।
- (११) सं॰ १६... में ओयसाँ का रोहवा पट्टे, फिर इंगार-वाडा दिया। दिखा में गरा।
- (१२) सं० १६४० में बेराही में बरजीय का पाना पट्टे में या, सं० १६४२ में घोयसों का बुरवटा पाया धीर सं० १६५१ में चंडा-लिया मिला।
- (१३) सं० १६७४ चंगावटा पट्टें। सं० १६७७ में नवाय धुरहानपुर से इच्छापुर पर चढ़ थाया, वहाँ छहाई में वाय सगते से नेगीटास मरा।
  - ( १४ ) सं० १६६...में चंडालिया **प**ट्टे ।



- (१) जीवपुर को गढ़ की घेरे की समय काम झाया।
- (२) कल्याणदास रायमलीत के पास रहता था, सं० १६४५ में कल्यायदास सियाने काम श्राया तत्र खेतसी भी पूर्ण धायल हुआ। कान्द्र किशनावत ने उसे उठाया और भ्राराम होने पर

स॰ १६४६ में जोधपुर के जाटीवास का पट्टा पाया।

- (३) जाटीबास पट्टे ।
- (४) सं०१६८६ में चवत नदी पर पठानों के साध खडाई हुई. घहाँ पृथ्वीराज बल्लुझोत के काम झाया ।
  - ( ५ ) जैसावस श्रीर टीवही पट्टे में घी ।

  - (६) जाटोबास पट्टे।
- ( ७ ) सं० १६७१ भगतावासयो पट्टे, सं० १६८६ मेडते का सिहारा पाया ।
  - ( 🗅 ) सं० १६८४ मेडते का जोघड़ावास पट्टे ।
- . (-६) स्रोतसो के गुढेपर तुर्कचढ आये श्रीर लड़ाई हुई जिसमें काम ग्राया।
  - ( १० ) मानसिंह के साथ खेतसी के गुड़े काम झाया ।



(१) जोयसांको कॉम्फरी पट्टे, अजनेर स० १६७१ में गोयद-दास मारा गया तव यह उसके साघ पूरा घायस द्वेषर पडा घा। स० १६⊏३ में पूर्वसे झाता हुआ मार्गमें में मर गया।

- (२) वीरोधो पट्टे।
  - (२) यीरोग्री पट्टे, स०१६६२ में मौहवे की खडाई में मारा गया।
- (४) स० १६५२ में स्रजासची पट्टे यो, फिर किशनसिंद के पास जा रहा। सं० १६०२ में पीछा प्राया वव कामड़ा पाया। विक्रपुर कोहर पर पाना के जिए लड़ाई हुई, वहां भाटी प्रचलदास ने उनकी मारा।

कोहरपरपाना के जिए लड़ाई हुई,वहाँ भाटो सचनदास न उसके (५) सै० १६६२ में लघेरे का गाँव प्रारी पट्टे में घा। ४१० सुँद्योव नैयसी की स्यात

दुर्जन जोधायत-पुत्र नेतसी, नेतसी का कचरा धीर कचरा के बेटे ब्रमरा धीर पीधा।

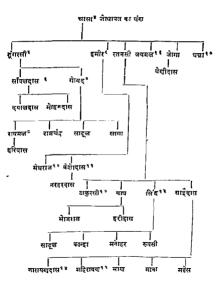

- (१) राव मालदेव के काम आया।
- (२) राव रायसिंह चंद्रसेनोत के साध सिरोही काम श्राया।
- (३) इरीसिंह किश्रनसिंहीत के पास रहता था ।
  - (४) राव चंद्रसेन के श्रापत्काल में जीवपुर काम श्राया।
- (५) सं० १६४० में वेराही आसा का पांचा पट्टे में घा, सं० १६५२ में चार्मू को वासची रही फिर चार्मूदी गई थीर पीछे चांपासर पाया।
  - (६) सं० १६४० में मायेवी पहें, पीछे चांपासर दिया।
  - (७) सं० १६७३ चामं पट्टे, सं० १६७१ बारणां पट्टे।
  - (८) सं० १६-६१ में चामूँ छूटी, गाँव में रहता था। एक बार फेंट पर चटकर किसी काम के वास्ते रवाइणिये गया था। महेचचा देवीदास पातावत वारोटिया हो रहा था, उसने पाँचले गाँव के पास २२ साँहें वेगें, रायमज बार देखा, जहाई हुई धीर मारा गया।
  - रर बाड़ बन, रायमल बार दोड़ा, लंडाइ हुई आर मारा गया। ( रु.) फलोघी में भादियों से मोटे राज्ञा की लड़ाई हुई बहाँ मोटे राजा के पन्न में लड़कर मारा गया।
  - माट राजा क पच में खड़कर मारा गया। (१०) सं०१६४६ स्रेतासर पट्टे। सं०१६५२ में गुजरात
  - जाते हुए कोली कावे! से लड़ाई हुई, वहाँ काम झाया।
    - (११) सेतासर पट्टे, सं० १६५४ में छूटा।
      - (१२) मेड्वियी के काम आया।
      - (१३) दासलोदी का दे। दिता, राड्धरे दासाजी की काम भाषा।
      - (१४) चार्न् पट्टे।
      - (१५) इरदास माटो के काम धाया।
      - (१६) जे। चपुर के गढ़ पर ब्यासा के साथ काम ब्याया।
      - (१७) राव मालदेव की तरफ सहकर फलोधी में काम धाया।

### सुँदयोत नैपसी की ख्यात

भोजा १ जोपावत के पुत्र —पैरसल, वीरा, राजघर धीर पंचायत । चैरसल का गोपालदास<sup>2</sup>, गोपालदाम का राषे।दास<sup>3</sup>। वीरा का देवीदास। राजघर के पत्ता धीर कल्याबदास<sup>2</sup>, पत्ता का येटा केशोटान।

पंचायन जीधावत बढी खटाई में मारा गया। पुत्र जगमल <sup>५</sup>, का केशोदास <sup>६</sup>।



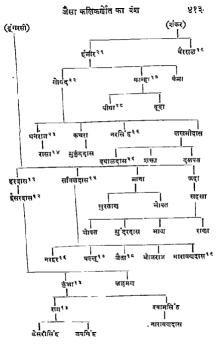

- (१) स० १६०० में (शेरशाह) सूर पादशाह श्राया तन जीवपुर की पील पर तुकी से लडकर काम श्राया।
  - (२) स० १६५६ से।जत का यूडेलाव ५ट्टे।
    - (३) महेशदास दलपेबात का नीकर। (४) बौकानेर के देश में।
  - (४) राव मालदेव के फनोधी के भाटियों से लटाई पूर्द वहाँ
  - काम द्याया। (६) द्वारकादास मेडिविये के पास।
    - ( ७ ) फ़र्मूरी की लड़ाई में मारा गया ।
    - ( ८) भ्राभूरी की लडाई में मारा गया

रहता था। राव के चाकर सूर माल्हय के चोषडा पट्टे में बी सी सीमा पर फगडा हुआ वड़ों सूर माल्हय ने भैलदास की मारा श्रीर श्राप भागकर रावाजी की घरती में जा रहा। आनंद जैसा-वत जेसलुमेर से साथ लेकर ष्याया और षड़रायो देंदवहे में भैरव-

( e) राव सूका ने सोजित का गाँव धवनेरा दिया, वहाँ

-दास के बैर सूर शास्त्रव का मारा।
(१०) करमेती का विवाह रा० मेहराज प्रखैराजीत के साथ
स्था या. जिसके पेट से कुपा ने जन्म लिया।

हुआ या, जिसके पेट से कुपा ने जन्म लिया। (११) बडा राजपूत, राठोड भोजराज मानदेवोत के पास रहता

या, भोजराज की तुर्कों से लडाई हुई जिसमें हरदास मारा गया। (१२) पहले मेहे राजा का चाकर या, गाँव माणेवी श्रीर

(१२) पहले मेरिटेराजा का चाकर या, गाँव मायोबी श्रीर बाद में भाषाकलाव पाया। वडा राजपूत या।

( १३ ) देवराज का माजा, स० १६८० में सावडाऊ कालिया-ठडा पट्टे, स० १६८८ में मरा।

उडा पट्टं, स॰ १६८६ म गरा। (१४) स॰ १६८६ में दो गाँव सहित सावडाऊ ईसरदास के

888 शामिल पट्टे। सं०१६-४ में जुदा पट्टा कराया। सं० १६-६७

में माणकलाव से विसाइण रामपुरे जा वसा। (१५) मनावती के पास वहलावे में रहता था।

(१६) सं०१६६७ में कागल पट्टे थी।

(१७) सं०१६७० में गीवाली पट्टे।

( १८ ) सं० १६७२ ग्रांवलां पट्टे।

' (१६) राजसिंह के पास इड़ोवे में रहता था।

( २० ) बड़ा राजपूत, राव मालदेव का श्रजमेरगढ़ इसके हवाले था । सर वादशाह श्राया वन लडाई कर मारा गया । जीधपुर के गढ

में पाज पर छतरियाँ बनी हुई हैं—एक भाटी शकर सूरावत की, दूसरी भाटी तिज्ञोकसी बरजायेत की श्रीर तीसरी श्रवला शिवदायोत की है।

(२१) फज़ोधी में भाटियों के साथ मोटे राजा की लडाई हुई वहाँ सारा गया।

(२२) बटेची पट्टे। ( २३ ) बूटेची छीर भालेक्षरिया पट्टे. सं० १६३४ में रामड़ा-

वास पाया ।

(२४) सं० १६-६२ में वोड़ानड़ा पट्टे।

(२५) घोघोतिया पट्टे।

(२६) उरजैन काम ध्राया।

( २७ ) सं० १६४१ में सूराची, सं० ४२ में पाली का छोकड़ावास

भीर पीछे बीड्वी पट्टे में घी। नावा धायमाई का जमाई घा।

(२८) वेढिवी थीर सांवत कृता पट्टे में घा फिर राजिस ह

को पास जा रहा।

( २६ ) फलोधी के लोहावट की लड़ाई में मोटे राजा के लिये काम भाया।

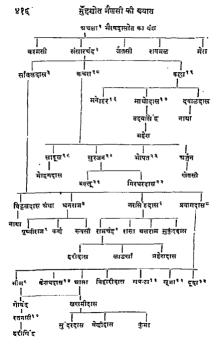

- (१) चिचोड राणाजी का चाकर घा, १४० गाँव से ताणा पट्टे धीर यसी चेपड़ां में थी। रामदास के पिता माल्हण को जैसा ने सारा। उस वैर में रामदास ने स्धादमियों सहित अचला को चेपड़ां में मारा।
- (२) मोडण फूंपावत के पास रहता था। सं० १६२४ में पत्ता नंगावत ने राणा का गाँव फंटाडिया मारा, उस वक मोडण भी राणाजी का नौकर था। पत्ता मोडण के गाँव के सम्भुख होकर निकला था। राणाजी ने मोडण को कहलाया कि हमारा गाँव लुट-कर पत्ता बुम्हारे सामने से चला गया और बुमने उसको दंट नहीं दिया, हसलिए थाय तुम भी जाकर उसका गाँव मारे। माडण ने भारराज्य कीर वावला जा लूटा, तब चैवाले के अभा सांखला से खडाई हई. वहाँ संसारचंद काम धाया।
  - (३) सांखतों ने संसारचंद को मारा इसलिए उन्होंने साँबल-दास की व्यवनी वेटी ज्याहकर वैर तेवहा। सांखली के पेट से धनराज पैदा हुआ। सै० १६४० छडाधी पट्टे, सै० १६६२ में गुजरात के दोतीबाट के कोलियों की लुटाई में मारा गया।
    - (४) सं० १६५८ में सिवाने का कूंपाबास मनीहरदास कथ्वावत के शामिल पट्टे में या, सं० १६६३ में सावरला, फिर कीटधोइ, सं० १६८२ में कांव धीर सं० १६८५ में कीटखोद पीला दिया। माटी सॉबलडास संसारचंदीत, वैरसी रायमलीत, ईसरदास रायमलीत बीर कला रायमलीत, ये चारों मीटे राजा के पास था रहे ये, उस वक्त दरमार खाते सामने एक नेवला राजा हुआ देरा। साथ में नींवा महेरीत राजुनी था। उसने कहा कि तुग्दारी चाकरी जीधपुर

में बहुत प्रार्से तक रहेगी धीर वैरसी श्रीर साँवलदाम ठाकुर मेाटे राजा के बेटे के काम ऋवेंगे।

( ५ ) रूपसी, करण थीर पृथ्तीराज वीन पुरत वक्ष दोवाण के चाकर !

(६) सं० १६६२ कूंपावत मनोहरदास के शामिल था. सं० १६६७ में सिवाने का मुड़हड़ पट्टे थीर सं० १६४० में दहीपड़ा था, किर राजसिंह सोवाबत के पास रहा। १६७७ में वालापर की महिम

में लात लगी जिससे खोडा हो गया था। (७) सं० १६८६ दहीपडा परें।

(८) सं० १७७२ मोजलनही पट्टे, सं० १६७-६ मे सोजल की बालों भीर सं०१६८२ में सिवाने का सूरदूर भीर मे।कलनड़ी थी। सं०१६-६२ में राव अमरसिंह के पास गया धौर सं०

१६-४ मे पीछा धाकर सामरलां धीर भुडहड का पट्टा पाया ।

( स् ) सं० १६-६१ अमरसिंह के साथ गया, पीछा प्राया जब सावरलां धीर भूबड़ पाया।

(१०) उउजैन काम स्राया।

( ११ ) सृरपुरा मोकलनड़ो पट्टे।

( १२ ) सं० १६१६ कीटगोद पट्टे ।

(१३) तांबहिया पट्टे।

(१४) कूंपाबाम पट्टें, कुंडाबो गढ़ के इल्ले में शामिल घा.

पीछे पोकरण के गड में स्क्या। (१५) मोडण के पास रहता था, फिर जोवपुर महाराज का

नौकर हुआ, सं० १६४३ में सिवाने का गाँव कूंपावान हो गाँवों से दिया । सं० १६५७ में इचिय में शहमदनगर में मरा।

जैसा कलिकारीत का वंश

(१६) संदर्धपुर्धमें धनराज के शामिल कुंपावास दिया. सं० १६६३ में नरसिंहदास के और सं० १६६७ में साधादास के भागिल रहा।

(१७) सं० १६६७ में मनोहरदास के शामिल कंपावास का पट्टा था, पीछे रामदास के शामिल हवा।

(१८) वडा राजपूत, मंडिण के पास रहता था. पुरव में काम

श्राचा । (१८) स्रोंबाके पास था, फिर राजसिंह के रहा।

(२०) राजसिंह की छोडकर भावसिंह कानावत के पास रहा, फिर जोधपुर नौकर हुआ, सं० १६-७ में मलार की पाडरी

पट्टे में घो।

(२१) सं०१६-६१ में मछार पट्टे।

(२२) मलार पट्टे।

(२३) राजसिहका नौकर।

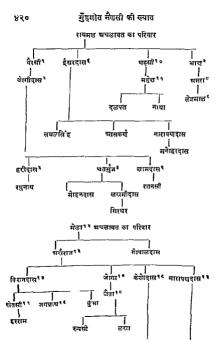

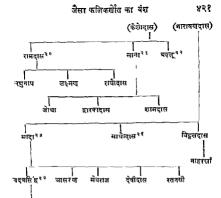

गोपालदास<sup>\*</sup> मेराबव के पुत्र-सूरजमल<sup>\*</sup>, पूरणमल, कान्द, भगवान् । सूरजमल के वेटे—गोयंददाम, सुंदरदास<sup>\*</sup>, केगोदास, रामसिंद् । कान्द्र का पुत्र रामदास, रामदास का गोवर्डनदास। गोयंददास के भासा, दलवत ।

मनेहर

करमसी अवलावत के पुत्र—ठाकुरसी और हरराज । ठाकुरसी के येटे सहसा<sup>3</sup>ं और सिंह<sup>3</sup>ं; हरराज का साईदास, साईदास के पुत्र राषेदास सार रायसिंह ।

जैवसी अचलावत का येटा रतनसी, रवनसी का सुरवाण श्रीर सुरवाण के पुत्र-मेघराज, सूरा, सुंदरदास श्रीर मोजराज।

- (१) सिवाने का लालाणा श्रीर जाजीवाल पट्टे। सं० १६४८ दक्तिण में श्रंवर (इवशो) की छड़ाई में बाख लगा।
- (२) सं० १६५८ जाजीवाल पट्टे या, छोड़कर राखाजी का चाकर हुवा । सं० १६६४ में पोछा खाया धीर जाजीवाल पाया । बीर परुप घा. सं० १६७६ में मरा।
  - (३) सं० १६५८ जाजीवाल पट्टे, सं० १६-६२ में मरा।
  - (४) सिवाने का महेला पट्टे।
  - (५) सं० १६ ६२ में नाजीवाल पट्टे।
- (६) बड़ा राजपूत थीर कार्यक्रशल श्रादमी था। राव राव-सिद्द चंद्रसेनीत। के साथ सिरोद्दी की लड़ाई में बहुत से लीह लगे, पोछे करमसेन के पास जा रहा। बौदा खीचो की करमसेन ने भारा तब ईसरदास ने बरछे की दो थी। सं० १६७१ में गोयंददास भाटी मारा गया तन पट्टा छोड़ के जीवपुर का नौकर हुआ श्रीर ४, गाँवी सिद्दित बोठ, पट्टे में पाई, परंतु उसे भी छोड़ मैठा।
- (७) पूरणमल मोडवोत का नौकर, सं० १५४० में पूरणमल के साथ सिरोही काम बाया।
  - (८) जीघपुर का रामबाबास पट्टे, दिचिया में मरा।
- ( स् ) स॰ १६७८ सांववज्ञ्वा, सं॰ १६८ माहरा भीर स॰ १६८० में लबेरे का गाँव खादी पट्टे में घा।
  - १६-६० म लवर का गाव स्तादा पट्ट स था। (१०) शाव चंद्रसेन के गुढे फूलाज में तुर्क द्याये, वहां लडकर
- (१०) राव पहुंचन के गुढ़ फूलाज में तुर्क आप, वहाँ लंडकर मारा गया।
- (११) सं० १६... में पोपाड का चीनावास पट्टे, सं० १६७२ भादराजय का पाँच भदरा दिया, किर करमसेन के पास आकर रहा भीर वहीं सरा।

- (१२) कूंपा के पास या, बड़ो लड़ाई में कूंपा के साथ मारा गया।
- (१३) मीडण कूंपायत के पास या, सीझा सिंघल को भारा वडाँकाम ध्राया।
- (१४) सं०१६...पंचिला पट्टे, सं०१६६४ विलोड का थोमस्वाहिया धीर सं०१६७२ में पीछा पंचिला पट्टे दिया गया, फिरस्सा।
  - (१५) सं० १६८० में मेहते का जैसाबस, सं० १६८६ में जगनाय के शामिज से जात की याहर वासणी, सं० १६८६ में छाया-जाई और सं० १६८१ में कम्मा का वाड़ा पट्टे में था। गाँव स्रांड-परा सिद्द जैतमालोत के थी, जल्दो ही (सीमा का) ऋगड़ा उठा और खेतसी मारा गया।
    - (१६) ग्राधा महेव पट्टे।
  - (१७) सं० १६४२ में राजधियाका का गाँव कशकोर दिया या, सं० १६४...में सेजब का पांचनड़ा और सं० १६५२ में संजब की महेद दी गई। भच्छा भादमी या।
    - (१८) भगवानदास नारायणदासीत का नीकर।
    - (१-६) सं० १६५० में सुवेरे का गाँव रामकोहरिया पट्टे।
    - (२०) सोजन का गाँव हिंगोला की वासवाी सं० १६६४ में पट्टे घो. फिर सिंघावासवी हो गई।
    - (२१) सं० १६७३ में सिवाने की उमरलाई, सं० १६७६ में सिवाने का लालाणा पट्टे में घा।
      - ( २२ ) राव ध्यमरसिष्ट् के साथ फाम ध्राया ।

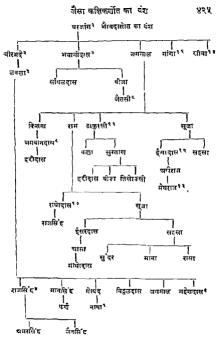

में हुए।त नैगसी की ख्यात ४२४

(२३) श्रोयसौं का गाँव कौंकरी श्रीर फिर सेाजत का महेव

(२४) सूराची पट्टे, फिर सहेव दिया गया। सं० १६७१ में श्रजमेर गोवंददास माटो के साथ काम श्राया।

पट्टे में घा।

(२५) सं०१६७२ महेव पट्टे। ( २६ ) उदयसिंह के शामिल आधी महेव पट्टे । (२७) सोजत का गाँव वायवस पट्टे में था। रा० मांडण

कुंपावत ने सीहा की मारा तब काम प्राया। ें (२८) मं० १६६२ में बांघडा पट्टे।

(२६) मेड्ते का गाँव ईटावा भीजा दीलतसाँ के शामिल

पटे में घा। (३०) सं० १६५६ में लगेरे का वृश्वटा और सं० १६६७

में मेडते का मांडावरा पट्टे में घा।

( ३१ ) मेड़ते का मोहाबरा, संट १७५८ में, बिवरी संट १६६५

में थ्रीर मेडते का माण्कियास स० १६६६ में पट्टे या।

- ( क् ) मान खींबावत का नौकर। ( १० ) असर्वत सादलीत का नीकर !
  - ( ११ ) सं० १६६६ में भोबाद पट्टे।
    - ( १२ ) कांभड़ा गाँव मे भाटी अचलदास सुरतायोत ने मारा ।
    - ( १३ ) अचलदास सरवागोद के साथ काम स्राया।
    - (१४) बागड में काम क्राया।
    - (१५) कुंपा के पास था। कुंपा ने उसे सूर पादशाह के पास
- भेजा। पादशाह ने बंदी बनाफर रक्खा। शेरशाह से खड़ाई होने.
- के वक्त कुंपा के साथ काम आया। गांगा का कुंपा महराजीत के
- साथ सहोदर भाई का सा संबंध था।
  - (१६) ब्रासरानडा पट्टे।
- ( १७ ) पहले स्राधा स्नासरानड़ा स्रीर पांछे पूरा पहे ।

  - (१८) श्राधा भासरानड़ा पट्टे ।
  - ( १<del>८</del> ) भाषा भ्रासरानडा पट्टे ।
- (२०) वेषीदास पुरणमलीत का नीकर।
- (२१) रा॰ लहमण नारायद्यदासीत के पास था। उसी की
- साध काम धाया ।

मेंहधोत नंद्रसी की स्थात ४२६ देदा भैरवदासीत का परिवार वेशा धीधा सुजा १६ . मुटा क्चरा २ व मांगा रे नारायणदास<sup>६ ३</sup> रामदास पत्ता १ = पंचायेण १८ शामदास नरसि इंदास <u>स</u>रदंदास

(१) राव मालदेव ने (शेरशाह) सूर पादशाह के पास एक पुरोहित कीर वरजांग भाटों को प्रतिनिधि करके मेना था, पादशाह ने उनको पकड़कर कीद कर लिया। जब शेरशाह मरा तब वे छूटकर काये। वरजांग को बेराई कीर महेव पट्टे में दी थी। बेराई में उसका कैंघाया हुआ वरजांगसर तालाव और वरजांगसर कुँवा है।

(२) वागड में काम त्राया । (३) चीहायो के वैर में मारा गया ।

(४) उज्जैन में काम आया।

(४) राज्ञन म काम आया। (५) गैाडों ने मारा।

(६) गाड़ी ने मारा।

मदेव में जाेगी का प्रासन बनाया।

(७) वागड़ में काम द्राया। (८) वागड़ में रहता था।

25.5



- (१) खैरवा पट्टे ।
- (२) राव मालदेव का नैकिर, खैरवा पट्टे। राव मालदेव ने भागेसर में लड़ाई की वहाँ दक्षवीर बहुत घायल हुच्या धीर उसे उठाकर लाये। (धाराम होने पर) गुजरांवाली वाहतलड़ में फीजदार करके मेजा।
- (३) भोजराज मालदेवोत का नैकिर, भोजराज के साथ काम भाषा।
- (४) सं० १६६७ में गृंदाच का गाँव वाखा, सं० १६७० में पीपाड़ का व्यरिट्या धीर पीछे गोधावास पट्टे में रहा। सं० १६७१ में अजमेर में माटी गोयंददास के साथ काम स्राया।
- (५) सं० १६७२ में देा गाँव सहित धरिटया पट्टे, सं० १६८४ में पृतासर थीर सं० १६८७ में साँवज्ञतापाया। सं० १६-६२ मे राव प्रमरसिंह के पास गया।
  - (६) कान्हा के साथ मारा गया।
  - (७) डुंगरपुर काम बाया।
  - (८) सं०१६७५ में मालवे की करफ से आवा तब गोधेलाव पटे में दिया था।

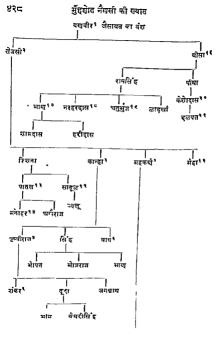



- (१) खैरवा पट्टे।
- (२) राघ मालदेव का नैतर, खैरवा पट्टे। राव मालदेव ने भागेसर में खड़ाई की वहाँ बखबीर बहुत वायल हुच्या और उसे उठाकर लाये। (घाराम होने पर) गुजरावाली वाहतराड़ में फीजदार करके भेजा।
- (३) भोजराज भालदेवात का नैकिर, भोजराज के साथ काम भाषा।
- (४) सं० १६६७ में गूंदाच का गाँव वाखा, सं० १६७० में पीपाड का घरिट्या बीर पोछे गोधावास पट्टे में रहा। सं० १५७१ में घजमेर में माटी गोयंददास के साथ काम घाया।
  - (५) सं० १६७२ में दें। गाँव सहित ध्रारिटका पट्टे, सं० १६८४ में पुनासर श्रीर सं० १६८७ में साँवलता पाया। सं० १६८२ में राज प्रमारिक के पाम गया।
    - (६) कान्दा के साथ भारा गया।
      - (७) हुंगरपुर काम झाया।
  - (८) सं० १६७४ में मालवे की तरफ से आया तय गोधेलाव पटे में दिया था।

- ( र ) स॰ १६८६ में जाल्डणे की मुहिम में काम भाषा।
- (१०) काठसी पट्टे।
- (११) खटेाडा पट्टे या, छोडकर करमसेन के पाम गया थीर केट की लाव से गरा।
- (१२) श्रद्धा ठाकुर घा। राव चद्रसेन मेहा की बेटी परखी
- धी। ग्रापत्काल में चंद्रसेन के पच में लडकर मारा गया। (१३) स॰ १६४१ में तौबहिया और स॰ १६६५ में करमसी-
- सर पट्टे में थे।
  - ( १४ ) करमसीसर पट्टे ।
  - (१५) घागड से आया तब मोटे राजा ने बढला पट्टे में दिया था।
  - (१९) राव मालदेव के ब्रायत्काल में मी⊓सर की सडाई में काम ब्राया. ऊगा मेहेवचा के शामिल।
    - । स्राया, क्रमा मेहेवचा के शामिल ।
    - (१७) नागोरवाली से खडाई तुई तव भाटेर में काम भाया।
    - (१८) भाटेर में काम स्राया।
  - (१-६) जीवपुर की मगनावासची पट्टे, स० १६७१ में कुँबर गजिसिद्द और भाटी गायददास न राखा का कुभन्मेर लिया तय काम क्राचा:
    - (२०) वांघडा पट्टे।
  - (२१) स० १६७६ में गोपाइदास भीमोत क साध फाम द्याया।

### रूपमीहात भाटी

भाश्यों में एक शारा रूपसीहार्वों को कहलाती है। रूपसी रावज जनमण का पृत्र या, उसके येटे वीना, नाशू श्रीर पचा। बोजा रूपसीहार्त का परिवार—बीजा का सीगा, सीगा का मेला, मेला के भैरवदाव बीगर भीगराज, भीमराज का पुत्र वेद्योदास। भैरवदाव के बेटे—रायसिह, सुजा, नरहरहात, रामसिंह, खाडलाँ, चदयसिह, जगलाय चीर राजसिह। सुजा के पुत्र कुंभा श्रीर आसा हुए। रामसिंह के कीरतसिह धीर हरदास हुए। जाडला के अरीराज थीर मेजराज हुए। उदयसिह के विद्वलदास खीर सुकुंदरास हुए।

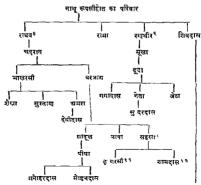

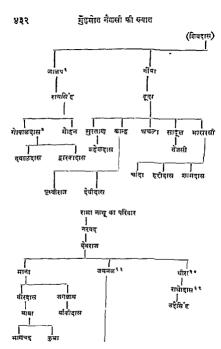

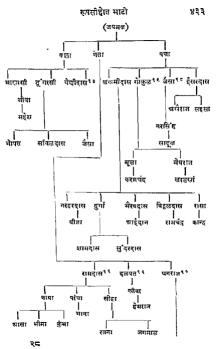

### सँहयोष नैयसी की ख्याव



### पत्ता रूपसीहात का परिवार

पत्ता का हरदास, हरदास का नर्बद, नर्बद का राणा। राणा के बेटे गोयंददास, गोपालदार्दा गोयंददास का विट्ठल-दास; गोपालदास का हरिदास, हरिदास का जगनाय, जगनाय का छत्तिराज।

- (१) सं० १६५१ में राठे।डु रामदात चांदावत का नीकर घा, फिर जोगपुर रहा, सं० १६७० में मेड़वे का सिकदार हुमा बीर सं० १६७७ में गाविलया पड़े में पाया।
  - (२) कोमडापट्टे।
  - (३) भाटी गायंददास के साथ भारा गया।
  - ( ४ ) इसकी संवान जेसलमेर में है।
  - (५) जैसलमेर में है।
  - (६) राव मालदेव का चाकर, राम के साथ देसे।टे गया।
  - (७) राव जगन्नाथ का नौकर।
  - ( ८ ) भागेसर की लहाई में राठीड़ अस्सा ने सारा।
  - . ( ६ ) बाबावास पट्टे. सं० १६४१ में गुजरात काम स्राया ।
  - (१०) सोहों की लड़ाई में काम भाषा।

- (११) जगश्राघके पास ।
  - (१२) सेारठ में फाम छाया।
  - (१३) जे।धपुर के गढ़ पर काम आया ।
  - (१४) पेकरव काम घाया।
    - (१५) पोक्तरस की छडाई में काम ग्राया।
    - (१६) पोकरक की लडाई में काम श्राया।
    - (१७) रावत रामचंद्र के साध सबलसिंह की वाप से लड़ाई
- हुई, वहाँ मारा गया।
  - (१८) करमसोदी की सहाई में मारा गया।
  - (१८) पोक्षरम को लड़ाई में मारा गया।
  - ( २० ) मेड्दियो को पास या, सं० १६१० में पृथ्वीराज जैतावत
- की लढाई में काम ग्राया।

  - (२१) राव गोपान्नटास के पास था।

236

## पूंगल के राव

(१) राव फेलग, (२) रान थाया, (३) रान वैरसन, (४) राव श्रेसन, (४) राव इरा, (६) राव श्रेसिट, (७) राव जीता, (८) राव फान्दर, (६) राव श्रासक्त्यें, (१०) रान जान्देव, (११) राव प्रदर्शन, (१२) रान गणेशदान, (१३) रान विजयसिंह, (१४) राव दलक्यें, (१४) राव श्रमरसिंह

# विकुंप्र के राव

वरसिंद ने कंबर पट्टे में राव गोपा से विकुंपुर लिया। राम सिंद्र धृंगल टीके वैटा तम वसने अपने पुन दुर्जनमाल की विकुंपुर दिया। (१) दुर्जनसाल, (२) इंगरसिंद्र, (३) व्दयसिंद्र, (४) सूरसिंद्र, (५) मोहनदास, (६) जैमिद्द, इसको विद्वारी स्रसिंद्रीत ने रायल सक्जसिंद से मिलकर निकलना दिया और आप राव हुआ परंतु किशनसिंद्द ने चसे मार डाला। (७) राव विद्वारी, (८) जैतसी, (८) सुंदरदास, (१०) लाडसी,

### वैरसलपुर के राव

# खारवारे के भाटी

बाधा रोखावत, किराना बाधावत, तेजमाख किरानावत, पंतार तेजमाक्षीत, नाथा पंतारीत, कुंमकर्षे नावावत, विद्वारी कुंभावत, जाथ विद्वारी का और जैता जेाबादत ।

# जेसलमेर के रावल

रावल मूलराज, सोडा रण्छोड़ गंगादासीत का दे।हिता। श्ररीसिद्द, बुधसिंद, जारावरसिंद सावडियों के देहिने। जगत-सिह, ईसरीसिंह, सोहों को दोहिते। जसवतसिह, पदमसिह, जयसिंह, विजयसिंह, सीडों के दीहिते। जूम्हारसिंह, इज्जबद के भाजों का दे।हिता। अवरसिंह, रत्नसिंह, वाँकीदास, राय-सिंह रूपनगर के देशिहते। सबलसिंह, विदारीदास समियाग्रे के कला रायमलीत के दीहिते। दयालदास, पंचायण, ईसरीसिह, शक्तिसिंह, बाध सातलमेर के देविते। रोतसी, हरराज, भवानी-दास, डू'गरसी, सहसा, नारायग्रदास, मालदेव, लूगकर्ग, दूलाभाई, मराठ सरवभाई, सरदारसिंह, तेजसिंह जसील के राव के देशिहते। सरतिह सेढों का श्रीर गजसिह, हरीसिंह, दृंदि ह जसील के मेहनचे। के दे।हिते। मूलराज से पीडी तीन जगतसि ह रावल के भाई जैतसी सोटो के दाहिते। देवीदास, चाचगदे, वैरसी, रूपसी, राजधर, लन्मण स० १४-४ में लन्मीनारायण का मंदिर कराया। सोमा, केलख, फेइर, वनकर्य, बोजो, तखराव के (वंशज) भटनेर, राजपाल कीरलांसह के (वंशज) भटनेर हुई हुए। देवराज इमीर, सत्ता, मूलराज, रतनसी, राखा जिसके पुत्र घडसी कान्ह्य हु बड़ा जैतसी फर्फ, जलहड़ के बेटे दूदा रावल। रावल रेजराव ४६८ रुँद्वयोत नैयसी की क्यात तिलोकसी, भीमदेव, ध्यासकरी, भीज दगे से मारागया। रावक चाचगदे, जयबंद, घ्यासराव, पाहुग, सांगय, वागय गाँव कोहर। कालया, शालिवाइन, राज वीजल, घांदर सं० ११३४ राजा लाया-द्यास , स्वरासल्यों, च्यांग मीकल सुधार हुआ, सं० १२४६ काम धारे चलांची की लटाई में। जेसल. विजयरात लांजा ने २४ वर्ष

हास्ं, स् रेतरासल्गां, चहरंग मोकल सुधार हुआ, सं० १२४६ काम काये विलोगे की लहाई में। जेसल, विजयपत लांजा ने २५ वर्ष लुट्टवे में राज किया। विजयराव के येटे भोजदे, राजसी जिनक पुत्र राहड़ से शासा पछो। विजयराव की वेटियाँ लाग और लाट्ट शिच्यों हुई। रावल दुसाम, सिवरात, मूल पसाब, उद्या, बाघराव के पाह माटो कहलांग, उपगराव के वंग्रज गांव गुढ़े में। सिवराव की संवान सिपराव माटो कहलांगे, उनके गाँव लुटुडो.

सिषराव की संवान सिषराव माटो कड्छाते, उनके गाँव खुइडो, फुलिया बतव<sup>1</sup> ।

| _           |
|-------------|
| 100         |
|             |
| lş.         |
| वस          |
|             |
| Ę           |
| Ĕ           |
| 5           |
| Ē           |
| Ε           |
| ٣           |
| æ           |
| Ē           |
| 뎦           |
| 큔           |
| -           |
| 强,          |
| 2           |
|             |
| de.         |
| ₹<br>50.    |
| क्रमेर के र |

| विशेष विनस्य                                                          | विक्रम संबद्ध से ४० वय<br>पूर्व (टॉट) | , 40 us fao (,,) | द्सरी यताच्या म ग्रह्म म(,,) |           |              |               |         |      |            |             |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------|------|------------|-------------|------|-----------|-----------|
| प्राचीन लेटो।<br>से                                                   |                                       |                  |                              | _         |              | _             |         |      |            |             | _    |           |           |
| राज करने<br>का समय<br>सेट विष्टमी                                     |                                       |                  |                              |           |              |               |         |      |            |             |      |           |           |
| टाह राजस्यान से वेहात संबद् नेणसी की स्वात से का समय<br>क्षेत्र विषमी |                                       |                  | राव भादी                     | ,, बखुराव | ,, विजयमाब   | ,, मंक्तमराव  | 1, केहर | , ja | ,, चिनम्सम | रावल देवराञ | , H. | 1, बह     | 1, 3cum   |
| देहात संबद्<br>विक्रमी                                                |                                       |                  |                              |           | 9<br>11<br>9 | 080           | นจจ     |      | 30<br>W    |             |      | 2300      |           |
|                                                                       | राजा पिक                              | ,, ग्राबियाइन    | राच धाल्डब                   | , भारी    | , मंगड्याव   | ,, मृंग्धमराव | , agr   | E    | , विजयसव   | रावल देवराज | , #. | ,, बहुराव | 1, Ettith |
| *h                                                                    | -                                     | or 100           | 20                           | ×         | w            | ,             | ıı      | w    | ÷          | 5           | ç    |           | 2         |

| ४४०                                      | मुँइग्रोत नैयमी की ख्याव                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशेप विसध्य                             | ार्थ वर्ष राज किया संकार १९ व्यक्ती )<br>१९११ सं ( व्यक्ती )<br>वार्ष मास राज रिज्ञा (सेव्यती)<br>मास ६ राज क्रिया, सो-<br>लेखों मासा संबुद्धा, प्रसा-<br>परि में बनारा राया ।<br>(रोष्ट्रती )<br>घारक के दूज तेजसी<br>घारक के दूज तेजसी<br>घार केर हुआ संकार । |
| प्राचीम लेखें।<br>सं                     | 99<br>** w<br>** w                                                                                                                                                                                                                                              |
| राज करने<br>ना समय<br>से॰ विद्यमी        | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                           |
| देशांत संबद् निवसी की व्यात में<br>विममी | , भोत्तेव<br>, भोत्तेव<br>, त्राक्षिमाञ्च<br>, प्राक्षिमाञ्च<br>, कापवस्य<br>, कापवस्य<br>, क्ष्यपाव<br>, जुस्सी                                                                                                                                                |
| देहांत सेवत्<br>विक्रमी                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| म                                        | उन प्रमुख                                                                                                                                                                                                                                                       |

राउँ राजस्था

|       |                 |                     |                                              | •              | गस         | 101+      | 12       | ዓነ     | ٩I       | जा।      | 41          | 41          | 11 9                                  | KH4                 | ζH                |             |                      |                      |                     | 6 6                     | 1                  |
|-------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------|--------|----------|----------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
|       |                 |                     |                                              |                |            |           |          |        |          |          |             | i           | राजन्द्युत क्रिया गया।<br>(नेमाम्बरी) | रायल मालदेव के पेरा | व्यासवास खेतसीहात | का येटा या। | शमासि है का यहा नेटा | जगतसिंह दी क्टार छा- | कर मा गया थीर बस्का | धुन बुचिति इ गद्दी बैठा | जिसका दसकी दादी ने |
|       |                 | 38411 03            | 20 8. S. | ***            | 3436       | 3403      |          | -      | _        | 3403     | _           | -           | _                                     |                     |                   |             |                      |                      |                     |                         |                    |
| 23.50 | 2870            | 1 BARS              | 1351                                         | 1840           | 707        | 14%)      | 3500     | 2570   | \$ 50 E  | 2562     | ***         | _           | 9006                                  | 31016               |                   |             |                      |                      | _                   |                         | _                  |
| , देव | , पद्सी<br>केहर | लक्ष्मण             | ,, वंस्त्री                                  | चाचकदेव        | . देवीदास  | ., जैनसी  | ् स्यक्ष | माल्यव | ,, दरराज | भीम      | ,, करमायदास | ,, मनाहरदास | , रामचंद्र                            | सयलसिंह             |                   |             | . शमरसिट             |                      |                     |                         |                    |
| 1351  |                 |                     |                                              |                |            |           |          | 9500   | 15.0     | ****     | 2503        |             |                                       | 9998                | गदी वैठा          |             |                      |                      |                     |                         |                    |
| 1881  | इस्स्           | , 400<br>THE PERSON | क्रिक्र<br>बहुत्सी                           | चाचक्रदेव दस्स | स्मित्रास् | जनमा दसरा | क्रमम    | लगक्या | माळवेत   | E KEELEN | मिमसी       | ,, मनाहरदास | ,, समचद                               | . समझिष्ट           |                   |             | " श्रमशीसंद          | ,                    |                     |                         |                    |
| 200   | ų .             | e e                 | 7 0                                          | 2              | * *        | v p       | , ,      | rm     | , 9      | ls<br>m  | out<br>put  | 20          | 2                                     | 2                   | :                 |             | Sa<br>Ga             |                      |                     |                         | _                  |

| ४४२                                         | मुँह्योत नैयसी की रयात                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | जुषर देक मारा, राज<br>जस्त्रेजीतं ह के श्रम<br>नेजातिक के मिला।<br>के श्रम हरिति है ने<br>मारा भार प्रतिकार पर<br>मारा भार प्रतिकार है। |
| प्राचीम लेखें।<br>से                        |                                                                                                                                         |
| राज करने<br>का समय<br>स॰ विकमी              |                                                                                                                                         |
| टाइ गजरुशन से देहीन स्वत् नेचासी भी रचात से |                                                                                                                                         |
| देहात संचत्<br>विषमी                        | 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                 |
| टाइ गाजस्थान से                             | ारव बरावतार<br>भू तेन्द्रित<br>स्टायन स्व<br>मार्ग्य स्वा<br>भूष्यभूष्यात्रिक्<br>भू परिवास्य<br>(विचासन्य)                             |
| ŧ°                                          | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                   |

# भाषांतरकार का मत (पृ० ४४३ चे ४५९ तक नैणसी का नहीं)

ष्प्रव भाटियों के प्राचीन इतिहास पर भी घोड़ी दृष्टि डालें तो कहना पड़ेगा कि अन्यान्य राजस्थाने। की ख्यातियों की भाँति भाटियों की ख्याति के कई पुरावृत्त सं० १४०० के पूर्व संदिग्ध ही जान पहते हैं। नैयासी ने ते। रावल देवराज से पहले होनेवाले राजाओं के नाममात्र या कुछ वर्षीन ही दिया है. परंतु कर्नेबटॉड भाटियों की प्राचीन राज-धानी गजनी वतलाकर ससलमाने। से परास्त होने पर उनका इधर धाना कहता है। टॉड राजस्थान के अनुसार सुवाह का पुत्र रिक युधिष्टिर सं० ३००८ वर्ष पहले सुद्या। उसका विवाह मालवे के राजा वैरिसिंह की कन्या सभगसेना के साथ तथा था ! वह फरीहशाह नामी किसी मुसलमान पादशाह के मुकावते में मारा गया। रिक्त का पुत्र गज या जिसने सुधिष्टिर सं० ३००८ वैशास्त्र वक्षी ३ रविवार रोहिसी नत्तव में गुलनी का नगर वसा वहाँ ध्रवनी राजधानी स्थापित की श्रीर स्लेच्छी के सुकृष्यले में मारा गया। राजा सल्भन का राज्य सारेपजाव में सं० ७२ वि० में द्या। इसने दिल्लो के राजा जयपाल तंबर की कन्या से विवाह किया। सं० ७८७ में होनेवाले राव केहर का विवाह जालीर के ब्राल्हणसी देवटा की बेटी के साथ रुखा इत्यादि इत्यादि। युधिधिर सवत्, जिसे कलियुग संवत् भी कहते हैं. ३००८ वा

युधिष्ठिर सवत्, जिसे कलियुग संवत् भी कहते हैं, २००८ वां वर्ष विक्रम सं० २००१ के बरावर खर्थात् विक्रम संवत् पलने के १६ वर्ष पूर्व ध्याता है। उस वक्त वैशास वर्दा २ की न तो रिवेशर पहता धीर न कभी वैशास वर्दी में रेतिहाथी मचत्र भाता है। अस-लमानी की उस समय तो क्या वर्द्य उससे सात सी वर्ष पीछे तक उत्पत्ति दी गईं। तुई थी। मालवे ने उम वक्त वैरिसिह नाम के किसी राजा का होना पाया नहीं जाता। सं० ७२ वि० में प्रवम तो मुँहछोन नैससी की स्यात .

558

दिस्ती का यसना ही सिद्ध नहीं होता, वहां का राजा जयपाल पंपर विक्रम की ग्यारहवीं शवाब्दी में राज्य पर था। जालीर के चीहानों में शाल्हयासी का समय सं० १२१८ वि० होना उसके लेख से सिद्ध है। यदि वह भी मान लें कि वह साल्हयासी नहीं, किंतु स्रयाहित हो जी खाल्ह्य से पॉय-क: पीड़ी पहले हुआ था, वयापि उसका भी राव केहर का समसामयिक होना वन नहीं सकता है।

ब्यागे कर्नल टॉड लिखता है कि भाटी पहले बादव कहनाते थे.

फिर प्रपने पुरुषा भाटी के नाम से भाटी प्रसिद्ध हुए। राव भाटो गव बालंद का बेटा या ग्रीर वालंद राव सलभन का। सलभन के १५ पुत्रों में एक राजा रसालू भी था। यदि राव सक्रमन की दिल्ली के राजा जयपाल दंवर का समकालीन मानें जे। सुलुवान सुपृक्तगीन चीर सलतान महमूद गज़नवी से लड़ा घा ते। सलमन का समय संव १०५८ वि० के लगभग धावेगा धीर उसके पैन्न राव भाटी का सं ११०० वि० के लगभगः परंतु जो धपुर राज्य के गाँव घटियाने में मिले हुए प्रतिहार राजा बाइक या कक्क के सं० २०४ व २१८ के लेखें से सिद्ध दोता है कि क्षक से वीन पीढ़ी पहले है।नेवाले राजा शील के प्रतिहार ने बहामंडन के राजा भट्टिक देवराज की जीता वा (मनवान वा उसके थास-पास का प्रदेश पहले बद्धमंडल कहलावा या धीर कक के महिक वंश की राखी से छः पुत्र हुए थे।) यदि शीलक को पीछे होनेवाने राजा भोटव भिल्लादित्य प्रसिद्धार का समय १० वर्षका मानें ते। शोलकका सं० ⊏७⊏ वि० के लग-भग राज्य पर होना संभव है, श्रत: भट्टिक देवराज भी उसी समय (८६०-८०) के भ्राम-पास हुमा और राव भाटी के नाम से ये भारी फहनाये हैं। तो सबस्य राव भारी देवराज के पहने हुआ छा। जेमलमेर के मंदिरी में कितने एक पुराने शिलालेख हैं जो राजपुताना

धीर सेंट्रल इंडिया की Report of a search of Sanskit manuscrints for the year 1904 05 and 1905-16 में छपे हैं उनमें दो-एक लैसी मे विजय थीर भट्टिक सवा दोना दिये हैं श्रर्थात रावन वैरिमित्त को लेख में ''श्री विक्रमार्फ समयातीत स० १४-६४ वर्षे साटिको स० ८१३ प्रवर्तमाने । राजन भीमसिष्ठ को समय के लेख में "नुपति विक्रमादित्य समयातीत सः १६७३ रामाश्वभूपती वर्षे शाके १५३८ प्रवृत्तामान भट्टिक ( स० ) स्ट्रें इन लेखें से माटिक थीर विक्रम स्वत में ६८० वर्ष का अतर श्राता है सर्घात वि० स०६८० ≈ महिक सं०१। यदि यह स० राव भाटी का चलाया सम्राम।ना लावे ते। राव माटी का स०६⊏० म विद्यमान होना सिद्ध है। इस समय से हम रावल देवराज के उपर्युक्त समय का मिलान करें ते करीब क्रीन ठीक आ मिलता है. परत कर्नल टॉट का स० स्६४ का समय हपर्युक्त समय से भन्नमान १०० वर्षके पीछे का है। नैधसी की रयात के अनु-सार रावल जेसल से सवलसिंह तक ४५४ वर्ष में २३ राजा हुए अर्थात् प्रत्येक के राज्य समय का बीसत १-६७४ छाता सी टीक है परत राव भाटी से रावल जैसल के समय तक ५३७ वर्ष म कुल १३ राजा कहे यह विश्वास की योग्य नहीं। विक्रम की नवीं शताब्दी में प्रस्थी भाषा में जिल्ली हुई पुस्तक चाचनामा से मीटिया नाम को एक नगर का वर्धन है कि सिध देश के राजा चाच ब्राह्मण के पुत्र घरतिया ने अपनी वहन का विवाद भाटिया के राजा के साथ करने को उसे अपने भाई दाहिर के पास भेजी थी। ज्यो।तिषियो ने अस कन्याके नचत्र देखकर कहा कि इसका पित सारे सिघ का स्थामी दीवेगा, अव दाहिर ही ने उसके साथ विवाह कर लिया। तारीख यमीनी में सुलक्षन महमूद गजनवीं का

४४६

भाटिया पर चढाई करना लिखा है-- "स्रलतान सुनतान के पास सिंघ नदी खतरफर शहर भाटो की तरफ चला. वहाँ विजयराव नाम का राजा था। गढ में से निकलकर वह मुसलमानी के मुकावले की खाया कि उन्हें खपने हायियों, योद्धाओं श्रीर वल प्रताप . से ढरा दे। वीन दिन-रात लडाई होती रहा, चीघ दिन सलतान ने धावा करने का हस्म दिया। ससलमान 'सल्लाहा अकदर' का हौंक लगा काफिरी पर टूट पडे थ्रीर धनकी सेना में इलचल मचा दी। सुनतान ने अपने द्वार से कई दुश्मनी को मारा और धनके द्वारी . छीन लिए। विजयराव चुपके से चद साधियो सहित जगल में भाग गया और पहाडो में जा छिपा। सुसलमानी ने पीछा किया वे। अत में वह कटार साकर मर गया, आदि।" वारीस फिरिश्वा में लिखा है कि जब सुबुक्ततीन का बाप मुखतान में ब्राकर लूट-मार करने धीर लैं। हा गुलाम पकडकर ले जाने लगा तब लाहोर के राजा जयपाल ने भाटिया राजा से सलाइ की। जान पड़ा कि हिंद सेना उत्तर की सर्दे इवा को सहन नहीं कर सकती तब भाटिया राजा क द्वारा एसने शेख इमीद श्रकगान की मौकर रक्ता धीर एसे लमगान का हाकिम बनाकर वहाँ श्रफगानी सेना नियत की। अत में शेख इमीद सुबुक्तगोन से मिल गया। सुलवान महमूद के भादिये के हमले के बयान में फ़िरिश्ता लिखता है कि राजा विजयसाय समलमान द्वाकिमी की बहुत तकनीफ देता था थ्रीर मातदत हाने पर भी अनंदराल (जयपाल का पुत्र) की रितराज की रकम नहीं देवा या । इन उपर्युक्त वर्षनी में माटिया एक नगर भीर जाति दोनी भर्व में प्रयुक्त हुमा है और समद है कि भाटियों का नगर होने ही से वह भाटिया लिया गया हो। अवूरीहान शल देहनी ने भाटी की नगर को मुन्नवान से १५ फरसम (५४ मील के करीब) बवलाया

धार्थाताकार का सत है। यहापि इस नगर के विषय में विद्वानी में मत-भेद है. फोई

वसकी भटनेर और कोई बेहरा बवलाते हैं, वधापि सभव है कि बह भटनेर हो जो भाटियों की पुरानी राजधानी रहा है। फर्नज टॉड लियता है कि लुद्रवे में मुक्ते विजयराय का एक लेख दसवीं शताब्दी का मिला, यदि यह सन् ईसवी से श्रीभाय ही वी उस लेख का विजयराय सुलतान महमूद के समय का विजयराय हो सकता है। ट्रॉड ने राव भाटी के पुत्र मंगलराव के समय में गुज़नी के ढंढो बाद-शाह से लाहोर घेरा जाना लिखा है और सलभनपर चढ छाने के समय संगल का जंगल में भाग जाना भी कहा है। आश्चर्य नहीं कि ढंडी बादशाह से श्रभिप्राय सुलवान महमूद ही से हो क्योंकि घटना-काल से पीछे दंत कथाओं के आधार पर लिखी हुई बडवे भाटों की रुवाती मे प्राय: ऐसे फेर-फार पाये ही जाते हैं। एक ऐसी भी फल्पना की जातो है कि हिंदुस्तान में आने के पूर्व गजुनी नगर भाटियों की राजधानी या ता शायद वे कावुल के हिंदू राजा हैं।, परंतु अलबेरूनी के उन राजाओं की बाह्य कहे थीर अनंदपाल जयपाल के पुरुषा यवलाये हैं। क्या भट और भाटी के भ्रम में पड़-कर ते। ग्रह्मबेरूनी ने ऐसा नहीं खिल दिया ? काबुल स्रादि उत्तरीय प्रदेशों में शासन करनेवाली याँद्धेय जाति को कई सिक्को मिले हैं जो वैद्धिमतात्यायी थे। वही यैद्धिय जंजूया या जाइया के नाम से प्रकारे जाते थे। कर्नल टॉड ने राव सलमन (शालिवाहन) के एक पुत्र का नाम जंज दिया है, जिसकी सतान जंजूया कहलाई। यह सच्चेप रीति से भाटियो की प्राचीनता का दिग्दरीन मात्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाटो वंश बहुत प्राचीन है थीर उत्तरी भारत में पहले इनका प्रवत्त राज्य रहा फिर मुसलमानी से खदेहे जाने के कारम ये सिंघ, मुलवान से इधर रेगिस्वान में छाये।

४४≒ मुँइणोत नैणसी की रयात

हाल दिया जाता है। यादव चंद्रवंशी हैं। राजा ययाति ने दानवीं के पुरोहित शुक्राचार्य की कन्या देववानी से विवाह किया. जिसके गर्भ से यद और तुर्वस नाम के दो पुत्र हुए। देवयानी के साध दानवराज की कन्या शर्मिष्ठा भी दासी होकर रही थी। ययाति के सहवास से उनके भी दृह्यु, अनु भीर पुरु चीन पुत्र हुए। पुरु की राजा ने अपना युवराज बनाया। तुर्वसु की पूर्व में, ( इरि-र्धा पराण में दिल्ण का देश देना लिखा है जहाँ उससे दमवीं पीड़ी में होनेवाले चार माइयों ने अपने-अपने नाम पर पांड्य, केरल, कोल झीर चोल को राज्य स्थापन किये), दुह्यू को परिचम, यह को दिख्य और श्रतुको स्तर दिशा में देश बाँट दिये। यद की संगान यादव कहलाये जा पहले सिघु नहीं के नीचे के प्रदेशों में वसे हैं. फिर धोरे-घोरे पूर्व की ब्रोर महुरा, माहिष्मती ब्रीर चेदि तक फैल गये। धनु से झाठवीं पीड़ी में होनेवाने उसीनर के पाँच पुत्रों में से शिवि के वंशज शैव, तृग के यैद्धिय और नैव की संतान नगराष्ट्र प्रसिद्ध हुए। पुरु के वश में जरासघ, दूपद, दुर्थी-धन भादि राजा हुए। द्रुपद के बराज तो पारव नाम से ही प्रसिद्ध रहे परंतु कुरु और पाण्डु की पुत्रों की नाम से दुर्योधन व युधिष्ठिर ह्यादि कीर्य मीर पंडिय कहलाने लगे। यादव-वंश में जगदिख्यात श्रीहृष्याचंद्र ने जन्म लिया। उन्होंने मधुरा की छोड़ द्वारावती की राजधानी बनाया। उनके समय में यादवों का सार्वभीन राज्य हो गया घा। पुरु के पीत्र दुष्यंत ने सेनका अध्यसा कंगर्भ में विश्वा-मित्र के बीर्य से उत्पन्न हुई शकुंतला के साथ विवाह किया. जिसके भरत नामी पुत्र हुआ। कहते हैं कि वह आर्थार्वर्त का चक्रवर्ती राजा घा धीर चमके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष

प्रसंगागत पुराधो के अनुसार यहाँ यादवी का भी घोड़ा सा

27.40

प्रसिद्ध प्रधा। मद में मतवाले होकर यादव प्रभासक्तेत्र में परस्पर लटकर मर मिटे।

शीरसेनी शासावाले मञ्जूरा व उसके श्रास-पास के प्रदेशों पर राज्य करते रहे । करीली के यदुवंशी राजा शीरसेनी कहे जाते हैं । समय के फेर-फार से उनसे मधुरा छुटी धीर सं० १०५२ में बयाने के पास मनी पहाडी पर बसे। राजा विजयपास के पुत्र तहन-पाल ( जिभुननपाल ) ने सहनगढ़ का किला बनवाया। सहनपाल के पुत्र घर्मपाल धीर इरीपाल ये जिनका समय सं० १२२७ का है। हरीपाल ने बहनगढ़ अपने भाई से छीन लिया, परंतु धर्मपाल के पुत्र क्रवरपाल ने वह स्थान पोछा लिया। इरीपाल ने सुसलुमानी की सहायता से पुनः श्रधिकार प्राप्त किया, सहायक सुलतान शहायुदीन गोरी या। परिशास यह हुआ कि सं० ५ स्२ हि० ( सं० ११ स्६ ई०, सं० १२५२ वि०) में सुलतान ने बयाने पर प्रधिकार कर लिया। कुँगरपाल के दंशज अर्जुनपाल ने सं० १४०५ वि० से करीली का नगर बसाकर वहाँ श्रपनी राजधानी स्थापित की। मालवे के सनुतान महमृद रिक्जो ने करें। खी फ़बह कर वह राज्य अपने बेटे फ़िद्बी ख़ाँ को देदिया। करीव १५० वर्ष क्षक करीलों के राजा इधर-उधर वसकर अपने दिन काटते रहे. फिर राजा गोपाल ने शाहंशाह अक-धर की छपा से अपने राज्य का कुछ विभाग पाया।

द्वारका के यादवें में सुमाहु नाम का राजा हुआ जिसने अपने दूसरे पुत्र टढ़गढ़ार की दिच्च में राजा बनाया। टढ़गढ़ार को पुत्र संउद्यार्चेट ने संठ-६०० विठ कं लगभग सेउखपुर नगर वसाया। पहले ये यादव दिच्च के प्रतापो सेलंकी और राष्ट्रसूट-वंदा के सामंत हो, कलचुरियों और सोलंकियों के परस्पर के मनाहों में विठ संठ १२४४ के लगभग सोलंकियों के महाराज्य का यहा विभाग द्यीनकर स्रीत देविगिरि या देशिताबाद का प्रवल राज्य खायित किया, जिसका साम्र सुत्रवान अलाउदान विज्ञानी से स्ट १३६५ वि० में कर दिया। दिख्य में दूसरा महाराज्य देश्यसल खादा के यादवी का द्वार-समह में या। सम्बरान सलाउदीन विज्ञानी ने इनकी भी पराजित

सेउणचंद्र से बीसवीं पीढ़ी में होनेवाला राजा भीखम खर्तव हो गया

किया था । अंत में सुलतान मुहम्मद तुगुनक ने रिक्रम की चीदहर्वी शताब्दी को अंत में उनको विजय किया, परंतु राजा वळाच के मंत्री देवराज ने मुसलमानी को निकाल पीछा अपना श्रधिकार जमाया भीर विजयनगर के महाराज्य का स्थापक हुआ। देवराज के वशजा का प्रताप इतना वटा कि ये शने. शने: दचिए देश के वहे निभाग के स्वामी हो गये। वादशाह वादर अपनी पुस्तक 'बकाए बावरी' में जिखता है कि जब मैं हिदुस्तान में भाया ते। यहाँ ( मुसलमानें। फी अविरिक्त ) दे। बड़े हिंदू राजा थे अर्थात् उत्तर में राखा सांगा और दिचल में बोजानगर (विजयनगर) के महाराजा। दिचल में बहमनी स्तानदान का मुसलमानी राज्य स्थापित हुआ श्रीर फिर वही वंश पाँच राज्यों में विमक है। कर बोजापुर, गोजकुंडा, श्रहमदनगर, घरार श्रीर बोदर की जुदा-जुदा मलवनवें बन गई। सन् १५६५ ई० में इन पाँची ने मिलकर विजयनगर के राजा रामराय पर चढाई की। वृहा राजा खुव लड़ा परंतु श्रंत में मारा गया। इसकी सेना भाग निकली श्रीर वहीं इस महाराज्य के प्रवाप का सूर्य भारताचल की ग्रोट में चला गया। पाँछै उसके वराज कुछ अर्से वक चद्रगिरि में रहे थे।

याद्वों की जाड़ेचा शासा के ६ यह राज्य काठियाबाड़ व उसके परे हैं। कब्द में सम्मा, जामनगर, घरोल, मोरकी, गीडल भीर राजकोट। चूड़ासम्मा शास्त्रा के यादव पहचे जूनागढ़ गिरनार के स्वामी ये, सन् १५७० ई० (सं० १५२६ वि०) में गुजरात के सुलतान

|                  | सरदारा का पाढ़िया       | 844                    |
|------------------|-------------------------|------------------------|
| सहसूद दैगरा ने इ | त राज्य की समाप्ति की । | कत्तचुरि भी यादवें। की |

एक शाखा थी परंतु धव उनका भारतवर्ष में कोई राज्य नहीं है।

सरदारें की पीडियाँ (नैश्रसी से ) चिरंगचर की पीढियाँ भूकर के शृंगीत ग्रमरसिंह

अजीतपुर की

पीढियाँ

घोरतसिंह

हिम्मत(संह

**फुतह**सिह भनाई की पीढियाँ

देवसिंह

जगमाल

रुपसिंह

फसहसिंह

नवस्रसिष्ठ

**उंगर**सिंह

सुजाव(संह दुर्जनसिद्

जगतसिंह

किशनसिंह

. फ्राइसिंह

महाराजा रायतिह

वंधा की पीटियाँ

जगरूप

गाँव साखू

कि ग्रन विहोत

खडूसेन

दलसिर

शिवदानसिंह

दोपसिंह

कोरतसिंह

फ़तहसिंह

रामसिंह

किशनसिंह

मनोहरदास

र्घुनायसिंह

भग्रातीसिंह

जालमसिंह सुरश्राष्ट्रिंह

**उत्त**मसिह

प्रतापसिंह

किशनसिंह

चिधमुख की

पीढियाँ

**मदन**सिंह

सबाईसिंह

कुश्लमिह

पृथ्वीराज

सङ्गसेन

करमसेन

सिरंग

प्रेमसिह

धहादुरसिंह

दीलतसिष्ठ

**पृ**थ्वीराज

लालसिंह

धने।प्रसिद्ध

संप्राप्तमित्र

भवानीसिंह

साहबसिंह

मने।हरदास

भगवानदास

वाय के सरदार

जागां के सरदार

|                       | सरदारी की पीढ़ियाँ | 84.5               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>च्</b> टीसिंह      | नारायग्रदास        | नारायग्रदास        |
| सूरतसिंह              | बरसिंइ             | वैरसी              |
| <b>फो</b> सरीसिंह     | <b>लू</b> षकर्ष    | गाँव उडसर के       |
| <b>चदयसिंह</b>        | गाँव कतर के        | सरदार              |
| जयसिंद्द              | सरदार              | शेरसिद्द           |
| गाँव राहिणी की        | छतरसिंह            | देवीसिह            |
| पीढ़ियाँ <sup>`</sup> | <b>ला</b> डखाँ     | भगवंतसिंह          |
| जैवमाल                | गोरखदाच            | भाजराज             |
| <b>ग्रानंदसिं</b> ह   | रामसिंद            | दुर्जनसाल          |
| भावसिंह               | गाँव गेड़ाप के     | बलभद्रदास          |
| संवामसिंह             | सरदार              | गाँव काणाणे के     |
| *****                 | वहादुरसिंइ         | सरदार              |
| गजसिंह                | जीरावरसिंद         | भारतसिंह           |
| देवीसिह               | गुमानसिंह          | सवाईसिंह           |
| नरसिंहदाम             | गीरखदान            | र्घुनाघसिंह        |
| तिहाणदेवर के          | रामसिंइ            | भोजराज             |
| नारणात                | गाँव मेदसर के      | दुर्जनसाल          |
| सूरजमल                | सरदार              | वलभद्रदास          |
| मोह्यतसिंह            | वहादुरसि <b>द्</b> | गाँव केरफड़ के     |
| देशलवसिंह             | <b>उदयसिद्</b>     | सरदार              |
| ष्पाईदा <b>न</b>      | जोरावरसिद्ध        | सुरतायसिंद         |
| रामसिंह               | रघुनायसिद्         | धाईदान             |
| उदयसिंद               | भागचंद             | इटोसिं <b>द</b>    |
| स्र(वज्ञदास           | चीरमदे             | केसरीसिंह          |
| वीमतदास               | घत्रभ:             | <b>इ</b> ररामदास · |

| <i>8</i> द            | मुँद्योव नैयसी की स्य | वि                     |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <del>द</del> ्वंदरदास | षपतसिंद               | दिम्मवसिं <b>ड</b>     |
| भापविमंद              | भावसिंद               | <b>मा</b> इंदसिंह      |
| नारायगुदास            | धभयराम                | षवरसिं <mark>द</mark>  |
| वैरसी                 | कुंभागे के सरदार      |                        |
| कल्याणमर के           | किशनसिं <u>द</u>      | राजसिंह                |
| सरदार                 | चैनसिंह               | जगवसिं द्य             |
| जसराज                 | जीर।वरसिंद            | राघादाम                |
| गजसिद्ध               | केसरीसिं <b>द</b>     | <b>चद्</b> यसिंह       |
| <b>इटोसिं</b> ह       | धमयराम                | <b>किशनदाम</b>         |
| रतन्धातों की          | कालवास के सरदार       | ( राजे।                |
| <b>पी</b> ढ़िंयाँ     | <b>मवानीसिंह</b>      | काँधल                  |
| <b>प्र</b> गरसिंह     | साइप्रसिंह            | राव रिद्यमल            |
| वैरीसाल               | खङ्गसेन               | घाँधूगर के गरदार       |
| शेरसिद्               | श्वरामीदास            | शेरसिंह                |
| शिवदानसिंह            | <b>च्दयभाष</b>        | यहादुरसिंह             |
| भीमसिंइ               | नाइरसिंइ              | जारावरसिंह             |
| भ्रमयराम              | सरूपसिंह              | त्तराधीरसिंद           |
| प्रवापसिंह            | रंगाईसर के सरदार      | राणाचर के सरदार        |
| <b>च</b> द्यभाग       | सुरागदास              | भर्जुनसिं <del>ह</del> |
| जसवंवसिंह             | चतुर्भुज              | द्धंसिंइ               |
| श्रजीन                | सावंतसिंह             | सवाईसिंह               |
| रब्रसिंह              | <b>च्द्रयभाष</b>      | रघुनाघसिंइ             |
| राव ख्यकर्य           | रावत वर के रावत       |                        |
| नायवाये के सरदा       | ( नाइरसिंह            | गाँव पल् की            |
| माघे।सिंइ             | , विजयसिंद            | <b>पीढ़ियाँ</b>        |

|                        | सरदारों की पीढ़ियाँ  | ४५५                |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| जसवंतसिंह              | क्षेसरीसिद्द         | धनराज              |
| सूरतसिंह               | <b>प्रसैसि</b> इ     | मानसिद्ध           |
| मालदेव                 | सुदर्शनसे <b>न</b>   | गे।विददास          |
| कंसरीसिद               | साहेार के सरदार      | केशोदास            |
| जगतसिंह                | रामसिष्ठ             | गोपालदास           |
| मलकासर के              | श्रर्जुनसिद्         | संगा               |
| सरदार                  | दुर्गदास             | ससारच <b>द</b>     |
| <b>रू</b> पसिंह        | देवीसिष्ठ            | घीदा               |
| धागदसिद्द              | जैतपुर के गरदार      | राव जेाधाजी        |
| <b>मान</b> सिंद        | पद्मसिंह             | वैनातेकी पीढ़ियाँ  |
| साहबसिद्ध              | सहपसिष्ट             | <b>च्द्य</b> सिन्द |
| किशनसिद्ध              | सूरसिंह              | दुर्गदास           |
| जगतसिंद                | <b>प्र</b> र्जुनसिद् | वीरभाग             |
| कला <b>सर के स</b> रदा | र देवीसिंह           | लखमीदास            |
| भे।पतसिंह              | चंद्रसेन             | गोयददास            |
| हिन्मतसिं <b>ह</b>     | मनहरदास              | दुसारखे के सरदार   |
| मोहकमसिद्              | गोपालदास             | इण्वसिंह           |
| सयलसिद्द               | <b>उदयभाग</b>        | जैवसिंइ            |
| सुदर्शनसेन             | वीदासर के            | सरदारसिंह          |
| दीलवयान                | बीदावत               | दीपसिह             |
| जसर्वत                 | <b>रामसि</b> च्च     | किशनसिद्           |
| <b>उद्य</b> भाष        | <b>उमेदसिं</b> ह     | श्रचलदास           |
| दुग्धियासरके सरद       |                      | गोर्यददास          |
| भावसिद                 | फेस <b>रीसिं</b> ह   | गाँव पूहड़ी के     |
| जोरावरसिष्ट            | कुशबसिद              | . स्रदार           |

| ४५६                 | मुँहणात नैयसी की रूप | ात -             |
|---------------------|----------------------|------------------|
| दल्लू               | देवीदास              | मोइकमसिइ         |
| नवलसिद्य            | लाययसा               | मनरूप            |
| गुमानसिद्           | रागा <b>रसी</b>      | सगतसिह           |
| जारवरसिद्द          | जासासर के            | खगार             |
| फवइसिइ              | सरदार                | गाँव सांहवे के   |
| कुंभक्षर्थ          | <b>बुधसि</b> इ       | सरदार            |
| किशनसिंह            | सङ्गसिह              | रग्रजीतसिष्ठ     |
| खगार                | मानसिद्य             | जैतसि ह          |
| जालपदास             | किशनदास              | भेरमसिह          |
| सूरसेन              | मेलेरी के मरदार      | <b>धीरवसिं</b> ह |
| ससारचद              | ज्भारसिंह            | दानसिञ्च         |
| गाँव गैारीसर        | सावतसिंह             | मोइकमसिद्द       |
| के सरदार            | रवामसिह              | जगमाल            |
| नवलसिद्य            | मानसिद्              | मनहरदास          |
| बाघ                 | गाँव लोवे के         | ञसवदसिष्ट        |
| प्रतापसिद्द         | सरदार                | गापालदास         |
| मानसिद्द            | कीरवसिद्द            | गाँव पड़िहारे    |
| किशनदास             | पृथ्वीसिह            | के गरदार         |
| कणवारा के           | भगनीसिद्य            | जामलसिंह         |
| सरदार               | <b>धै</b> रीसाल      | ईसरोसि ह         |
| दलपतसिंह            | वस्रतसिद्            | दानसिद्द         |
| <b>घरनाथसिद</b>     | गाँव हरदेगर के       | पातलसर के        |
| दीपसिंह             | सरदार                | गरदार            |
| <b>यस्र</b> वसिष्ठ् | परसराम               | जयसिद्द          |
| <b>फ़</b> वइसिष्ट्  | घीरतैसिष्ठ           | माधासिद्द        |

| दानसिंह                                                                                                            | गाँव जीली के         | फ़्तइसिंह           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| जाकरी के सरदार                                                                                                     | सरदार                | <b>भ</b> सैराज      |
| नाहरसिंह                                                                                                           | पद्मसिंह             | देवीदास             |
| कन्होराम                                                                                                           | जोधसिंह              | मनहरदास             |
| प्रयागदास                                                                                                          | श्रमर(सिंह           | गाँव लखमणसर         |
| मोह्कमसिंह                                                                                                         | मालदेव               | के सरदार            |
| गाँव चीमणवे                                                                                                        | मनदृरदास             | जैसि <b>इ</b>       |
| के मरदार                                                                                                           | गाँव यमू के          | फवेसिंह             |
| ध्रमवसिंह                                                                                                          | चरदार                | ग्राईदान            |
| रायसिंह                                                                                                            | रायसिंइ              | <b>डुंगरसी</b>      |
| प्रयागदास                                                                                                          | भगवंतसिंह            | मनहरदास             |
| गाँव ककूके                                                                                                         | ग्रमरसिंह            | गाँव चंडावे के      |
| सरदार                                                                                                              | मालदेव               | सरदार               |
| <b>जम</b> जी                                                                                                       | गाँव कल्याणगर        | पहाड़ेर             |
| हिम्मतसिंह                                                                                                         | के धरदार             | कुंभेा              |
| "इंद्रभाषा                                                                                                         | गोविददास             | प्रवाप              |
| मोहकम <b>सिं</b> ह                                                                                                 | दै।ज्ञतसिंह          | जगमाल               |
| गेाहिल                                                                                                             |                      |                     |
| ष्रथ वार्ता गे।हिल खेड़ के स्वामियों की—रोड़ में गे।हिली की                                                        |                      |                     |
| बड़ा ठाक्तराई घी∗≀                                                                                                 | वहां के राजा मेखर    | ाकी बेटी बूट पदिपनी |
| ( जाति ) की स्त्री थी। उसके रूप की प्रशंसा .खुरासान के बाद-                                                        |                      |                     |
| शाह ने सुनी तब असने तीन खास सवार की सेना खेड़ पर भेनी।<br>तुर्कों ने आकर नगर घेरा, गोहिल भी सम्धुल हुए, चार दिन सक |                      |                     |
|                                                                                                                    | ાના લાના સાલ લાયાર સ | विता खड़ वर मजा।    |

2 रोड़ माध्याद राम म खूणी नदी के मोड़ पर वालोतरे से 10 मील

पश्चिम में है।

मेड़ के गोहिल

४५७

में हमोत नैएसी की ख्यात . 244 बरावरी का युद्ध चलता रहा, फिर जोहर करके गोहिल मैदान में

श्राकर जंग करने लगे। हलाव बहुवनसर के तट पर बहुत से गोहिल काम श्राये. ( राजा मे।सरा मारा गया ). वर्क भी वहत सेत रहे थीर उनकी रही-सही सेना फिर गई। सेना आई उस वक्त वहबन ( मीरतरा का पुत्र ) कहीं बाहर गया हुआ था. इससे बच रहा और टीके वैठा। वृट भी वच गई, परंतु बहुत से वादाओं के मारे जाने से राज निर्वल पड़ गया । उस वक्त वाहड़मेर के खामियों ( पॅबार ) ने आकर गोहिलों को दवाया । गाँव नाकोहे के पास गढ़ वनवाया थ्रीर गाहिलों से घरवी छीन होने का विचार किया। तय बहवन ने मंडोवर के राव इंसपाल (पड़िहार) की कहलाया कि पँवार मुक्ससे पृथ्वी छीनते हैं सी या ता मेरी सहायता करी नहीं ती फिर तुमको भी ये कप्ट देंगे। पढ़िद्वार नै चत्तर भेजा कि तुम्हारी बेटी बृट पश्चिनी है उसका हमें परणावा ता तुम्हारा साथ दें। इन्होंने देशकालानुसार अपनी स्थिति देसकर बुट का विवाह कर देना स्वीकारा। यूट ने ग्रपने भाई की मना किया कि मेरा निवाह गत कर, परंतु उसने न माना । पड़िदार हुंसपाल सैन्य लेकर खेड़ श्राया

वय पैंवारी ने रोड़ की गाँएँ घेरीं, पड़िद्दार य गोहिल मिलकर बाहर चढे थीर नाकोहे के पास पेंबारी को जा लिया। गीएँ ता गढ़ में परेंचा दीं स्वर इंसपाल नेगढ़ पर घावा किया, दर्वाज़ा दृश श्रीर वहाँ पैवारी के ४०० व गोदिल श्रीर पड़िहारी के ३०० योखा रोत रहे। इंसपाल का मस्तक कट गया परंतु घट गै। क्री को लेकर सेट् में भाया, वहाँ पनिदारियों ने कदा कि ''देखों ! सीस के विना धड़ चला घाता है।" इंसपाल वहाँ गिर पड़ा। पड़िहार विवाह करने का आये. फैरे दी फिराये गये और घृट वीली कि "अब गीडिल हुमसे हुटे (पत्रम्य हुए)" पढ़िहारी ने उत्तर दिया कि "हुटै"। फिर

हूट ने कहा कि "(भाई!) मैंने ते तुमको पहले ही मना किया या कि विवाह मत स्वीकारो, परंतु तुमने न माना। श्रव गोष्टिलों से रोड़ और पिट्टिहारी से मंडोवर जावे!» ऐसा शाप देकर बूट ऊपर उड़ गई। इसके पति ने इसे पकड़ने को हाथ वड़ाया तो उसकी साड़ी हाथ में आ गई छीर वह तो डड़कर खलोप हो गई।

गोहिलों से सेड़ राठोड़ों ने ली उसकी वात—गोहिल सेड़ छोड़कर एक वार फोटड़े के इलाके विर्याहेड़े में गये। वहाँ से घोषलों ने कूटकर निकाल दिया तव कुछ काज तक जेसलमेर से कीस १२ सीतवुद्दाई (गाँव) में कितने एक दिन रहे, परंतु वहाँ भी राठोड़ों ने पीछा न छोड़ा। जेसलमेर का रावल गोहिलों के यहाँ क्यादा या प्रतएव वे रावल के पास गये और उसने उन्हें थोड़े दिन जेसलमेर में रमखा। जहाँ ये रहे वह स्थान गड़ के दिच्या तरफ आज तक भीहिल टेला' कहलाता है। किर वहाँ से वे सोरठ में गये और राजुंबय (जैनियों का प्रसिद्ध तीवेंस्थान) से ४ कोस सोहोर गाँव में रहे। गोहिलों के घ्रधिपति रावल कहलाते। घ्रच्छे राजृत भूमिए हैं। ४०० गाँवा में उनके भूमचार का प्राप्त लगा है। राजुंबय के सामी भी गोहिल दी हैं। पालीवाये का (राजा) रिवा गोहिल वहाँ जे याती याता है उससे कुछ लेकर किर संघ को ग्राप्त प्राप्त हैं। वस ते वहाँ ते याती धाता हैं उससे कुछ लेकर किर संघ को ग्राप्त प्रति राह वहाँ ने याती शाह हो हैं। वस ते कुछ लेकर किर संघ को ग्राप्त प्रति र पर चढ़ने देवा हैं। गोहिलों के चारमा माट उनको मायशह का विहर देवें हैं।

मास की विगत (ब्यारा)—सेरठ देश में सीहोर नाम का एक स्थान है वहाँ मेथे के पर्गने में रावल क्रायेराज का भास लगता, ऐसे ही लाठी पराने के ३६० गाँवी में प्रास्त है। लोलियाया श्रीर जिवाबा पीर्धुके से १७ कोस है। सीरठ में देवपट्टन में सीमइया (सीमनाय) महादेव का बढ़ा प्योतिर्शिंग या जिसको स० १३०० (१३६४ या १३६८ के लगभग) में श्रलाञ्डीन, जाकर उठा लाया। मुँहणोव नैयसी की ख्याव

260

यस वक्त गोहिल भीम के पुत्र बर्जुन भीर हमीर (बादशाह की सेना से युद्ध कर) काम भागे में, उन्होंने बड़ा नाम किया; नेगड़ा नामी एक भील भी उनके साथ लहकर मारा गया था।

# भाला मकवाणी

हलवद नगर फालो का बतन, श्रहमदागद से ४० कोम, नवा-नगर श्रीर हालार से (मिली हुई) सीम नवानगर ३० कोस है।

• कादिवाबार् में पुष्क प्राव गोहिखों के शाम पर गोहिखवाड़ कहसाता है। गोहिल पप्त की चंद्रमंत्री मात्रकर करने मुळ पुरुप शालिवाहत को सर कि विक में दिख्याच्या में पैटए का राजा बतजाते खोर कहते हैं कि हम दिख्य पर हिंद्य में सात्र बताजों थोर कहते हैं कि हम दिख्य पर हिंद्य में सार्व और वहाँ से सिमानी रार्वांड के हमें निकाल हुतादि । वाम्यव में कर्नल टांड के लेलाजुतार खेट पर राज्य करनेवाले गोहिल पंत्रय के शालिवाहन के वराज वर्षों, किंतु मेशड क शाना शालिवाहन के वराज वर्षों, किंतु मेशड क शाना शालिवाहन के वराज वर्षों, किंतु मेशड क शाना शालिवाहन के वराज के हैं । गायर कि वहां हैं (मंद्रजीक चरित हम्में कोविताइ के गोहिलों को स्पर्वंची कहां हैं (मंद्रजीक चरित हम्में कोविताइ कि ने गोहिलों को स्पर्वंची कहां हैं (मंद्रजीक चरित हम्में कीवित इस ने मात्र के सार्वं में सार्व स्थापन करनेवाला पहला गोहिल से संस्कृति या तिस्ते चर्मा करनेवाला पहला गोहिल से से हमें हमें शांत से सक के पुर राजा, जार्स्स और छाड़ड़ी थे । राजा के वयज भावनगराव में, सार्रंग के वराज वालिवाइ के शांत शाहृती के वयज पात्रीनावालाकों हैं।

"भावनगर शेष-मैमह" नामी पुजक में हुदे हुए मंगरेल की बाब के पुक होरा में, ने सिंह सं ० ३२ (में ० १२०२ वि०) का है, वर्षन है कि चालुक्य राजा कुमारपाल के समय में युक्तिन का में साहर हुआ जिन का युव महिला का में तर है कि चालुक्य राजा कुमारपाल के समय में युक्ति को में तर बीर लेक का सहिता पुक ही हो से मियाजी राजें हुने बहुत बहुले गोहिंगें का सेराट में होना पाया जागा है। सिरानार के बाद्व राजा महाराजदेव का बरनाम रा ईवाट या जो से १२० वि० है से ० १३६६ वि० तक राज पर रहा। रा केशट के पुत्र नेवार से से में से से समया महारेव के महिर की मरम्मन कराई यी जिमे सुल-राग खलाड़ीन सिला से बता है हिया था।

तालाव पर गढ़ है, चैाड़ा बहुत है, भीतर हज़ार देा हज़ार मनुष्य रह सफते हैं। गढ़ में मीठे पानी का एक कुआ है। इलवद के निकट भाड़ी घोड़ी और चैगान बहुत है। सेती ब्वार, बाजरा, तिल स्रीर कपास की द्वारी है; ऊनाली, पीवल, माल नहीं, सेवज (सेजे से १) अच्छापैदा द्वेश है। निकटवर्ची गाँवी में कुएँ हैं। नगर की ष्ट्रावादी सं० १७१<del>८</del> में यह थी—शासण १०००, वर्णिक ७०० मध्ये महेसरी ४००, ग्रोसवाल ३००, राजपूत ३००, मीची १००, घाँची १०, सुनार २०, छीपा ४०। इलवद से द्री पर के गाँव-अहमदावाद ४० फोस, बीरमगाँव २० कोस, नवानगर ३० कोस, बाँकानेर २० कोस, बढ़वास १५ कोस, दसाहा ३० कोस, मेरवी १५ कोस।

वह इसवद से २० कोस । काठियावाड से मिलता हुआ है । उसके साघ गाँव १२० लगते जिनमे २३ गाँव श्रभी वसते हैं। देवत ऋदीसे। भाजा डीलैब्डक तो मारवाड़ में हैं। जेसलमेर राज्य में खांडाल की तरफ ४ तथा ५ गाँव देवता के हैं—डोवर, सिवा सांखला के गाँव से ५ कोस सीताहर के पास, मांगणी के त्री डवर से २ कोस, जुजज कारेरा डावर से एक कीस. खाठीहरमावर से देा कीस खाडाल में। गुजरात देश में फालाबाड़ के गाँव १८०० कहे जाते हैं। फाले

इलवद से दूसरे दर्जे का गाँकानेर है जिसका तास्तुक इलवद से ई.

मकवायों से मिलते हैं (एक ही हैं)। मूल गाँव तो इलब्द ही में हैं इनको (भारती की) पाटडिया कहते हैं। पाटड़ी बलनद से ८ कीस है। पहले ते। इन भाली का वतन पाटली था। भाला महमंद पाटण के स्वामी मृतुराज सेत्तिकी का चाकर या। जब सीहा राठीड श्रीर मृत-राज ने लाखा जाड़ेचे की मारा दय कहते हैं कि लाखा हाथी के हीदे से बैठा था। से भाजा महमंद ने उसके नरखी लगाई। उसकी में हशोत नैयसी की ख्यात

8६२ रीफ में मूलराज ने १८०० गाँव से फालावाड महमद की दी । उस वक्त ये परगने भालावाड कह्लाते घे-- ७४७ वीरमगाँव के. यह बहुत श्रन्त्यी जगह, रू० ३०००००) ध्याज भी उपजते हैं, दाम एक करोड गाँच ७४७ । २५२, वीरमगाँव वास्तुक २१६ वीरमगाँव के साध थीर ३६ मूल। दाम रु० ३८५-६८८), १६२ भूमियो के नीचे जोर चलन, ११२ इलवद ४६ गाँव जुदा पर्गना हुआ उसके साथ गये थे. क्त पाटण में, ३७ मुजपुर में, ६२ गाँव ऊजड घालीस पचास वर्ष से। पाटडी इसवद से कीस ८ ( ६ पहले लिखी ) जहाँ घर २०० तथा २५० फीली, वे। इरे, विनये और प्रासियो के हैं। नमक की आगर हैं. वाल्लुक बीरमगाव से हैं, उपज इ० ७०००, ४० गाँव कीली कान्ह को अधिकार में हैं वह अमल नहीं देता, दाम रू० ३६०७६२२)। ८७ गाँव भूमियों के नीचे जा दवाव पहुँचने पर हासल देते हैं, ३६ गाव मुली रायसल पवार भे, ८६ हासलीक (हासल देनेवाले), चूडा राग्यपुर बढवान के ताल्लुक हैं, वाचय से ३० और वीरमगाँव से कोस ३० वहा ग्राजमधा ने श्रच्छा गढ बनवाया । गाँव १२३ घढवान साल्छक म्रलग दाम रु० ५५४३४८, २७ गाँव चृहा राखपुर में, ४५ भूमियी को अधिकार में, ४० गाँव ऊजड, ११० हासलीक, ३६ मूली को परगने

में, बीरमगाँव के ताल्लुक ३६, धीर गाँव ४ बादशाही के मुवाफिक। दसरे गाँव काठियों ने दवा लिये । पैँवार रायसिङ मूमिया है-ध्रुका घोलका, मीरवी, काठिब्रावाह, खाचरीवाली ठाँड, फुफूवाडा। चुडा रामपुर में श्राबादी—७० वनिये, १५० ( घर ) भरवाछ पटेल, १०० सिपाडी। गढ के नीचे देरायी जिठायी नाम की नदी सदा बहती रहती है, गढ में कि लेदार मिलक येग वादशाह की तरफ से रहता है, उसके देा गाँव की जागीर है। वीरमगाँव जिसके जगीर में होने से वह ५०० सवार काठियी के मुकावले पर रखता है।

भाखों की वंशायलों — प्रधीराज का काला सुलान, चंद्रसेन श्रीर रावसिंह, तीनों मानसिंह के पुत्र वौकानेर में बसे। ईंडर के राव कल्याय-मल की भनीजों या रा० केशोदास नारायणदासीत की कन्या का विवाह मानसिंह के साथ हुआ था। सी छड़े साथ से ईंडर जाता थां, यह एनर रोखा आसकर्ल की लगी। इलवद से अकोस गाँव साथके में ठहरा हुआ बाजहाँ १२ साथियों समेव आसकर्ल ने बसे जा मारा। मानसिंह इलवद का स्मामी, उसका उत्तराधिकारी रायसिंह

मानसिंह इहाबद का स्त्रामी, उसका उत्तराधिकारी रायसिंह वहा राजभूत हुआ। उसने असा श्रीर साहित को मारा। बाद भाला रायसिंह मानसिंहोत श्रीर जाड़ैयां जसा हरधवलोत व साहब हमीरीत के लड़ाई हुई जिसका हाल — जब मानसिंह भाला ने रायसिंह को निकाल दिया तब बह

श्रपने बहने।ई आड़ेचा जसा के पास जाकर एक वर्ष तक रहा था। एक दिन जसा ( जसराज ) श्रीर रायसिंह चौपड खेल रहे थे। इस बक्त एक व्यापारी नये नगर से भूज की जाता था। उसके साथ नगाड़ा था, उसे बजाता जाता था। मार्ग जसा के गाँव धोनहर की सीमा में होकर निकलता था, इसलिए जसा नगाड़े का शब्द सुनकर वोला कि ''यह नगड़ा कीन यजाता है १ ऐसा कीन है जो मेरे गांव की सीमा में नगाड़ा बजाता निकले ?" पांडू (साईस) की हक्या दिया कि घोड़ा तैयार कर ला! भीर साथ (सिवाही सर्वंदी) को कहवा जाना कि सज-सजाकर शीव्र पावे, में इससे ( नगाडा बजानेवालेसे) लड़ाई कहँगा। फाला रायसिंह ने कहा-"मेरे ठाकर ऐसी इलकी बाव क्या करते हो ? मार्ग का गाँव है, कई इस रास्ते धावेंगे जावेंगे, तुम किस-किसके साथ लड़ाई करोगे ?" जसा ने कहा कि जो मेरी सीमा में नगाड़ा यजाता निकलेगा उससे में लडाई करूँगा। रायसिष्द् योला कि लड़ाई नहीं कर-सक्तेगे। सब जसा ४६४ गुँहणोत नैयसी की ख्यात ने ताना देकर कहा कि "मालूम पडता है कि राज (घाम) मेरी सीना में नगाडा यजारेंगे।" रायसिंह ने उत्तर दिया कि में राजपूत हूँ तो

तुम्हारी सीमा में श्राकर नगडायजाऊँगा। जसाने कहा कि जी -नगडा धजाधोगे तो मैं भी लडाई करूँगा । यहाँ तो इतनी ही बात क्षेत्रकर रह गई। ज्यापारी के नगाडे की जसा ने रावर मेंगाई ता नीकर ने भाकर सुबर दो कि व्यापारी लोग हैं. मार्ग चल रहे हैं। यह सनकर जमा बोला कि क्या करूँ व्यापारी हैं जिससे जावी करवा हैं. नहीं ते। मेरी सीमा में नगाड़ा वजावे श्रीर में लड़ाई न करूँ। चार-पाँच मास बीवे कि फाला मानसिंह काल प्राप्त हुन्ना तर उसके राजपुत सर्दारी ने विचारा कि अवदीका किसको देना चाहिए, रायसिंह के भाई ता वालक हैं श्रीर रायसिंह बाहर है श्रीर जा किसी को नहीं देते हैं सा घरती रहेगी नहीं, टीको को योग्य दे। रायसिंह ही है। यह सलाह कर एक धावक की बुलाया और उसे रायसिह के पास भेजा। उसको सममाकर कहा कि तू जाकर कहना कि ठाकुर तो भर गये, धरती तुम्हारी है सी शीन प्वारिए । जसा भीर राय-सिद्द साले बहतोई भारासे में बैठे हुए घे कि जसा ने इलवद की मार्ग से धावक की आते पूर देखा और रायसिह की कहा कि इलवद की तरफ से कोई कासिद आता हुआ दीयता है। वे ता ऐसी बातें

कर धी रहे ये कि इतने में घानक आकर दरनाजे पर जतरा, भीतर जाकर जुड़ार किया। तन जसा व रायसिद्द ने पृद्धा कि तुन क्यों भाये हो ? रजपुत योला कि ठाकुर मर गय श्रीर राज का राजपूती ने वनाया है स्रो जल्दी पघारा, राज की घरती है। जला ने रायसिह को कपढ़े करा दिए सर्च बीर घोड़ा दिया ब्रीर कहा कि जन्द जाइए । जब रायसिंह सवार होते वक्त जसा से निहा माँगने लगा त्रव उससे कहा कि राज ने मुक्तको ताना दिया या बन जो में राज-

कहा कि जिस दिन तम मेरी सीमा में नगाड़ा दिलवाकीगे, मैं भी

धा खड़ा है।कैंगा। जब पहले ऐसी घदावदी की पात हुई तब ता लोगो ने समभा कि ये साले बहनोई हुँसी-मज़ाक कर रहे हैं. परंतु जब रायसिंह से विदा होते समय बात दे।इराई ते। सबने आन लिया कि वह हँसी नहीं यो थ्रीर इसमे भवश्य कुछ उपद्रव खडा होगा। रावसिंह आकर हलबद की गद्दी पर बैठा मास चार एक के पीछे जब उसका कामकाज ठीक धरष्ट जम गया धय वसने अपने राजपूतों से कहा कि मुक्ते रखछोडजी की यात्रा करनी दै, सो सब तैयार हो रहो। अपने राज में भी सब जगह सुचना देकर अच्छे राजपूत थीर अच्छे घाडे जितने मिले इसट्रे किये थीर हो हज़ार सवार श्रीर इतने ही पैदलों की भीड़भाड़ लेकर चला। गाँव भोलद्वर की सीमा में प्रवेश करते ही नगाड़ा बजवाया। जाड़ेचा जसा ने कहा ''रे ! ऐसा कीन है जो मेरी सीमा में नगाडा वजवाता हैं ?" आदमी एवर की भेजा, उसने पीछा आवार कहा कि भाजा रायसिंह है। जसा अपनी कटक हो सन्मुख आया। रायसिंह ने कहलाया कि इस बक्त तुम्हारे पाम मनुष्य थोड़े हैं, छीर सुभ्ते भी रणछोड़नी की यात्रा करनी है सो मैं लीटता हुआ इधर से निकर्हुंगा तब लडाई करेंगे। इतने में तम भी अपना दलवल जोड रखना। जला भी इससे सहमत हुआ। जब रायिसंह श्रीठाकुरजी के दर्शन को गया तो ठाक्करजी की कमर में से कटार खिटक पड़ा और राय-सिंहने उठा खिया, कटार क० १५००) के मेल का या, इसने रु० २०००) दे दिये। यात्राकर पीर्छा फिरा, यहाँ जसाने भी भ्रपना साब इकट्ठा कर लिया था, वद ७००० पैदल लेकर चढ़ा। भाजा रायसिंह लीटता हुआ जाम रावल से मिलने की नयेनगर गया। राज्य भी वहे झादर-मत्कार के साध इससे मिना श्रीर मेदनानदारी की। बिदा करते वक्त अपने दे। भने आदमी भेजकर रायिसंह को कहलाया कि तुमने और जसा ने बाद-विवाद किया है, परंतु तुम तो सममदार हो, जसा हाज जवान है, छत: जाते वक्त धोलहर से चार कीसा के झंतर से निकलना। रायिसंह थोला कि अन तो यह बात ते हो चुकी और सब लोग भी जान गये हैं। उन सदीरों ने जाम को जाकर रायिसंह का उत्तर सुनाया, ता तो जाम का भी निज़ाज बिगड़ा, सदीरों को कहा कि तुम जाकर राय-सिंह से कह हो कि जसा हमारा माई है। जो तू घोलहर जावेगा तो मेरे जो चार राजपूत ई वे भी जसा का साथ देंगे। रायिसंह ने कहलाया कि यह बात तो में भी जानता हूँ, परंतु घेलहर पयारें तो अहें बचन निकल कुके, अस जाम आग सब्ये धोलहर पयारें तो

भी में टलने का नहीं। इतना कहकर रायसिंह घोलहर के पास धाया, नगाइ। यनाया और वहाँ हेरा हाला। नसा की कहनाया— "में झा गया हूँ, राज तैयार रहें, अपने कन नहाई करेंगे।" जसा भी अपने दन महित तैयार हों, अपने कन नहाई करेंगे।" जसा भी अपने दन महित तैयार हों, अपने कन नहाई करेंगे।" जसा भी अपने दन महित तैयार हों, अपने कन नहाई करेंगे।" जसा भी अपने दे का पान है हिन रायमिंह चढ़ अपया। गौर के पाम ही वालाव है, उसके पीछे के मैदान में रेगों और के दन आग इकट्टे हुए, अधियाँ मिलां और पमासान युढ़ होने लगा। उमय पच के योद्याओं ने पागई होड़े और पा पियारे लड़ने लगे। दो सी सवारों की इकड़ों नियं जसा पर बानू राइ। लड़ाई का तमाया देरा रहा था, इस चक्त रायमिंह ने रेसा कि मेरी सेना घोड़ी और पिपनां बहुत हुँ इसलिय काई पान करूँ वो विश्व हो। यह विवार उसने हरू भेन जसा का पना लगाया कि यह किम अमी मेरी है। हरू ने आग पन तिया कि यह पिन पान से हैं हैं इन में यह है। वर परने माय में से ४०० धुन हुए सवार ने रायमिंह चनमें यह है। वर परने माय में से ४०० धुन हुए सवार ने रायमिंह

जसा पर ट्रंट पढ़ा। वह अत्यंत धायळ हे कर मरा धीर उसकी की अ भाग निकड़ी। दोनी श्रीर के बहुत से योद्धा खेत रहें परंतु खेत राय-सिंह के हाथ रहा। किर उसने गाँव पर हन्ना किया तव जसा की उक्तरायी—रायसिंह की बहन—शीध में आकर कहने लगी— ''भाई तूने बहुत काम किया, अब यह गाँव तो सुक्ते कांचलों में दें!" रावसिंह लूट करना छोड़ ध्यपने साधियों की लागों और पायलों को लेकर हलबद चला गया। साची का गीत पारहट ईसर का कहा हुआ—

"पंज किसो भवे की खान प्रकासे, लादे किस् संकर गज लेख। खवजस राजवशे। घायवतों, लेहिचार रहियो लागेख। खमी पचर मंगन खाई उत, बंगईमन उपगरियो। सामां तथो। सरीर सरवदीं, खायचारां उत्तरियो। विद्यान नृत्यो न चिनो विसनर, मबदी तथी व खाये। भाग।

धंग जसराज तहे श्राफर्ता, लिख लिख गया श्रंगारां लाग।"

रावत् जसा को रायसिंह ने मारा जिस पर सब जाड़ेचे

रावल जाता का रायां से हुन मारा जिल पर सब जाइंच ठाकुर मिलुकर नयानगर लाम के पास गये श्रीर कहा कि राज काड़े में के ठाकर हो, भाला रायां संह ने जला को मारा है इस-लिए जाप हमारी सहावता कीजिए। तब जाम ने जाड़े जा सहब हमीरोत को (सेना देकर) विदा किया; साथ में बील सहस सवार दिये सीर कहा कि जाकर रायां संह को मारे।। रायां संह ने जब यह बात सुनी तो हलबद के गड़ को सजा, अपने राज से राजपूर्ती को एकंग्रित किया थीर मस्ते पर कार वीयकर वैयार हो हिंठा। जाड़े में का कटक हलबद से बीस को सा पान करता है। हलबद से प्रकोम की दूरी पर साहब को सुनराल भी से राजि में पुरु स्वार साथ जे साहद सुनराल गया। रायां सेंह तो दलकी पा ४६⊂ र्सुँहपोत नेणसो को स्थात पग की सपर मेंगाता था । साहब के सुसराल के गाँव में रायसिङ

के गाव का एक होम भी ज्याष्ट्रा था। वह भी इसी अर्से में ससराज गया घा से। साहन के घढ ग्राने के समाचार सुन वह रायसिह के पास भाषा श्रीर श्राशीप दी। रायोसह ने पुछा कि तने भी कोई बात सनी है ? उसने कहा—श्रीर तो क्रुछ सुना नहीं परंतु जाहेचा साहर ब्राज समरान बावा है। रायसिह वोना कि यह बात मानन में नहीं ऋाबी कि मेरे इबने निकट होते हुए कटक छोड़कर साहद ससराल जाव। दोम बोला कि कहें ता उसके घाडे के चिद्व वत-लाऊँ। रायसिह ने कहा-धातना । डोम ने सब लच्छा कह सुनाये त्वय ते। विश्वास हुन्ना, तुरत धपने साथ में से ५०० धन्छे से प्रन्छे घोडे धीर राजपृत लेकर साहत पर चड दीडा। वह सुसराल से निदा होकर पिछले पहर रात रहे चलने लगा। परतु दन्होंने जाने न दिया, राक हिया श्रीर वहा कि सिरावदा वैवार होता है, श्राप आरोग कर पधारें। पा फरो, साहब श्रमल पाची से निश्चित हो नारता कर सवार होकर चला श्रीर तालान की पान पर पहुँचा घा कि इतने में परळी तरफ भानो की फल्मलाहट दीख पड़ी। स्वर की बादमी भेजा घा कि रायसिंह का पास आकर भिड गया। श्रियियाँ मिलीं श्रीर घेर सत्राम हथा। दोनी श्रीर के योद्धा एक ट्रसरे से जुट पड़। रायसिह धीर साह्य परस्पर लडने लगे, साह्य का मार लिया, परंतु रायसिह के भी साहब के हाय से घार पूरे लगे श्रीर वह एक सटे में जा गिरा। दोनों श्रोर के राजपूता में से एक भी जीतान यचा, सत्र मर मिटे। रायसिंह की जीगी ड्याकर ले गये वह मरा नहीं या, मरहमपट्टा करने से बगा दी गया। यह रावर जाटेची की करक में पहेंची कि साइन अपने साधियां सहित मारा गया है त्य सेना भी पीछे फिर गई। साची का दे। हा—

"कणमें हता काछ, साहब जसनत सारिया । भाला भाभेडे गया, पाछे रह गई पाछ ॥" गीत साहिब हमीरात का—

"भवणा तेष आज्यों भाजै, पिढवा चिठवें।
वाकम वीष । साहित एकै। लाप सरीषे,"
"साहिष एकै। कोड सरीष । मालै क्यू साहिष
भाजाए, मयद चिठवें। निरमें मखो।"
"ग्रुंह भालिये। न जाए मल ऐ, त्रिये
पखेदी मगल तथों । रामावत एकै। दारवसी,"
"दवसर लापदण सग दाहि, छुजड कीर
मिले जो कारी, सीहफाइकते। समसे साहि ।"
"पा वधव पेपै पल पोह्य, पत्रो चिठवें।
धूसै पान, पुरवतको सुहतेय न महत्ते,"
"मब छुल जो मिल आवें नाम । मगन विधै
धनमदद मैगलै पनगै गुरवन सकिया पाल।"
"एकी कल द पखे कठती, फालो साहिष नस किसी फाल।"

(भावार्थ—निर्मय वाँके यमराज के समान साहिय की भाजा नहीं पकट सका, जैसे बाग तृष्यों से, सिह दायियों से, गरुड नागीं से नहीं रुकता। साहिय प्रकेता जास कराड जैसा खड़ श्रूणता उठा।

(चारण) जीना रतन् धर्मदासायी ने (जाडेचा) साहद की बात ऐसे करो--

जाडेचा साहब पहुले भुजनगर के स्वामी मारा का चाकर दा। किसी कारण से कट द्वाकर चाकरी छोड दी श्रीर श्रद्धमदायाद में राणी के चाकर मुसार्यों के पास श्रा रहा। वहाँ साव महीने रहकर सावनपुर पट्टे कराया श्रीर वहाँ से खैटता हुआ हल्लय से প্রত में हचोत जैससी की स्थात कीस रायध्य के गाँव मालिये के पास पाँच सी मवार साथ लिये आ रतरा। इसके समाचार गाँव वाँसवा से बायेले रय-मल ने रायसिंह फाला की पहुँचाये। रयमल रायसिंह का संबंधी था। रावसिंह चीन इज़ार मवार पैदल साथ लेकर चढा थ्रीर

प्रमात होते होते मालिये श्रा पहुँचा। माहव की इसकी सुचना

रायमिंह के प्रधान माटी गीविंददास के द्वारा पहुँची घी। सी वह भी सज-सजाकर तैयार हो बालाय में दक्का हुआ खड़ा था। साहद के साथ पद्मा जाड़ेचा बड़ा राजपूर, श्रीर रायसिंह के साथ भी बीका ईहरिया श्रीर पठान हवीब नामी शूरवीर थे। दीनी में यद छिड़ा. रायसिंह धीर साहब हुंद्व युद्ध करने लगे धीर दीनें। . खेत रहे। मालिये से ७ कीम की दरी पर गाँव श्रंजार में राव रांगार बारह सइस सेना से धीर जाम वीमा इलदद से एक कोस पर ठइरा हुआ या उसी वक्त यह लड़ाई हुई। रायसिंह और साहन का पतन सुन राव व जाम सवार होकर धागे को चर्च गये। राय-सिंह को कोगियों ने साठ मनुष्यों सहित दठाया ( ध्रीर प्रपते रघान को लें आये )। पीछे से रायसिष्ट का पुत्र चंद्रसेन (इल-बद की (गदी पर बैठ गया। हाली से बैर चलते वर्ष दस हुए,

इन्होंने एक लाख महमूदी (चोदी का सिका) धीर अपनी दी कन्याएँ देनो की परंतु रायधग ने न स्त्रीकारी। फिर एक सी जागियी की साथ लेकर रायसिंह इलवद के वालाब पर धाकर उद्दरा, राया चंद्रसेन की ख़तर हुई कि कोई बढ़ा थोगीश्वर आया है तो द्रपहर की सुरापाल में बैटकर दर्शन की गया। धपने दे। वालक पुत्रों की भी साथ लिया। माय में दम-वारह सवार धीर पौच-साव पैदल हो थे। योगियों के चरण हकर प्रणाम किया भीर बैठ गया। इन योगियों में से दस बाने टटकर चंद्रहेन की

है ? चंद्रसेन वेला कि कोई बड़ा सिख है। जागी ने कहा-सिद्ध नहीं, तेरा पिता है। इतना कहने के साथ ही उसकी पकड़-कर कब्जे किया श्रीर साधवालों में से कितनी की ती मार गिराया स्रीर वाको भाग गये। चंद्रसिंह को बाँध एक पखाल में हाला श्रीर उसके घेडि पर रायसिंह को चढ़ाकर इज़बद के गढ़ में अया-नक स्नान घुसे। वहाँ सात राजपूत फिर मारे गये. शेष भाग छुटै। जोगियों ने रायसिंह की आय दहाई फिरा दी। चंद्रसेन की गाँव

मालाणियावास जागीर में देकर विदा किया। रायसिंह के साथ ५७ जोगी स्राये थे। उनका जेश्म उत्तरवाकर स्रपने-स्रपने गाँव पीछे दे घरों को दिदा किये, धौर भपने पुत्र भगवानदास धीर नारायग्रदास को अपने पास रहला। रायसिंह के आने के समाचार सर्वत्र फैल गये। वर्ष एक व्यतीत हुमा कि साहब के (पुत्र) भारा (भारमत्त) ने सवार १५००० थीर इसने ही पैदलों से वीस कीस पर अंजार में पटाव ढाला। तब पंचायण के पुत्र भीम दूसरे ने साहब के पुत्रों के। दस सहस्र सवार धीर दस सहस्र वैदल की सेना सहित रायसिंह पर भेजा। यह भी दो हज़ार सवार छीर दी हज़ार पैदल ले सुकाबले को झाया। युद्ध हुआ और रायसिंह ध्रयने ३५० राजपूर्वी सहित काम आया। जाडेचें के ब्रादमी १४० मारे गये। राव भारा ने चंद्रसेन की पाँवी लगाकर हलवद की गही पर विठाया। मेवाड के भाला खाडाज में माला मेवाड दरवार के वहे राजपूत हैं। ये

बड़ी श्रेणी के उमराव हैं, इनके ऊपर कोई नहीं घैटना है। (भारता) पाजा थीर सजा की इलवद से भाई प्रासियों ने निकाजा तप वे मेवाड़ में महाराखा सांगा के समय में आये। राखा राजा, बाजा राजा का । सीकरी पीलेखाल के पास राया सागा की बाबर बादशाह से लड़ाई हुई ! राया मीगा हारकर भागा, तब बहाँ बाजा काम भागा ! सिंह बाजा का विचाड में मारा गया जन कि हाड़ों करमेती (महाराया बिटमादिस्य की माता ) के समय में बादशाह बहाहरखाह (गुजरावी ) ने चिचांड फवह किया या !

मेनाह के कालों की पीडियाँ झाडा महेग्रशस ने स० १७२२ के आपाद सुदी ७ की लिए भेजी—१ राया ग्रेसा कहा का, २ राया गीमा, ३ राया नहदेव, ४ रामा जानप, ५ राया मग्रेस, ६ राया वीसम, ७ राया गोम, ५ राया सत्त, ६ राया हरानद, १० राया केहर, ११ राया हरी, १२ राया सावड, १३ राया कान्द, १४ राया सूर, १५ राया विजयनाय, १२ राया मुच, १७ राया परम, १८ राया वर्धा, १६ राया नेगड २० राया राम, २१ राया नीर्रसिंह, २२ राया भीम, २३ राया सत्ता, २४ राया रानदीर, २५ राया वाय, २६ राया साव, २६ राया राज ( राजभर )।

राजा भी एक पुत्र सखा ने हाडावी का परगना लिया। वहाँ योटा प्रांत छोटो म्हानावाड़ कहलावा है। गाँव ४० वधा ५० में भाला राजपूत यमते हैं। वे राजपूत भूमिये होकर रहते थे जिनको नन्नोरीयाँ ने वेड डाला। भाजावाड भे सुन्य गाव—उरमान-कोट, सुंडन, रायपुर।



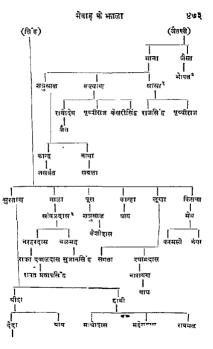



काड़ोल पट्टे में थी। एक बार बादशाही चाकरी में भी जा रहा था। बादशाह ने मनासा जागीर में दिया। राखा ने मनाकर पीछा वलाया फिर सीसीदिया माधासिह और स्थाम नगावत ने मारा।

(१) वडा राज्यत या रामा का प्रधम श्रेणी का उमराव.

(२) राणा का बडा राजपृत, हरदास का पट्टा पाया। एक बार दस वर्ष वक बादशाद्दी सेवा में जा रहा या जहाँ बसे कूडोरा

जागीर में दिया गया था, फिर राजा ने इसकी मना लिया, भ्रयनी मृत्यु से मरा।

्र २ ( २ ) जोधपुर निवास, गेमलियावास गाँव १५ सहित जागीर में छा।

(४) राखा स्त्रीमा सीकरी के युद्ध से भागा तन राखा के साथ था। (बहादुरशह गुत्तराती न चिनोड़ पर चड़ाई की तब क्समे लड़-

साथ था । (बहादुरशह गुनाता न एचाड़ पर चड़ाइ का तब ससम लड़-का मारा गया।) (५) जीषपुर भाकर, दौरवा जागीर में था। राखी स्वरूप-

देवी का विवाधा!

( जैतसिंह के बड़े पुत्र मानसिंह की देखवाड़े की जागीर मिली श्रीर महाराया उदयसिंह की कन्या उसरो व्याही गई। इलदीवाटी के प्रसिद्ध युद्ध में मानसिंह रात्रदेख से लड़ता हुया मारा गया। मानसिंह का पुत्र

शमुसाल महाराया का भांता था, वह किसी कारण से जीधपुर महाराज सुरसिंह के पास जा रहा । उसका भाई कल्याल अपने भाई के। मनाने जीध-पुर गया । शाहजादा खुरम उस वक मैवाइ में महाराणा धमरसिंह से युद कर रहा था। उसके सेनापति धबदुवळार्ज़ी ने सीटते वक्त कल्याया की केंद्र कर लिया। उसके यंश में देखवाड़े के सरदार हैं।)

(६) पृथ्वीराज जैतावत का दे।हिता।

(७) राणा अमरसिंह की सेवा में (बादशाही सेवा से ) लड़-

कर मारा गया।

#### तंवर

सं० १३४० में गड़ खानेर टूटा, थादशाह श्रजाटहीन ने राजा मान दंबर से गड़ नियाँ।

### चावडा

बात अयहिलवाड़ा पाटप की—जनराज वावड़ा बड़ा राजरूत हुआ । उसने एक नया नगर वमाना विचारा । जहाँ यह पाटय है, वहाँ अयहिल नाम का एक सयाना ग्वाल रहता था । उसने एक कीतुक देखा कि एक भेड़ के पीछे एक नाहर लगा, भेड़ा भागा थीर इस पाटय की जगह आया । वहाँ वह सिंह का मुकाबला करने की राड़ा हो गया । अयहिल ने यह पटना देखी थीर यनराज पावड़े से जाकर मिला जे। स्थान हुँडता किरता था । ग्वाल ने कहा

(१) खालियर का त वर राजा मान घलाउदीन से बहुत पीड़े हुआ था। वड स॰ १२४२ वि॰ में गड़ी बैंडा, उस पर पहले तो सुबतान बहसील लोड़ी न चढाई की परेन रामा ने नजर नजराना देश्र सिंध कर ली। बहुलाल के क्तराधिकारी सिकंदरशाह लोडी के सामन राजा मान के पृश दत निहारसिंह ने कुछ गुम्ताओं की जिसमें सिकंदर ग्वाबियर पर चड श्रामा परंतु हार साकर पीड़ा किरा । सं० १४६२-६३ में किर धाया, इस बार भी निराश ही गया। ब्बालियर हाथ न लगा, श्रन में मै॰ ११६४ में बडी धूमधाम के साथ शागरे में खालियर पर जाने की तैयारी वरता या कि यमहती ने था सँभाछा। इसी वर्ष इदराहीमशाह लोदी का मार्ड जलावर्गा राजा मान के शरण जा ैत, इमलिए इवराहीमग्राह ने धानम हुमायूँ की घण्यदता में तीस हनार स्वार क्रेर तीन से हाथी का लग्बर ग्वालियर पर भेजा निसमें मान राजा भी साथ थे। इसी बर्से में राजा मान मर गया और उपका प्रव विक्रमादित्य गही बैठा । एक वर्ष के घरे के पीड़े मालियर पूजह हुचा, राजा निकम दिली भेजा गरा, बादशाह न खाजियर लेकर रामशाबाद या पर्यंता उसे जागीर में दिया । इवराई।मशाह के माप बाबर के मुकाबले में पानीयत की छड़ाई में। दिक्रमादिश्य सारा राथा ।

कि में तुभको नगर बसाने के निमित्त ऐसी भृमि बतलार्के कि वह किसी से जय नहीं की जा सके। परंतु इस बात का बचन है। कि इस नगर के लाध मेरा नाम भी जुड़ा रहेगा। बनराज ने बचन दिया। वब ध्याहिल ने गाडर का दुत्तीत इसे कह सुनाया धीर धान जहाँ पाट्य बसता है वह स्थान बनराज को दिखलाया। उसने उसको ध्रम् हिलतुर रक्सा। संव के कि है नगर बसाकर नाम उसका अग्राहिलतुर रक्सा। संव के कि है साम ग्राहिल इस को राहिणी नजह और विजय मुहुत्ते में पाट्य के गढ़ की नींव का पत्थर रक्सा गया। पहले वहाँ गुजराती भील जाति के लोग बसते थे, उसको खला करके ध्रानु की वलहटी से नई प्रजा बुलाकर नहीं बसाई।

श्रमाहिलवाड़े पाटम में गांव ४४.६ जिनमे एक सिद्धपुर का तका ४२ गांव का है। श्राय ६० २५०००) की। पाटम पहले ६० ००००००। वार्षिक ग्राय का १६८२-८३ तक वड़ा स्थान रहा। पीछे स० १६८७ में उसका भंग हुमा। कीछियों ने सब गांव उचाड़ डाला। श्रव तो देत लास कपर भी मुक्तिल से उपजते हैं। पाटम में चावड़ी का राज रहा जिसकी तफसील—वनराज ने राज किया ६० वर्ष ६ मास; राजादिस तीन वर्ष; चेमराज ३६ वर्ष, गुडराज १६ वर्ष, जीगराज १० वर्ष; वीरसिह ११ वर्ष, चूडाव (चासुड) २० वर्ष; श्रीर भोगंडराज (भूवड) ने २६ वर्ष राज किया। साची का हुस्पय—

> "साठ वरस बनराज वरस दस जोगराज भय, राजादित त्रण वरस, वरस ग्यारइ मिहसल ।" "रोमराज पालोस, वरस एक कण गुण्यो, 'बुंडराव सत बीस, वरस भागवी भयोजे ॥" "वर्गणीस वरस गुङराज कहि, गुण्योस भोवंड भुव, चार्मेंडराज अणहसनवर, कींच वरस सी हिन्दहन ॥"

"श्राठ छत्र चा'ड, कीन्द्द पाटख घर रखद, घरम एक सी दिम्झ, गया भीगवैस कज्जद ।" "हुये सीलंकियां वरस सी सवह ..... हुवा पांच वापेल, वरस भूची सी सचह ।।" "पाँच सी वरस चावीस सु, वसुद्द भार साँची वसी, पचवीम छत्र गूजर घरा, श्रायहलवाड़ी कगन्नो ॥" पहले पाटख चावड़ीं के यो, पीखे सीलक्रियों ने लो । टोडे की

तरफ से राज बीज आये, चावड़ों ने उनकों अपने यहाँ परक्षाये, चावड़ों के भांजे, राज के पुत्र और बीज के भवीजे (मूजराज) ने चावड़ों को मारकर पाटक लिया। (सोलंकी राजाओं के राज समय की साची का कविच)—

"मूलू "वाजीम बरस, दस कियो चंदिगर, वज़म घड़ाई बरस, साड चारह द्रोवागिर।" "भीम वरस चाजीस, वरस चाजीस फरण्यह, एक घाट पंचास, राज जैसिह वरण्यह।" "कंवरपाल वीस किहुँ धागल, वरस वीन मूजरान लह,

निषसीज भीग सबरम हरम, बरम साव ब्रगञ्जीकचर ॥''
मूलराज ४४ वर्ष, चंदगिर १० वर्षे, बद्धमराज २॥ वर्षे, झेय-गिर १२॥ वर्षे, भीमदेव नागमुत ४० वर्षे, करय ४० वर्षे, सिद्धराज जबक्ति ४४ वर्षे केंद्रायाल ३३ वर्षे दसरा मलदेव ३ वर्षे और

गिर १२॥ वर्ष, मीमदब नागमुत ४० वर्ष, करत ४० वर्ष, चिद्रराज जवसिद्ध ४८ वर्ष, छेत्रराज ३२ वर्ष, दूसरा मृतदेव ३ वर्ष छीर मृतराज के छोटे भाई भीमदेव (इसरें) ने ६४ वर्ष राज किया।

सुजरात देश राज्य वर्षन—सं० ⊏१२ श्रायस सुदो २ शुक्तार को पावहा बनराज ने अवहिलपुर पाट्य बसाया, वर्ष ६० राज किया, उसके पाट उसके पुत्र योगराज ने सं० द€१ तक ⋲ वर्ष राज किया। किर.३ वर्ष तक रहादिन्य राजा रहा खीर सं० द€४ में वैरीसिंह पाट पैठा जिसने वर्ष ११ राज किया। धैरीसिंह के पीछे खेमराज ने १६ वर्ष, और चामुंड २७ वर्ष राजा रहा। चामुंड फेपाट पायड़ दे पैठा और ३५ वर्ष तमा, उसका उत्तरा-विकारी शड़राज २६ वर्ष राज पर रहा और सं० १०१७ में चाबड़ी के देखिते मूलराज ने उनसे राज से लिया।

सोलंकियो का राज्य-समय--मूलराज ४५ वर्ष, चंदिनर १० वर्ष. कर्षा ३० वर्ष, सं० ११५० में सिद्धराज जयसित्त पाट बैठा और ४६ वर्ष राज किया। तीन वर्ष तक सिद्धराज की पाटुका (गई) पर) रसकर उमरावें धीर कामदारें ने राज-काल चलाया: फिर उसके भाई तिहस्पाल के प्रत्र क्रभारपाल की पाट बिटाया जिसने ३० वर्ष १ मास ७ दिन राज किया। कुमारपाल का उत्तराधिकारी उसका आई महिपाल दे ३ वर्ष २ मास १७ दिन राजा रहाः उसके पीछे उसका पुत्र अजयपाल ३ वर्ष € महीने गही पर रहा: उसका पाट लघुमलदेव ने लिया श्रीर ३२ वर्षे ४ मास राज किया। इसके पाट राजा भीन यैठा जिसने ३४ वर्ष ११ महीने 🖛 दिन राज किया: पीछे सं० १२५३ में वायेले राजा धारधवल (बीरधवल ) ने पाटख लिया और ४५ वर्ष ३ मास १ दिन राज करता रहा। बीरधवल का उत्तराधिकारी ( उमका पुत्र ) बीसलदेव हुआ जिसने २५ वर्ष ४ भास ३ दिन राज किया। चसके पाट गेहजा करण बैठा जिसने मागरिये बाह्यस माधव की बैटी घर में डाल ली (धार्ग वही है जा पहले बायेलों के वर्धन में लिखा गया है ) ।

<sup>( ) )</sup> पायनशी साताओं के प्राचीन लेखे। के 'चाप' या 'चायेटक' शन्तें का रूपान्तर ही 'चायेंहा' मतीत होता हैं। चायथेरी राजा व्यावस्तित की राज-धानी भीनमाख होना शक्ष्मुन्त के स्कुट चार्य्य-सिद्धांत नामी अर्थ और चीती यात्री हुप्तस्तिन के सहस्वासे से जाना जाता है। यह यात्री सातर्जी सजारही के

## गढ वनने श्लीर विजय होने का समय

स० ११०० मे नाहरराव पहिहार ने महार वसाया।

स० १३०० में जालीर वसा. स० १३ .. में अहाउहीन बाद-

शाह आया, कान्हडदे जी अलीप हुए, वीरमदे काम आया। स० १६१८ में राव मालदेवजी ने जालीर लिया. दसरी वार

स० १६४४ में क्रॅंवर गजसिंह ने लिया।

स० १५१५ जेठ सदी ११ शनिवार के देशहर में राव जीधाजी ते जोधपर बसाया ।

स॰ '' में चित्रांगट में।री ने चित्तौड गृह बनवाया ।

स० १३१० फागुन वदी १३ को मुहम्मद बादशाह ने महमदा-वाह वसाया ।

स० १०७७ में भोज पँबार के पुत्र वीरनारायण ने सिवाना वसाया ।

स० १५१५ में वीरसिंह जीघावत ने मेंडता वसाया. स० १६११ में राव मालदेवनी ने विजय किया।

स॰ १५२५ में कुँवर बीका जीवपुर से ब्राकर जीगन्तू में बसा।

श्रंत में भारत में घाया था। यह भीनमाल के राजा के। चत्रिय बतलाता परतु जनावार मेरतुम और प्रोपेयर व्हलर ने चाउड़ी का गुनेर वशी हाना अनुमान किया है । चापारकट या चाउडा एक प्राचीन राजवरा है । कॉर्ब्स कर रासमाला में उत्तकी पहली राजधानी हीनू बंदर थीर किर पचामर में हाना किसा है। सं ७४२ के लगभग चालुश्य राजा भूपड़ ने चावड़े राजा अवशियारी की यह में पराजित वर मारा । जयशिएतरी के पुत्र बनरान ने सोछवियाँ का श्वितिकार गुजरात से उगकर स॰ ६०२ म (राय पहादुर पहित गौरीशकर हीराचंद धेरमा स॰ ६२९ पतलाते हैं ) चर्चाहिलार पट्टन चताया धीर वह स॰ ६६३ स मरा । रासमाला भीर जैनाचाय्यं मेर्नुग कृत मर्थप चितामणि में भी हुई चावडां की बशादली के नाम, क्रम और राज-समय में धतर है।

सं० १६४५ में इभीर ने फलोधी का कोट बनवाया। संo ..... में राव बीदा ने मेहबा बसाया, पहले भिरड़ में a.a.

रहते थे।

सं० १६१२ में श्रक्षमर बादशाह ने धागरा वसाया । सं० ८०२ वैशास सुदी ३ की वनराज चावड़े ने पाटण ( ध्राय-

हिलपुर ) वसाया । स॰ १५१५ (१२१५ हेत) से

स॰ १५१५ (१२१५ हेर) में फैमास दाहिसे ने नागार बसाया ! सं॰ १५६६ में रावज्र जान ने नयानगर बसाया ! सं॰ १४५२ वैद्याख सुदो ७ की देवड़े सहसमज्ञ ने सिरोही

. बसाई ।

## द्धतीस राजकुलों ने निम्नलिखित स्थानों में राज्य किया

१ सनवजगढ़ राठेरः ॥ दुरंगगढ़ सियावार १४ मंडोगर पहिहार २ घार नगर माछव- वाखेवांबार १४ श्रम्यद्विलपुर पहुन देश पँवार = देशिस्ताड सेलंकी वावडा ३ नाडुलगड पहुनाण - ६ माडइडगड दौर १६ पाटडी भाला ४ भाहाल नगर १० विचोदगढ़ मोरी १७ करनेवगढ़ सूर

श्र साहाइत नगर १० चिचाइगढ़ मारा १७ सरमचगढ़ बूर गोहित ११ माडलगढ निकुंभ १५ सल्डस्टगढ सागवा ५ साहिलगढ़ दहिया १२ जास्त्रेरगढ़ टॉक १-६ भूमतियागड ६ बोहरगढ़ कावा १३ सेंड पाटख गोहिल जैठवा

ट कडीच के राजा ( जयर्जद्र आदि ) राटोट नहीं, विंद्ध गहरवार धे जैसा कि उनके नाप्पणी व शिक्षालेका से झात दोना है। कडीज के राज्य के शहरा बदाय कराये कि साम कि शहरा के शहरा कराये कराये कि शहरा कि साम कराये कराये का स्थान-पेसा पापा जाता है।

मुँहणीव नैणसी की ख्यात

४८२

२० नारागाद रहवर २६ दिल्लीगढ चवर २२ लुद्रहे साटो २१ नाह्यव्याद वारड २० कपडवयन डामी २२ जायञ्जचीड खोची २८ हयवापुर होरच २४ तिथदेश जाम २३ वसहीगढ खरवह २६ सगरोपगढ सक-२४ रेहितासगढ डीह वाया ३६ घावदेश सेहा २५ हिरसलगढ हिर २० जूनागढ यादव ३० लोहचेगढ जूया।

### गढ़ फतह हुए

स० ११२७ दिल्ला तुरकाणा हुआ, चहवाण रतनसी जीहर कर काम भ्राया. गननी के वादशाह शहाबुदान ने दिल्ली ली<sup>९</sup>।

स॰ १६२४ मगसर वदी २—श्रक्षद वादशाह ने चित्तौड घेरा, चैत् बदो ११ को गढ हटा, राठांड जयमल, पत्ता सोसोदिया, मालदें पैंबार और दूसरे भी बहुत खादमी मार गये।

पवार आर दूसर मा बहुत आदमा मार गया। स० १५६२ श्रावण सुदी ११—नादशाह हुमायूँ चापानेर श्राया,

राव प्रवापसी चहुवाण जोहर कर काम श्राया। स० १३६१--वादशाह श्रवाडहोन की फीज जेसल्लमेर स्र

स० १३६१—वादशाह श्रलाउदीन की फीज जेसल्सेर श्राई, बारह वर्ष में गढ फतह हुआ, मुलराज रतनसी काम श्राये।

सरह वप म गढ फतह हुआ, मूलराज रतनसा काम आप। स० १३५२ में बादशाह खलाडदोन ने दैालतामद (देवगिरि)

फतह किया, यादवराय काम भ्राया।

स० १३५० में खालियर गड टूटा, बादशाह झनाउदीन ने मान तबर से गढ़ जिया ।

<sup>(1)</sup> सुखतान ग्रहातुरीन गोरी न सं॰ १२४८-४२ वि॰ म दिखी कृषी राज बीहान से जी थी, सं॰ ११२० में ता दिखी में तबर राज करते थे, अनये सं॰ १२०६ वि॰ में बीसज़द व बीहान न दिखी का राज खिला था। (२) बगाडियर का तबर राजा मानसिंह, करवायमिक का प्रज. सं॰

सं० १३५३ में यादशाह प्रजाबदोन ने गुजरात विजय किया, कर्षे गेहजड़ा, नागर ब्राक्षण माध्य ने घ्याने रहकर विजय कराया।

सं० १२५५ में राषा रहावेन (चित्तीड़गढ़) पर वादशाह प्रला-जरोन भाषा, भड़ जलमसी १२ वेटी सहित काम खाया, गड़ रक्खा, -राषा की वडाया (वचाया?) ।

सं० १३५⊂ में राष्ट्रंभीर का गढ़ दूटा, राव हमीरदेव चहुवाया काम श्राया, धादशाह ब्रजाउदीन श्राय श्रायाः

सं॰ १३६८ में वादशाह श्रलाव्होन ने जालैंग्र लिया, चहुत्रास कान्द्रडदे वीरमदे सेानगरा काम श्राये ै।

सं० १३६४ में बादशाह अलाउदोन ने सिवाने का गढ़ लिया, चहवास सौतल सोम काम आये।

. सं०१३६५ में अलाउदीत ने धजमेर लिया।

सं० १३... में राव दूदा विद्धोकसी ने जीहर किया, बादशाह फ़ीरोज़शाह (तुगलक) की फ़ीज जैसलमेर आई।

१४७२ वि० में गहो पर चैंडा था, इसके वक्त में दिखी के सुळतान बहलोल, सिकंदर धीर इचराहीम लोही ने बालियर पर चड़ाइयों की याँ परना छाउ भी सफळता न हुई। मानसिंह के मरने के पीड़े बसके पुत्र विकसादित्व पर इच-साहीम लोही ने किर चड़ाई कर बालियर इन्नह किया। स्वाचित्र के बद्धे समसावाद दिया गया भीर से॰ १४२३ में विकसादित्व इचराहीमशाह के पद में पानीयत के सुकृम बाबर बादबाह की टहाई में मारा गया।

<sup>(</sup>१) चित्तोदृगद्र सं० १३६० में कृतह हुआ, महारावज्ञ रवसिंह युद में काम आया।

<sup>(</sup>२) तवारीए फ़िरिस्ता के मुवाफ़िक राव कान्हड्टेंब 💤 ० ०००० 🕞 जो मारा गया था।

| दिल्ली पाट बैठनेवाले हिंदू राजाओं की नामावली |     |                          |  |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------|--|
| नं०                                          | नाम | राजत्व-काल<br>वर्ष / मास |  |

मुँह्योव नैयसी की स्थाव

४८४

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१€

२०

" सर

" सिंद्दवल

ग परिपाल

ı' कीर्तिवर्ष

ਾ सन

" मेढारि

" बीज

**"** शबुदेव

|                                         |                                     | 1          | ·    | _ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|---|
|                                         | ~ ^ -                               | Ī          |      |   |
| १                                       | राजा युधिष्टिर, द्वापर में राज किया | ६३         | 1    |   |
| 2                                       | " परीचित् ", ",                     | ६०         |      |   |
| `<br>3                                  | " जनमेजय                            | ⊏¥.        | ¥    |   |
| ૪                                       | " अश्वमेध                           | ्दर        | सा   |   |
| ų                                       | ı' धर्धसीम                          | <b>5</b> 0 | 811  |   |
|                                         | " वर्तवेजस                          | ļ          | 8811 |   |
| Ę                                       | १ ग्रादिसय                          | υ <u>=</u> | l vs |   |
| y                                       | 1                                   | ৬২         | ११   |   |
| 5                                       | " वित्ररघ                           | uz         | 28   |   |
| Æ                                       | <b>"</b> घृतेस्यद                   | 1 1        | 48   |   |
| १०                                      | " सुनिधि                            | ६-६        |      |   |
| ११                                      | <sup>११</sup> सेनवर्ष               | ६⊏         | Ä    |   |
| 82                                      | " रिप                               | ६५         |      |   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | " #6                                | ६४         | હ    |   |

६३

६२ १०

٧o ₹

प्रह 5

ሂየ ę

5 प्र२

१० 82

|             | दिल्लो के हिंदू राजा  |      | ४⊏४   |
|-------------|-----------------------|------|-------|
| <del></del> |                       |      | ल-काल |
| , 40        | ने नाम                | वर्ष | मास   |
| <b>٦</b> १  | राजा निगम             | 84   | Æ     |
| २२          | " जे।धरघ              | ४४   | 9.9   |
| २३          | " वसुदान              | 88   | 8     |
| २४          | " संडोव               | ५१   |       |
| २५          | " भ्रादित्य           | 48   | १०    |
| २६          | ," इयनय               | ५१   |       |
| २७          | '' दंखपाल             | 84   |       |
| २⊏          | ,, नीति               | ५८   | १५    |
| २€          | " देसावर नीतिकुमार के | -    | l     |
| Ę o         | ,, सूरसेन             | ४२   | 5     |
| 38          | ,, वीरसेन             | ४२   | १०    |
| ३२          | " ध्यनकसिंह           | 80   | १०    |
| ३३          | '' पराछित             | ३६   | æ     |
|             |                       |      |       |

88

**રૂ**ર

२७

२२

S.

₹∘

88

२५

- २१

Ξ

Ę

११

१०

8

ی

38

Э¥

३६

ξw

રૂ⊏

₹-5

80

४१

४२

" विदुध

'' विजय

" धासावुद्धि

" धनेकसाइ

'' शङ्कंजय

'' सुघन

" परमपथ

" जाघरघ

" वीरबल सेन

| _   |             |                                      |            |    |
|-----|-------------|--------------------------------------|------------|----|
| नंऽ | ÷.          |                                      | राजत्व-काल |    |
|     | नाम         | वर्ष                                 | मास        |    |
|     |             | 1                                    |            | í  |
|     | ४३          | राजा बड़ने, बोरवल को मार के राज लिया | २७         | į  |
|     | 88          | " जैसावर                             | २७         | İ  |
|     | 84          | " ধরুস                               | २७         | 2  |
|     | ४६          | " ऋदिपय                              | १५         | 8  |
|     | <b>१</b> ७' | '' महावल                             | S.         | 8  |
|     | 85          | <b>" कीर्विमं</b> व                  | १७         | S  |
|     | 8€          | " चित्रसेन                           | ર્ષ્ટ      | 8  |
|     | ५०          | <sup>११</sup> धर्मगपाल               | १७         | १० |
|     | प्र         | " ग्रनंतपाल                          | २⊏         | 28 |
|     | ६२          | " यनाइक                              | १€         | ঙ  |
|     | ४३          | " कर्लकी                             | કર '       | १० |
|     | ત્રક        | '' सेरमर्देन                         | 5          | ११ |
|     | ય્ય         | " जापनजीव                            | २६ ,       | Æ  |
|     | ५६          | " इरिवंस                             | १३ ं       | ११ |
|     | ¥&          | <sup>१</sup> ) वीरघन                 | इ५         | 8  |
|     | ४्⊏         | " श्रोसतव                            | 25         | 88 |
|     | ५€          | '' हंख्य, खोसव की सार राज निया       | ४२         | ড  |
|     |             |                                      |            |    |

" रससंहरीन " महाजाध

" धीरनाघ

" जोवराज

" उदयसेन

३० १०

75

४४

₹७ |

¥

₹

£

मेंहणीत नैयसी की स्यात

४८६

ξo

६१

६२

६३

**ξ**8

| दिल्लो के हिंदू राजा ४⊏७ |                                    |            |          |  |
|--------------------------|------------------------------------|------------|----------|--|
|                          |                                    | राजल       | राजल-काल |  |
| -मं०                     | नाम                                | वर्ष       | मास      |  |
| દ્દપ                     | राजा आनंदचंद                       | ध्रर       | १०       |  |
| દેદ                      | " जयपाल                            | २६         |          |  |
| £ 10                     | " सुकायत जयपाल की मार राज लिया     | १४         |          |  |
| € <b>5</b>               | " विक्रमादित्य                     | યુર        | 1        |  |
| ξŧ                       | ''समुद्रपाल विक्रम को मार राज लिया | ર૪         | ]        |  |
| <b>5</b> 00              | " चंद्रपास                         | र६         | پ        |  |
| <b>৬</b> १               | " नयपाल                            | <b>૨</b> ૧ | 8        |  |
| હર                       | '' देशपाल                          | १-इ        | 8        |  |
| હ ર                      | " शंभुपाल                          | 8          | ११       |  |
| ωS.                      | " सञ्जपाल                          | ₹3.        | 3        |  |
| ω¥.                      | <sup>११</sup> मेरिवंदपाल           | ₹0         | ,<br>2   |  |
| ષ્ક                      | » ग्रम्तपात्त                      | १६         | १०       |  |
| യയ                       | '' बृधपाल                          | २२         | ų        |  |
| <b>ড</b> ⊏               | " महिपाल                           | १३         | -e       |  |
| <i>ъ</i> -€              | » दृरिपाल                          | १३         | Æ        |  |
| 50                       | " भीमपाल                           | ११         | १८       |  |
| ⊏१                       | " मदनपाल                           | १७         | 1 6      |  |
| <b>=</b> 2               | " बीर्थपाल                         | १€         | 1 3      |  |
| ⊏३                       | '' विक्रमपास                       | १-€        | ११       |  |
| ⊏8                       |                                    | 1          |          |  |
| ≃ā.                      | " विकमचंद                          | १२         | و ا      |  |
| <u> </u>                 | ' कामकाचंद                         | ٤          | 1        |  |

| ४८८        | मुँहखोत नैयसी की रूयात           |            |       |
|------------|----------------------------------|------------|-------|
| नं०        | नाम                              |            | ल-फाल |
|            | 414                              | वर्ष       | मास   |
| <b>=</b> 0 | राजा रामचंद्र                    | १३         | 28    |
| 55         | " सुंदरचद                        | 88         | 80    |
| 5€         | " फल्यायाचंद                     | 88         | , y   |
| €0         | " भीमचंद                         | १६         | 1 2   |
| -€१        | " लोदचंद                         | २६         | 3     |
| ٠.<br>٤٦   | " गाविंदचंद                      | <b>٦</b> १ | ,     |
| -£\$       | " राणी पद्मावती                  | 8          | -     |
| -58        | " हरभीम, पद्माववीकी मार राज लिया | 8          | پ     |
| ÆÄ         | ग गोविंद                         | २०         | 2     |
| સ્દ        | " गेपीचंद                        | 28         | v     |
| وع         | " किशनचंद                        | ξ.         | vo    |
| -€G        | " विजयसेन धंगाल से धाया.         | १८         | ¥     |
|            | किशनचंद की मार राज लिया          | ,- ;       | ì     |
| ર્સ્ટ      | " घनपालसेन                       | १२ ।       | 8     |
| 800        | " केशनसेन                        | १५         | U     |
| १०१        | " लच्मयसेन                       | ३६         | १०    |
| १०२        | " माधवसेन                        | ? ?        | v     |
| १०३        | " सुखसेन                         | <b>२</b> ० | ę     |
| १०४        | " शिवसेन                         | ¥ ,        | १०    |
| १०५        | " फीर्विसेन                      | 8          | 5     |
| १०६        | " <b>इ</b> रिसेन                 | १२         |       |
| १०७        | " दससेन                          | =          | ११    |
|            |                                  |            |       |

| दिल्ली के हिंदू राजा ४८-४ |                                                           |              |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                           |                                                           | राजत्व-काञ्च |          |
| नै०                       | नाम                                                       | वर्ष         | मास      |
| . १०८                     | राजा नारायणसेन                                            | ٦            | ,<br>₹   |
| १०-६                      | " दामीदरसेन                                               | રશે          | પ્ર      |
| 7880                      | "माधोसेन,दामोदरकी मार राज लिया                            | १२           | ्<br>  २ |
| 222                       | " जीनामाथेर                                               | 98           | ų        |
| ११२                       | " माघवमाघो                                                | ٠.           |          |
| <b>१</b> १३               | " सुवधंद                                                  | ₹0           | १०       |
| ११४                       | " शंकरमाधी                                                | ₹            | ų        |
| ११५                       | <sup>17</sup> <b>दे</b> सावलमाघो                          | ą            | ų        |
| ११६                       | " दससंक्रमाधो                                             | 2            | હ        |
| ११७                       | '' इरिसिं <b>द, इससं</b> क्रमा <b>ये</b> । की मा <b>र</b> |              |          |
|                           | राज लिया                                                  | १७           | २        |
| ११⊏                       | " रिवसिंइ                                                 | 88           | 1        |
| ११-६                      | ,, राजसिंह                                                | Æ            | १०       |
| १२०                       | ,, बीरसिद्द                                               | श्रय         |          |
| १२१                       | ,, नरसिष्ठ                                                | १⊂           |          |
| १२२                       |                                                           | 5            | 8        |
| १२३                       | 1 "                                                       | १०           | २        |
| १२४                       |                                                           | १४           | ય        |
| १२५                       | , ,, ~                                                    | १४           | 8        |
| १२६                       | **                                                        | १३           | ٧        |
| १२७                       | . "                                                       | ३६           | ٧        |
| १२८                       | ,, सुरवाय संगि                                            | ३२           | ) ર      |

| ४स० | सुँहणोत नैयसी की ख्यात                                      |           |     |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|
|     | दिल्ली पाट बैठनेवाले मुस्ल<br>वा <u>दशाहों की ना</u> मावर्ल | तमान<br>ो |     |  |
| न०  | नाम                                                         | राजल-काल  |     |  |
|     |                                                             | वर्ष      | मास |  |
| ę   | <b>जुतु</b> युद्दीन                                         | 8         |     |  |
| २   | <b>प्र</b> लाउद्दोन                                         | १         |     |  |
| ą   | शमसुदोन                                                     | १६        | 1   |  |
| 8   | <b>क्</b> क्तुद्दीन                                         | ą         | १०  |  |
| ע   | शाहजादी धाछी जेारू (रजिया)                                  | S         |     |  |
| ६   | रुक्तुदीन                                                   | ξ         | ĺ   |  |

मीजुद्दान

म्रलाउद्दीन

नासिरदान

जन्नासुद्दीन

**प्रला**उद्दोन

युसरू

गृयासुद्दोन धनवन

कुतबुद्दोन मुनारक

मद्दमुद्दोन घादिख

**फ़ोरे**|जशाह तुगुबक्षशाद विद्वषयाँ का

गयासुद्दीन तुगुलक्याह

कुदाद (्षेकुषाद)

G Ξ

Æ

ęs

११

१२

₹₹

१४ १५

१६

१७

१⊏

ŧ٤

ર

8

१स

२१

२०

२७

Ã

१०

ξ

| दिल्ली के मुसलमान यादशाह ४-६१ |                                       |      |                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|--|
| ÷.                            | नं० नाम                               |      | व-काल           |  |
| 40                            | नाम                                   | वर्ष | मास             |  |
| २०                            | प्रवृतकर ,                            | १    | <b>E</b>        |  |
| २१                            | मुह्म्मदशाह्                          | १-६  | Ę               |  |
| २२                            | श्रताषदीन                             | 8    | 8               |  |
| २३                            | व्रिजरखाँ                             | •••  | ٦               |  |
| ર૪                            | मुवारकशाङ्                            | १३   | ०दिन २६         |  |
| રપ્                           | मुह्म्मदशाह                           | १०   | 8               |  |
| २६                            | <b>प्रला</b> खदीन                     | હ    | . 3             |  |
| २७                            | वद्दलेख                               | ३८   | ¥               |  |
| २⊏                            | सिकंदर खोदी                           | र⊏   | y               |  |
| ₹€                            | वहराम लोदी                            | vo   | २               |  |
| ३०                            | बाबर, ३८ वर्ष फिर वर्ष २-६ वलायत      |      | 1               |  |
|                               | में, ३ वर्ष हिंदुस्तान का वादशाह रहा। |      | 1               |  |
|                               | कुछ वर्ष ७०।                          | 3    | }               |  |
| ३१                            | हुमायूँ को पठानी ने दिल्ली से निकाला। | =    | ¥               |  |
| <b>३</b> २                    | शेरशाह ने वादशाहत लो, हुमायूँ वला-    | I    | i               |  |
|                               | यत गया।                               | યૂ   | =               |  |
| ३३                            | शेरशाइ                                | ય    | =               |  |
| <b>২</b> %                    | सन्नोमशाञ्च                           | €    | Ì               |  |
| 34                            | मुहम्मद धदली                          | 2    | २               |  |
| ३६                            | हुमायूँ वादशाह                        |      | Ę               |  |
| ₹७                            | जलालुरीन ध्रमनर                       | प्र  | ी गाम<br>१६ जिल |  |
| 1=                            | नृरुद्दोन अद्दाँगीर                   | २३   | ( TH            |  |
|                               | 11 Fry                                |      |                 |  |

| <b>૪</b> દર      | मुँहयोव नैयसी की ख्याव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|
| न०               | नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राज  | राजत्य-काल |  |
|                  | गाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वर्ष | मास        |  |
| <b>ર</b> €<br>ઝ∘ | याहवार (शहरयार) याहकहाँ ने २२ वर्ष वाह्याहव की। उसके जीतेजी धीरम दरान से धाया, दारा शिकोह के साथ श्रावण वदी ६ की राजसरोडे में समुगढ के पास लडाई हुई। दारा को मगाकर शाहकहां की धागर के किले में नजर कैद किया धीर दिल्ली जाकर धीरंग स० १०१४ शावण सुदी १३ गुकवार ता० १ जिलकाद स० १०६८ हि० की दोपहर दिन पर घडी एक गये महलों में तक्व पर देठा। श्रीरगशाइ धालमगीर के नाम से प्रसिद्ध हुधा । |      | २,दिन२५    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |  |

<sup>(1)</sup> इन चम्राविविधे में सुसलमान चाइशाहां क कुछ नाम या समय सा ठीक है परतु हि दू राजाओं भी नामाजती धार समय निरा क्योलक्रियत है। इन शालों का हुन्य समय जोड़न से ३९१२ वर्ष खाते हैं।

## दक्षिण का मलिक अंबर

देशलताबाद के उमरा बादशाह जहाँगीर से जा मिले। पछले ते। ख्दयराम ब्राह्मण की पंचद्दज़ारी मिला श्रीर **पीछे** जादूराय श्रीर **याक्**त ग्याँ ध्याये। मलिक श्रंबर ने कहा कि मेरा बेटा फुतह्याह दीलताबाद क्षीवेना। अतः में इसको मार्हेना। निज़ामशाह ने कहा कि यह मेरा मामें है,इसे मारे। मता मिलक श्रंवर वेला कि तेरा मामें परंतु मेरा ती लडका है, श्रंत में मारा नहीं, क़ैद कर लिया थीर निज़ामशाह को कहा कि इसे दीवान कभी भत बनाना, साधारय सिपाही के तुस्य रोटी देना। मलिक श्रंवर के मरने पीछे निज़ामशाह ने फतहशाह की दीवान बनाया। समय पाकर उसने मोतीमहल भे निज़ामशाह की मारा श्रीर उसकी छोटे बेटे की तख्त पर विठाया; सकरबखाँ, सरफराज्याँ, इवसवाँ श्रीर दिलावरकाँ आदि उमरा जी केंद्र श्रे इन्हें छुड़ा दिया: साइजी की कुछ दी मिलाया श्रीर कुछ नमाया. वह भी एक बार मिलकर फिर अपने ठिकाने में जा बैठा। शाह ने फिर चहाई की। मोइवतसाँ ने चत्रतीर्थ की तरफ़ मोरवा लगाया धौर १५ दिन में उसे फुतह कर लिया. भीतर का गढ़ छुठे महीने लिया। उमरा सय वीजापुर गये, शाहजहाँ भी वहीं पहुँचा। च चलीवर्दीसाँको भेजकर दीलवाबाद के नड़ों में से शाहजहाँ को १२ गढ़ दिये गये।

एान दैरान का नाम पहले सबर या, शाहकहाँ बादशाह के धापत्काल में विकल गया था। मिलक श्रेयर किसी हिंदुस्तानी को गढ़ में घुतने नहीं देता था। खान दैरान (वहाँ पहुँचा,) एक सुक्तीनी से ना मिला धीर रसे कहा कि तू सुक्ते मिलक श्रेयर के हाथ येव दे। सुरकानी ने वैसा ही किया, तब वह गढ़ में पहुँचा। वहाँ का सब भेद लिया धीर जा शाहजहाँ हुल्त पर बैठा तब उससे

था मिला भीर सब इकोकृत थाई की। याकृतस्में भीर सहबतस्मैं

なもろ

के साथ मुहिम में गया, उन्होंने जाना कि यह ख़बर पहुँचाता है।

जब याकतस्याँ ने देखा कि गढ़ टूटने की है तो बाहर निकल गया।

पोंच-छ दिन पीछे दीपहर की नगाड़ा बजाकर चढा। राव ददा

(चंद्रावत) के साथ लढ़ाई हुई, दूदा और याकूतला दोना रोत रहे।

धाये तब यहीं याकृतलाँ भी स्राया ।

ली। पीछे याऋतलाँ के साघ ये भी का मिले।

स्मानेलाना के पीछे शेख फ़रीद श्रकवर वादशाह का दीवान हुन्ना। प्रयाग से जहांगीर की बुलाकर वादशाह बनाया वन र घड़ी के लिए दीवान रहा, फिर २ वर्ष पीछे सानेसाना का पद पाया। टोडरमल मरते समय कह गया घा सी दफ्तर हुँडवाया। खेलूजी मालूजी कनड के पहाट में रहनेवाले कीलियों के चाकर हो। मलिक श्रेयर ने उनकी कहा कि इन को लियों की मारी दी यह सब ज़मीन तुमको दे दूँ। उन्होंने कोलियो को मारकर मूमि

में हस्रोत नैयसी की ख्यात

एस वक्त पाच-छः पडी दिन शेष रह गया था। रोखजी माजजी

# शब्दानुक्रमश्चिका

(年)

### वैयक्तिक

#### ( प॰ = पद्दला भाग, दू० = दूसरा भाग )

110, 111, 112, 140, 155 न्प र्थगराज—द०२. २१४, २१६, २१८, दृ० १, १०, श्रंतरिय--द ० ४६. 12, 18, 16, 10, 15, 22, शंधनेय-१० ६४. २६, २७, ३१, ४०, ११४, १६६, २०१, २०८, २११, २४०, २४१, २४४, २४०, श्चंबर हचशी-द ० ६२२. 181. 182, 888, 841, शंबराय-प० १६६. 827, 880, 881. श्रंतरात-पुर १२३. थकवरनामा—द् ३४२. श्रंबरीय-प० म३. ४० २. धका-दू० ३६४, ३६७. श्रंबसिंह-द॰ १३. श्रंबादित्य--प॰ १४. धकृतासु-द्• १. शंबादेवी--प॰ १०. भक्ता—प॰ १८०, २३१, २४२, शंबाप्रसाद-प॰ १७, १८. २१४. द् ३२१, ३४०, थर्जेगज—प॰ ३४, ११४, १३६, शंबाप्रसाद राजा. गृहिल-पव 144, 144, 100, 104, 284, 922. राविका भवानी-प० १०४. २४०, २१२, दू० १, १८, २०, ४१, ४१, १६२, १६४, ३६४, प्रंतुदेव—दू० ४८४. श्रंबेतपसाव-वे -- "ग्रवापसाद"। दे६⊏,दे७१, दे७२, दे७४, ह८२, थंशमान--द्• २, ४८. ३६०, ३६४, ३६६, ४००,४२०, द्यकथर-प० १६, ३१, ४०, ४६, धर्थ, धरः,धर्व, धर्व, धर्थ, **र्**ह्म, ६२, ६८, ६**६**, ७०, १००, ४१७, ४७६,

```
( २ )
```

च्यवेशात्र वरहथवावा—द० ४४. —पहला, राव जगमल का--प॰ 123, 128, —दुसरा, राजसिंद का—प∘ 123. —मादावत—प० १६२, १६४. —रवाधीरात-प॰ १६. १६१. ...-राव ....प० १३७, १३६, १४**१**, 385, 380. ---सवळ---द् ० ४१६. —सर्जन का—प॰ २१३. —सोनिवरा—प० ४६, ६१, ६२. द । १११, ११८, १६६. बर्शसिंह--तृ० ३१, ३११, ३४२, 830, 887, 844. धार-प॰ ६१, ६४. द्यगासिंह--द० १७, ३२. चरिनपाद्ध---प० १६६. चित्रंश--प॰ १६८. व्यक्तिवंशी---प० २२८. द्यप्रिवर्थे--प॰ ८४. दू॰ २, ४८. ध्यप्रियमाँ--प॰ १३. झरळ—५० ६४. द्० ३२०, धाचसदास—प० ३४, ६४, ६६, ७३, 188, 184, 188, 102, 108. दुः १०, १६, २१, ६६, १६६, द्दत, द्द**३, द्द**द, द्दत, 207, 221, 222, 220,

240,844. ·

--- HIZI-- = 0 3 80. 3 88. 3 4 0. 201. —राव—र ० ३७६**.** —शक्तावत-१० ६७. —सुरवायोव—दृ॰ ३४७, ३३७, goe. श्चचळसिंह-—दृ० **१**७. श्रवला---प० ३४. १८०. २४०. द० ३२, ३४३,३⊏१,३⊏६, ४०३, ८१२, ४१६, ४१७, ४३२. —्यायमलेख-प० १००० —राव—प**० १००.** —शिवदायोत—द् • ४१*५*. —शेखावत—र॰ ४३· ब्रचलेश्वर महादेव---प० २४, १०४, 970. सञ्ज—प० ६३. तृ० २, ४. ४६, १६१. श्रज्ञददेवी भटियाणी-द् ०२००. ब्राजवसिंह-प० ३६, ६७, २६४. ह० २१, २२, २३, २४, ६२, इष्ठ, ३१, ३६, ४२, २००, ६६८. ४१२. धनवेटिया-द् ० ४७. धनमळ---र्० ६०. श्रात्रय ( बदा )-हू॰ ३४०. धातपर्वद--- २० ४३. श्रह्मपदेव या श्रज्ञयराज-प॰ १६६. द्यज्ञयदेती-प॰ १८४, २६८.

चचळदास सीची—प॰ १०२. **द्**०

998.

द्यजयपाल-प० २०१. २१२. २१६. २२१, २२२, २३४, द्रु ४७६, ---चक्कवै---द ० ४. --- वा जवराज--- प० १३८. शजय बीध—द० ४. यजयमुपाल राषा--प॰ २३१. यजयमाळा-- १०१६. धनयराज (जयदेव या घरहरू)-ए० 188. श्रजवराव—प॰ १८१. धजय वर्भ-प॰ २४६. श्रजयसिंह महाराखा-प० २१, २२, २३, १६, १४७, द् १६, १६, यामगाम--पव २३०. यजवारा-द् ० ४७. श्रजादिस—५० ३४. यजादे राणी—देव—"यजयदेवी" । सजीज के।का--द० २४४. धजीत माजदेवीत-द० १६६. —सामन्वसिंहोत-प० 142, 143.

कतीत माजदेवात—प् ० १६६, —सामन्तर्सिशीय—प ० १६०, १६२, १६६, ध्रमीतिसिंह—प् ० १८०, —महाराजा—प् ० १८७, व्राजा—प ० १६, १४३, १७६, १००, १६६, १४२, २४४, १२२, १२४, १६६, ४७१, ४००, —विज्ञायत—पू० १६४, अउद्गु, आसा का—पु० १६२,

ब्रदेरण—क∘ १४२.

अह्कमल—दे०—"आर्ड्कमल"।

सह्राज—दृ० ४७४.

सङ्क्वाल—प० २४.

सङ्क्वाल—प० २४.

सर्वापाल—दृ० ४४.

सर्वापाल—दृ० ४४.

सर्वापाल—दृ० १४.

सर्वापाल—प० २३४., २४४.

सर्वापाला—प० २३४., २४४.

सर्वापालाल—दृ० २४०.

सर्वाहळ—प० १०३, १०४, ३२३,

१७७, १०२, १००.

—नवाद—पू० ४०६.
स्वतंत दे पँवार—पू० २००.
स्वतंत -पू० २.
स्वतंत -पू० २.
स्वतंत -पू० १६.
स्वतिधान या प्रवाह्मारी, राणी—पू०
२०१.
स्वतिधि -पू० २.
स्वाहि-पू० २२४.
स्वाहि-पू० २२४.
स्वावाहि राजावत—पू० २०१.
स्वतंतिह राजावत—पू० २३०.
पू० १८६.
स्वतंताहि -पु० १०५, १०१.

यनैद्रपाच-दृ० ४४६, ४४७,

**बनकसिंह रा**ना—दृ० ४८**१.** 

चर्नदराज—प॰ ८४,

धनराय---द् ० ४८.

धनतसिंह-प॰ २३० चनादि--र० ३. धनामि—प० हरे. थनारकजी--द० २००. धनिंद---द० ३६४. श्चिम्द्र--- ४० १६६. द० २४६. --गाह, राजा-द् ० ७. धम्-दः ४४८ शतप--प० **≍** धनुषराम—द० २१. धनप्रसिंह-प० ७६, २००, २१६, 221. 20 18. 20. 24. 184, 200. 201. धनेक साह, राजा-द० ४६१. धनेरराय-पण्डर. थनैना—द्∘ १, ४⊏ भने।पर्सिंड--प॰ स्. दृ० २२, ४**१**१. --- सहाराजा, धीकानेर---ट० ४७. अपरदे।डिया - द् ० २५०. चवराजित—प० १७. २४६. चन्पादेवी राष्टी—य॰ २३१. धवड़ा---द्० २४७. शब्दरशीद सुवतान मसकद गज-नवी--ह० २४६. धस्त्रवद्यार्था—प॰ ७०, ७३. दू० 80% ---पानदीराम--द् ० २१४ मन्त्रल पातल—प० १६, २१७. **ह**० 210, 211, 218, 281, 841. यमंगसेन-पः ६४.

यमयकर्ष--द० १७, श्रमपक्रवर देशवरी--व० २०१. द्यमयचंद्--द् ० ४३. द्यमयदेव महाधारि--प॰ १६६. द्यमयपाल, राज्ञा—द् ० ४८६, 272. ध्यमयसिंह रायाः—प०२१, २२, १४१, १८०, २४०, २४४, २४४, द० ₹**₹₹, ४**₹७. द्यभा, राषा-दे॰ "धमयसिंह राषा"। —राजसी राया वा प्रत्र—प० २४६ —शेखावत-ह० ३२. ४२. —सीबळा—र० ४१७. धभीहरू-प० २४६. द्यमोहरिया भाटी--१० २६०. म्रमर-द्∘ २१४. ---गाहेय--प• २००. धमरजी---द् ० २१३ द्यसरतेज—द० ४. धमरमाय---दु० ३म धमरसिंह—प॰ १**१, १**५, १४१, २१६. ट्० १२, ३२, ३४, १६७, 145, २००, ३३७, ३३१, ३१०, ₹**₹1, 8≈1. 81**%, 8₹₹, 8₹ø, 221, 222, 221, 222, 228, 843 —हाँचर राठाँद्—प॰ १३४, १६१, 101, 150, 411. -- महाराया--प॰ १, ११, २१,

**३४, ३४, ३६, ४७, ६२,** ६४, ६६. ७०, ७२, ७३, ७७, ६५, ६६, १३२, द० ४२७, ४७२, थमरसिंह-राजावत-द् ० २००. --राव--द० १६७, ३६४, ४००, ४०१, ४०३, ४०४, ४१८, ४२३, 828. 835. --रावल--द० ३३=, ३४१, ४४१. —हरिसिंहेात, राव—प० १००. श्वमस्थी—प० २३७. श्रमरा—प० ३४, १३७, १४४, १४७, १४८, १४६, ११०, १६६, १७६, २४म. २४१, २४७, ४० २६ 988, 220, 229, 224, 255, ३६६, ४०२, ४०३, ४१०, ४१२, ४२०. ४३१. —ग्रहीर—द॰ ३२. --संगारीत-द् ० २४, -चन्द्रावत देवद्र प०-११७. —-वेबाकार--द०२=२. ---भाखर का---इ० ३२३. यमानतस्यी—प० हरू. श्रमितासु—दु० २० यमीर्धा-दे॰-- "ग्रमीरवाँ"। श्रमीखान गे।री-दृ ० २४१. अभीनर्खा—द्०२४४. चमीपाल--द्० ३. द्यमीरखाँ—द्व २४०, २४३. समीरजी रणहें।दृजी-दृ० २१३. धमीरुखा--द्० ३१८.

धमीशाह सबसान-पं• २२. श्रमेरिकन श्रीरिपेंटल से।साइटी का सर्वेल--द० ४४. थमोलक-द० २४८. समोसकदेवी--दृ० १६६. श्रमपैया--द०२, ४६. बस्तवास, राजा--द० ४८७. श्रम्ताय--द् । ४८. यरदक्मल-प० २७, १७, १०७, ११७, १४४, १६६, २४१. द् £0, £2, 905, 902, 100, 120. 184. —कांचबोत्त—**ट० २०**३. --पूँडावत-प० १२, ११, १०७, ---राडोड़---वृ• ६३. चरहर रावळ---प॰ =७. श्चरिमर्दन--प॰ ⊏३. अरिसिंह--प॰ १७. ७६, १**१**३, 128. --राखा--प० १८, ११, २२, १०६, १०७. दूर १०६. —राव—प० १६६. —रावल---प० ८४, यस्यादस-प० **१३.** घरखोराज राजा, चीहान---प० १६६. २३६, २२१. बस्मब—द् ० ४८, व्यरोद भक्तर—मू० २६२. थर्क--ह० ७८,

```
( ( )
चर्छेन-प॰ ६०, ६४, ६७, १११, चलमर्सा-प॰ १६७.
   ११६, १४६, १४६, १६७, धळ्यास हाजी-नृ ३१६.
   105, 201, 214, 285.
```

40 \$t. 152, 158, 200. 261. 204. 224. 241. देश्व, देश्व, देवदे, वेदद,

\$04, \$ER, 80R, 814, 848. 850.

—ऊहद्-द्व ४०१.

—नरसिंद्देशत—प० १५०.

-- राषा--प० १६०.

—रायमबोत्त—द० १६१. --- हादा<del>---</del>ए० *१*१.

यर्जनदेव-प०२१४.द०२१२,२१६. यर्जनपाल--द० ४४६. चर्जनपाल या सहनपाल---द० २१०,

292. धर्तुनवर्म<del>- दू</del>० २४६. धर्जनसिंह—प० ७३, ४१४, ४११.

श्चर्तनेत भाटी-द् २१८. श्रणीराज ( श्रानखदेव या श्रप्ति-पाछ )—ए० ११६.

ध्यप्रविव-४० २६०. थर्घसीम राजा—दू० ४८४.

**यऌड्या—र्∘ २**१६. थवार्वा—द्०२७, ४१, थवगर्वा—प• १६१. दृ० २४६. चल्रघरो—द्० ४, ६. चलपदा<del>ि</del> ५० १६०. घलबेख्नी—द्० ४४६, ४४०.

भजावहीन सिल्झी—य॰ १८, २१. 88, 102, 208, 222, 222,

144, 140, 141, 148, 104. 140. 200, 212. २१३, २१४, २४४, २४६. टू० €, ६६, ३६0, 28€, ₹1€, **\$30, 840, 848, 850,** 803, 850, 853, 853,

880, 889. द्यतावदी—देश "ब्रह्णावदीन शिवजी "I थलीखाँ—हु० ३३२, ३४६, यलीयद्वीर्धा-द् ७ ४६३, श्रस् रावद-प॰ <sub>मध</sub> घर्लंदियो*-*-इ० २१४. चलोघरा-दे०-"चलघरा"।

घष्ट्र--प॰ १७, १८. चल्हण या धत्रयात-प० १६६. चवतार दे राखा-ए० २४७, २४८, ₹88. धवला रायमखेरत—द्**० १**६२. श्रम्बमेध—दू॰ ४८४.

श्रव्यात या श्रासराज-प॰ १०४, 118, 120, 142. श्रसकरी कामरौं—द् १७. धसमंत-द्० २, ६. घसमैजस—दू॰ ४८. ग्रस्मक—दू∘ २, झहदी--प० **१**६१.

सहमत्—य० २१४. तू० १६६. सहमद्दर्श-—प० २१६. सहमद्दर्शाः गुजराती--प० २६. तू० १११, २४२. --इसरा--प० २५६, २१४-

सहिजन-दू० ३२१

श्रहिनधु—प॰ ह्रा३. श्रहिनाग—४०२.

श्रहिषय शजा—दू० ४०. श्रहिषय शजा—दू० ४०.

ब्रहीन—दू∙ ४८-

ब्रहेदी—द्० ३म०. स्मा

द्याचा—दू० ४१२.

थाईवान—कृ० २४०, ३८३, ४२३, ४४३, ४४७.

ष्टाईदास—दू० ३०८. ष्टाईन थकवरी—प० १६. दू०

२०८. श्राका—क् २६०. श्रास्त्री या प्रतिज्ञा—य० १७४. श्रास्त्र राव-—य० १६६. श्रास्त्र राव-—य० १६२, १८३, १८७,

१८४. चाह्य जोरू (रिवृया शाहजादी) — इ॰ ४६०.

्रातमस्त्री—दू० २४१, २४२, २४०,

865.

श्चात्रम हुमायूँ---दू० ४७६.

बाहा दुरसा—प० ७०, १६३, १२१.

श्रादा—प्रका—रू० २४१. भाषा—रू० २१०. सादि सुगादि—प० २११. सादिस, राजा—रू० ध्यरं,

श्वादिनाय याश्चयमदेव--प० ३, ४४. श्वादि नारायया--प० २०१, २११. दू०१, ४७. धादि वराह--प० २२१.

स्रादि श्रीनारायण—प० हरे. स्रादिसय राजा—दू० ४८४.

—जैसावत—दू० ४१४.

—राय—टू० २. —राव—ट० ३८६, ३4६,

शानेद हुँबरी—प॰ ४४. स्रानेदचंद राजा—दु० ४८७.

यानंदसिंह--नू० १६, २१, ३४, २००, ३४०, ४४३, ४४४, ४**४१.** 

२००, ३४०, ४४३, ४४४, ४४४ भ्रानल---प० ८, ३८६, १८७, २३६, ट्रु० ४.

धानसदेव---प० १६१. धाना---प० १६१, १६७, १६६. दू० १६६, १७४.

१६८, १७४. —बादेला—दू०१६८, १७० १७३,

१७४, १७४, १७६. माना<del>इ -</del> प॰ २१६.

व्यापमक---प० ११८, २४६. व्यामेत्र---पू० ३. व्यामर---पू० २४७.

मामर--द्० २४७. चारंबराम-प० १५४, १६१,

```
( = )
        202, 218, 220,248, 240,
```

चारण्यराज--२११. धार्य सिद्धांत-पू॰ ४७१. थाल-ए० २३२. शासम्बद्धाः चार्च आखणसी रा.---द० २४२. थालमगीर—दे०-''धीरंगजेव''। चाल या चहुर राव--प**ः १**१, ११. बाल्ह्य-प० १०१, १२०, १२३, 180, 122, 101, 102, 102, 5¤₹, २४1. --देवहा--प॰ १६४.

—माद्रदेचा—प॰ २१७. —सोष्टड-प० १६४. चाल्डलसी-प॰ २४१, २४६. दू० o, 905, 882, 888 थाल्हा---प० २००. द० महै, मछ, ==

भावसिंह--द० ३१. धाराकरण कलवाहा--द् २०८. --रावत--ए० १०४. ---रायल-५० ६१, ६०,

द्याग्रापरी-दे०--''श्राशापूर्यं। देवी''। भाशापूर्वा देवी (भाशापुरी)-पः 142, 168. 40 114, 158, २२१, २२२. आसकरण--प॰ ६३, मर, १४२, 188, २६०. द्० ६, ११, १२,

12, 22, 25, 125, 127,

144, रमम, रमर, २६४, २६८,

धाशादिस्य-प० ११.

--सत्तावत--1**३१, १**३२, यासकमारी-द• १४, १६ श्रासधान—द० ४१, ४६, ४७, ४८, ६४, १६५ धासकर्दा-द् • ७. थासराव-ए० १०४, १२३, १७१, 303, 1=4, 1=8, 280, 20 मक, रदर, ३१४, ४३८. --रणमलोत--द्र० १६६.

४२०, ४२९, ४३८, ४६६.

यासकरण-जसहद्वीत-द० २८६

- राव, प्राठिया-३६२, ३७१,

---भीमावत--द० ११७.

---राव---४० ३१४.

936.

--रतन बारहट--द ० ३००, ३१४. श्रासराज—दे•—"श्रश्वराज"। श्रासञ्च—४० १४२, १६०, २४४, घासा—प॰ १७३, १७४, १७८, २३८, २४८, २४०, २४८ द् ० ३३६, ३८२. १८१. ३१०. ३१६, ४०८. 804, 810, 811, 814, 881, धर्स, धरेड, धरेर, धण्डे. —तेजसी का—र० २**८२.** --निवादत-प० १६८ धासाप्ररी—दे•—"बारापूर्वा,देवी"। बासाइद्धि--द० ४८४.

द्यासायच-प० ७७. धासारण—४० ६४. ६४.

```
( + )
```

चासाराव-५० २४४. ब्रासाळ भीळ—प० २१३. थाहरू--प० १६०. चाहास--प० १३, ७७. द्याहरूमा या श्राहेग्छ-मरेश---प० ९३. इंडियन ऐंटीकोरी-ए० ७, ४४, ई'दा-ए० १३३, २२१, २३०, इ०

₹0 8¥. इंदर केसर--द० १६६.

इंदा---द० ३०२. इदी लार्जी—३० ८७. हेत--प० २०६. २३१. २**३**२.

द० २८, ४८, इंद्रकुमारीया कस्तूर देवी-—द्∙

₹0 0. इंद्रचंद—द० ३३.

इंद्रजीत—द० २०. इंद्रपाल-दृ० ३.

इंद्रभाष--प० ३४. द० २८, ३८, 840.

---केसरीसिंहोत-रू० ३६३.

---राव---द् ० ३६. इंद्रवीर-पः. १६०.

इंद्रसिंह--प॰ ६३, २१६. दू॰ २३, १६८, ४३७, ४१२, ४१८.

--राणायत--द० २०१.

इंद्रस्रवा--द् ० १. श्वेद्धावती —द् ० १२,

हक्त-पायक--प॰ १६० इक्ष्वाकु—-५० ८३. दू० १, ४८. हचराद्वीम लोदी-प॰ ४६, ४७६, 953. इयरा सम्मा, राव—द् ० २४६.

हबार--ट० २. हस्माहत स्वी बलोच-द ० ३४७.

383. ई'दी-द० १४०.

• हे दे पहिद्यार-प० १७६, २३०. दृष् ७०, यम, य१, १०.

ईशसि'ह-दे०-"ईश्वरीसि'ह"। ईम्बर या ईसा—द्० २७=, २७६. इंश्वरीसिंह-वृ० ३, ३२, ४४, ४६, 249. 820. 224E.

ईसर-प॰ १११, १७०, १७६, २४६, २४७. दृ० ३२०. —बारहट—प० १३३, दू० २२**७,** 

281. 880. —बीरमदेवोत. मेळतिया—ए०⊁६. इंसरदास-प० ३४, १४४, १४०,

२१६,२४४, २४४, २४⊏, २४६. ₹0 ₹₹, ₽₹, ₽₹, 9₹₽, ₹**₹**७, ₹₹**=, ११७, ११३, १**६४,**३**६६, ३७१, ३७२, ३७६, ३०६, ३०३,३१४,

४०२, ४१२, ४१३, ४१४,४२०. ४२२, ४२४, ४२६, ४३३.

--- बर्देशज का--प० २४३.

--कल्याखदासोत--द् ० ३१२. --कुंपावत्--दू० २३.

प्रेसरदास, राया-प० २४८, २४३. —रायमलोत-ह० ४९७. ईस या उसी-द ० ४. ईसा ( ईम्पर )---द् ० २७८, २७३. र्ष्ट्रहर्दे, द्वदा की खी-प० २२१. र्ष्टहदेव सोलंकी-प॰ २२१. २२६. ₹\$¢. उ ररामण सीह, सिप्तरावत-द० ८७, 326 त्रगमसी पर्डिहार—प॰ २४२. —राखा-प० २२३, २२६, २४६. द० ६०. 2071—40 185, 140, 198, **2**0 368.803 स्प्रसिंह—द्० १६. रप्रसेत-प॰ दर, १०, ११, १८०, २६०. क्० ४, १६, २०, २४, ₹8. ₹9. ₹₹, ₹5. --- नरसि इदासीत--- दृ० ३४. -- चाँसवाडे का--प० १७०. -- शबस-- प० ३२ इल्र्रगादेवी ईदी—द्०ेद४, १६४. रखरंग मोकल—द् ० ४३८. श्रुवासाव---द० ४३८. धत्तम—ए० १८, ८४, --- ऋषि---प० २१४ बत्तमसि<sup>\*</sup>ह—द् ० ४१३. धरपलराज या वपेन्द्र—प॰ २३३. २११ क्० २७४.

रदयकर--प० द्वष्ट. बद्यकर्षे-प० ४०, ४१, २३१, २१२. द० ३. ७. म. १२. २७. \$0, \$2, \$0, 80, 8E, \$\$E. —रायमङोत शेखावत—द् • १४६. वदयक्षर चहपाण--ट० १६६. वदयजीतसिंह राजा--ह० २१३. बदयर्वध—प० २३२. रदयभाण—प॰ १३८, १४**१** ह० 국도, ३०, ३도, ४२, ३३도, ३४६, **380, 888, 888.** रदयमल. शर्जी--ट० ४८६. बदयराम-द्• २१. १६=, ४१३. उदयसिंह—य० १६, ४७, ४८, ४०, <del>43, 48, 4</del>6, 60, 64, 68, हर, १०६, १०६ ११६, १२४, 182, 185, 122, 162, 727. go 11, 21, 24, 82, 88, 136,180, 182, 200, 323, 128.13¥. 382. 353. 155. 301, 388, 828, 821, 828, ४३१, ४३२, ४३६, ४१२, ४१३, ४१४, ४११. —श्ववंशाजीत—प० १६८. —कीरतसिंद्देशत,राज्ञावत—द • २ · ६. --गेरपाल मालीत--प० २, १८. --ददाका प्रत्र--प० १४१ —वेवड़ा—दू० १२४, १३४. —याधायत, राव—द० ३८१. --विद्रञ्जदासीत--- द० २२,

20 Ben. —सहाराखा-पद ३, २१, ३४. Bo. 44. 42. 48. 40. 49. ₹₹, **₹₹, ₹₹, ₹**\$0, **₹**\$9, 937, 182, 922, 169, 168, २३७. द० १४, १६६. -- महाराणा ( मीटे राजा )---प॰ ER. EE. 138. 18E. 180. 141, 152, 150, 102, 105, 108, 220, 80 22, 18, 19, ₹७, ₹8, 188, ₹०₽, ₹18, ३३४, ३३६, ३४०, १६२, ३७०, ३७३, ३७१, ३७६, ३८४, ३८६, 3 8 9 . 3 8 4 . 3 8 9 , 800 , 80 9 , 811, 818, 814, 816, 815, ४३०, ४७४, —सहारावल दसरा—प॰ =**१.** ---या स्दींग--प० २३४. २३६. -- रायसिंह का--प० १२३. ---राव---प० १२४, १२६, १२७. १४७. १६६ ट्र ३६२, ३६३, 368. 30E. —रावल—प० ८१, ८६, ८८. सद्यसेन राजा--दूव ४८६. षद्यादिस्य—प० १६६, २३१. 345. ष्ठदितराज रावस--प० १६. श्रद्दींग या बद्यसिंह--प॰ २३४, २३६. स्तर्य गहलोत--प॰ २४**८**,

श्रदयसिंह मगवानदास मेडतिया- बदरण गहलीत राजा-प॰ २४%. द० इ. १०, ४६, ३६६. रधासिह—द० ३४. टघीर राषा-द्० ४७२. टपाध्याय—प० २४३. रपेन्द्र या रापलराज-प॰ २३३. マンシ. उपैद्र या ऋष्यराज-- दः २७४. रमरा—द० ४१३. उपराव—४० २८३. रमेद--प॰ १६४. वमेवबँयर सँयर-व २०१. रमेदसिंह-४४४. ररअन-प्रव १६४. उस्किय—दृ०२, ४६. उशीनर--व० ४४८. **उप्**णीक—द्∙ २४४. वसैराजा—दृ० **४**. ङ कंकार कुँवर-प० १२७, ज्या-दृ० ३२३. —मेहेवचा<del>-द</del>० ४३०. —पैरसिंदोत—द ० ३२३. **बद्द--द्०** ∤⊏. कदळ—प० २००, दू० ३१**१.** जदा--प० २१, ३१, ३६, ११६, १२४, १२८, १४१, १७६, 3 mo, 3 m3, 234, 223, २२६, २२७, २२८, १४०, २४१, २४६, २४७, २१०,

२११, २१७, २६०, ८० ४. स २१. म२, म४, २७, २म, १०२, एकछिंगजी—४० २, ६, १२, १४, १६७, ३२४, ३२७, ३१६, 14. 82. 893. एका—द०, ३६४. जदा-उगमणावत-प॰ २२*१*. ---चाचावत---प० २८. दू० १०८, —कुस्सावत—प॰ ३. —त्रिभवनसिंहोत—द॰ १०२. —हंमीर—दु० ३६४. —बचेळ—प० १२४. प्चीसन, सर-प० १०२. —भेरव का प्रत्र—प॰ १८०. पुषिप्राफिया इण्डिका--- १० १०० —मॅंबावत—ए० २४०. द्० ४४. —मलावत—द• ६३. एछवछ--द० ४८. —ग्रामावत--द० ४०८, अक्टावत राठीड्—२० २**१, १०४**, <u> ऐनुल्युल्क—प० २४६.</u> द् ० ६६, १६७, १६८. ऐमळ---द० २२१, २३०. ज्ञा--ए० २३६. ऐरावत कख---प॰ ७. ज्यो जनड---द० २३३, २४४, २४६, २६६, २६८, ३०६. श्रोजा---द० ६८६. —वायनिया जाम—द् २३६, चोमद्-द् २२. थोर-द० २१४. 280. जना राठीड्—द्∘ ६⊏, थोडी-द् २११. कमजी—दु० ४१७ योसत--द् • ४८६. घोसतव--द् ४८६. क्रमट परमार--प० २३०. २४६. क्रमरसिंह---वृ० ४१२. घोळ--प० १६२.

**ऊटड गोपालदास—द्**० ३४२, ३४३,

धीरंग-द् • ४६२. 801.

धीशंगजेष--प० १, ७२, ७६, ६८, उहा-द् १४।,

ਜ਼ਾ

२१६. द् १४, ४१२.

क

ऋतुपर्यं—दृ० ४८.

कंक्द्रेय-४० २४६.

भाषभदेव-- ५० ३, २२१. कंकाजी देवी---प॰ २३२. ऋषि शर्मा---प० १३

कंमा-दृ० २१६, ४१६. कॅंबरसाल-द॰ ३१. कॅयरसी--द० ३४३. --राणा--द् ० २४४. कॅंबरा—प० ९७३, २४८, २४६, वन्हीराम—द्० ४४७. 248. वैद्या-दृ० ४१, ४४. कद्धस्य—द॰ ४. --- वंश---प० २२८. कत्तः (कर्कराजा)—प० २२८, तृ० कपूरचंद--द०२७, कछक---प०२२६. कचरा—प० ३४, ६७, ६६, १७६, २३⊏, २४७. दृ० २६, ३०, 810, 812, 814, 874. —बदयसिक्षात-द॰ ३६३. कक्षवाहे--प० ४, म, १०४, १६४.

द ० १, ४, ४४, ४४, ३७३, 823. —कंडल के—दू० ६. ---प्रधान के---ड०६. कछोद्धिया—प० २३०. कच्चपदात पॅशी—इ० ४४. कद्रक--प० १२०. कटायो—ए० ६३ क्षप्रसा-पव २२१. कनकसिंह-दू० २२.

धनकसेन-प० ८४.

क्रमकावती-प्रा ११६. द्र १४.

कनिंधम, जनरख-द् ० २४४. हतीगम-ए० १७७. कन्ह—प० ६१. द० ४६, ४५. कन्हपाल-देव-"कान्हराय"। वपस्तिया—द् ० ५७, कपालदेव--द० ४७. क्षपर-प० १७०. द् ० २६१, २६२. कपर कली--ट० २००. २०१. —दासावत—द**० ३०.** कपूर सरहठा-द० २६२, १६४,३०६. कमधज--ट० ४७. कमस्बा--ट० २२६. ३३०, ३६३, ३६४, ३७६, ४०६, कमळ--प० = ३, २१६, २३१. दू०

9. 3. 248. कमजादित्य--प॰ १४, क्सलादे--प० १६४. कमलावती--द० १३. कमालदा---द्र० २६३, २६४, २६६, 38E. कमालुद्दीच--प॰ १६४, दृः २६१, २६२, २६६, ३०६, — मलिक—हु० ३१६, कमोदकत्ती--दृ० २००. कमोदी-दु० २००. कम्मा-प० ३१, ३६, ६१, ६७, १४६, १४६, २३८, २११, २१६, २६०. दू० १६०, १६८, १४६,

₹₹₹.

करमसोत-- ३० ३३८, ३१२, ४०७,

कम्मा धोरंधार--दृ० १७१.

देव १४१.

करमसेन-प॰ ६६. दू॰ ३८, ३४०, ३७३, ३८८, ४२२, ४३०, ४४३.

—रहसिंहोत—ए० ४४ 458 करणदेव सोखद्वी राजा—प॰ १६६. करमा--- ५० ३४, ३४८, १४१, १८३. करणावत कडवाहे--द० ४४. ---सवास---द० २७. करमेवी-प॰ २४, ३४, ४०, ४३, करणीदास—द० ४०. कामापादरण केंबावेवाजा-द॰ ३२४. ₹8, ₹₹, ₹8, 90E, 908, करमचेंद्-प॰ १४४, १४४, १६६, १११. द् ७ ४१२, ४१४, ४७२, २३२. द० १७. २७, ४३. १६६. करहा-द० ४७. कर्क-देश-"कक्"। ३०८, ३३३, ३४०, ३७४, ४०२. कर्कराज राजा राठीड--प॰ २३१. 833. कर्टिशस-द् ० २४४. —जस्सा—द**ं** ३२३. कर्य-प॰ ३४, ३६, ३४४, १४६, --परमार-प० ६१. —राजा—प० ४६. 185, 188, 140, 150, करमसिंह या करमसी-प॰ ३६, 104. 212, 212, 218, ६६, ⊏१, १३७, १**१७, १**१३, २१६, २३८, २४१, २४६, १६४, १७०, २३७, २३८, २३६, २४८, २४१, वृ० १२, २३, २४०, २४४, २४२. द् ० २६, २१४, २१६, २८३, ३०८, ४०, १६६, ३२८, ३२६, ३३०, 228, 225, 262, 266, ३३२, ३४३, ३७१, ३६६, ४०८, 365. 207. 305. 380. 894, 803, 800, 807, 817, 818, करमती अचळावत--- दू० ४२३. ४३८, ४२६, ४७८, ४७६, —श्रासिया खींबसरोत—प॰ १४३. —गेहेला या घेळा—प० २१३. —चहवाय--प० ३४. ₹1₺. --गोहलदा--द० ४८३. —चीया—प० ११८. --- घोघा---द० २१४. —गाव--प० १६६. —रावत्त—द॰ ३२८, ३२६. --पीयावत--प० २४७. —रावद्य—प० ८४, ८१, १००.

--राजा--द् ० २१२, ३६०.

-राया-प॰ २१, २२.

-राव-द् • ३६३.

कर्ण रावल-प० १६, १८, १६, २०, करवाण जेसलमेरी-४० ३४६. or. 48. 40. 389. 388.

८० २६१. २८३. ४४०. -शितिसिंहीत-दृ० ३३१.

कर्णांडेव या कर्णराज-ए० २२१.

क्योंसिंह--प॰ १६, २१, ७४, ७६, द्र० १६४, २००, ३७६, ४३६,

883.

—क्षॅवर—प॰ १३४. कर्गाटिख-ए० १४, १६, १८,

कर्पुरदेवी—प॰ २००.

क्रमेचंद नहका--द॰ २४. कर्मवती कॅयरी-पव ४७

कर्मसिंह रावत दसरा—प॰ ८४.

कळंकी राजा—क ४८६.

कलकरण--दृ० २०४, २०४. कलचरी-प॰ २१६, २२०. दु॰

૪૪૬, ૪૪૧.

कताश शर्मा—प० १३.

क्लहर, पत्ता का--प॰ १२४. कलादिख-प० १४.

कलावती-प॰ १६५.

क्रलिकर्ण-द० १३७, १३८, ३२०, ३६०, ३६४, ३८०.

क्छियुग संवत्-द् ॰ ४४३. कलीसिया--प० २३० क्लोलसिंह राजा-ह॰ ४=३.

क्लमप—क्० ध

क्रल्यास-—प• ४२, ६७, २३⊏.दू०३,

४, ४६, ३४६, ३४७, ४७३,४७४.

—माला—प० २०७.

--- मरताणगडिया--- द० ६३१.

करुपाखचंद राजा-तु० ४८८.

कल्याग्यदास-प॰ ६४, ६१, १६७, १८३, २३८, २४४, २६०, छू०

11, 12, 21, 22, 28, 28, 87, 989, 985, 878, 888.

રેજરે, રેવર, રેવર, રેળર, રેળજ, \$5\$. 892. 8k2.

—पृथ्वीराजोत—दः २६.

---भाटी---द ० १६४.

—नारावणदासीत योहा---प**ः** 352.

--रायमजोत--प= १८०, द०४०८.

—रावल--द् ० ३२३, ३४१, ३४६ 881.

फल्याखदेव—द्**०** ४. कक्याग्यदे-न्द्रः ६६, १३४. करुयाया देवी--द् १७,

कल्यासम्ब-प॰ मह, ६०. ट्र **27. 188. 188.** 

—उदयकर्खोत बीटावत—इ०२०७

<del>-</del>जयमले।त-प० ६१. -- सब--प० १३७. त्० ३१.

१४६, १६६, ४६३.

—रावल--द् ० २६६, ३२२,

कल्यायसिंह--प॰ ६६. दू॰ ६, १३, १६, २३, ३२, ३६, ३७, ३८,

180, 852,

क्ल्यायसिंह खंगारीत-द० २४. कहा-प॰ ३४. ११६. १२६. १३०. 184, 184, 184, 140, 181, १७६, १७८, २३०, २४१, २१९, २१८, २६०. द० ४३. 907, 205, 227, 220, 244, ३७४, ३७४, ३७८, ३१४, ४०३, ४०१, ४१६, ४२१, ४३३. —जामलेत हाडा—प० २४. -जयमलेख-भारी-२० ३४१. 283. ---देवडा मेहाज्ञकीत राव--प॰--१२१, १८२. —पँवार—प**० १२७**. —धीटावत-द० १३४, १३६. —रतमावत—दू॰ ३७८. --रायमञ्जात--दृ० ४१७, ४३७. द० २४०, १३७. क्विप्रिया (अय)--द् ० २१२. कश्मीरदे-द् 188. क्टरवप--प० दर, २३१. दृ० १, ३, 29. कस्तरदेवी या इद्रकुमारी---द्र०२००. क्षांचनदेवी--प० १६६ कांधदनाय—द्०२१८. कांचळ--प० २६, ३३, ३४, ३४, 14=, 142, 162, 220, 240, २६०, टू० १०६, १६०, १६१, २०३, २०४, २०६, ४१४.

कांचळ खोलेचा--प॰ १४=. ---देवडा--प० १६३, ---राठाइ रिणमलीत नरवद रावत <u>--</u>7∘ 188 —शिवदासीत-दृ० ६८१. कांघलेात राठाँड्—दृ॰ ३४१. कावित्या चे।हान—प**०** १८३, काञ्च — रू० ३, ४, ६, ४६, कादा काघळ—द० २०४. —वावा, राव<del>--</del>द् • १६२. काक्सस्य—ए० ८३, ८० १, कागवा—द् ० ४८१. काबेळी चारवी—दः १७६. कावेले चारण—द्रु० १७१, १७८. काती की लाग--प० २१४. काठा--ए० =. काटी-दृ॰ २१८, २२१, २२४, २२१, २४६, ४६२, कान-प० ११७, १७०. कानद--द० २२८. कानावत---प० ६१. कान्ह—प॰ ३४, ६८, १४४, १४८, 140. 148. 144. 144. १७०, १७८, २४१, द० १३. २१, २६, ३०, ४१, ६६, १६५, 188, 229, 220, 224, ३३७, ३३१, ३६१, ३७१, 207, 257, 254, 244, रेहर, ४००, ४२१, ४३२, ४३३, ४७३.

कान्ह किशमायत-द० ४०८. —केलखे!त—द• म**ः,** १६६. —कोली—३० ४६२. —सेगल-प० १४०. ---राखा---द् • ४७२. --रायमकोत राठोड्--द् ० ६५. --राय-द० ६६, १३१, ४३६, -साटल नरहरेल सीसे।दिवा-U0 15. कान्तर--प॰ २११, द॰ ३०६, कान्हडदेव-प॰ ११२३, १४८, १४६, १६२, १६३, १६६, १७३, १७४. द॰ ६१, ६६, १६०, १६१, ₹⊏€. — बहवास — प॰ २१. दू॰ ४८०, 953. —या नेहरदेव—पव १६०. -- epr - qo 148. —र∣य—प० १४६. दू० ६⊏, ७०, धद्द. —रावल प॰ हर, १२०, ११३, १४८, १६०, १६१. द् २८४. —सार्वतसीहोत, राव—द ० २८४. कान्हदास—दृ॰ २२, ३४, ३६६, ३८८. कान्हा--प॰ २१, १११, १७१. ૧૭૭, ૧૭૬, ૨૪૬, ૨૪૭, २१०, २१६, द् ० ६, २८, ६०, ५६, २०, ३३, ३४, ३४, १५ १०२, १०४, १६६, २०४,

222, 810, 892, B12, धरम, धरह, धण्डे, —गोलेवा—प० १६३. -- तेमसी रा**या के प्रम--व**० २४२. —शय-प॰ २६, २४३. कान्ही—प० २३२. कापार---द० २६१. काया—प॰ २३०, २३३. द् ० ४⊏1. कामकार्चद्, राजा—दू० ४८७. कामपति शर्मा—प॰ १३. कामरी—ट॰ १६२, १६६, कामरेखा--द ० १६६. कामसेना-द० ११६. कामादित्य-प० १४. कायमध्यी—४० १८६. कायमधानी—प० ११६. काया—द० २४७. कारेट--द् २४७. कालकर्ण या केल्य रावल-दव २=२. कालड् राय-द् ० २६१. कालभाज-प० १७. कालभैरव--प० १०४, कालमहा-ए० २३०. कालसेन—प॰ २३१. काला-प॰ २३०. दू॰ १०२, ३१२. कालिया---प० २०७, २०८, २२१. कालीसेघ—प० वध. कालुगोहिल-दृ० १०१. काले।टिवासो राठोद--वृ० १०२.

```
( १⊂ )
```

काल्हण-द• २६०, २८२, २८३. 285, 83E, 880. कासिमार्थी-प्रव १३७. काहिया-- ३० २१४. किरहा-द० ३१०. किराह-प॰ १०१. किजहार्ने, प्रोफेसर---प० २३२. किशनचंद, राजा--व ० ३३, ४८८. किरानदास-प• ३६, ६७, १४७, १४८, १७८, २४८ ट० २१, ३३, ३३०, ३३३, ३७१, ३७४, ३७६, ३८२, ४२० ४४४, ४४६. किशन चल्लग्रीत भाटी--द॰ ३४६. किशनबाई राठोइ—प॰ १४६. किशनसिष्ट—प० ६४, ७३, **≒**६, १६७ ट्०७, १२, १६, २१, २२, २३, २४, २४, २६, २८, ₹0, ₹1, ₹8, ₹4, ₹5, ₹5, ४२, १६६, २१३, २३८, २३६, 180, 168, 186, 208, 355, 380, 803, 808, 889, 889, ४१४, ४११, ४१६. —संगारोत—द् • २४. —राजा—द० २०५ —गठोड—प० १७७, १८० द० 29. 280, 802, 800 —राव, बदयसिहोत—द॰ ३६१. कियाना-प॰ ३४, १४३, १७०, 100, 108, 288, 242, २१६. ४० ३२२. ३२६, ३६४,

३६४, ३७३, ३७७, ३८६, ३६६, ४००, ४०१, ४२४, ४२८, ४३४, 863 —च ँडावत—द० ३८१. —निवाबत<del>—द</del>० ३६५. —वाधावत—द० ४३७. —भाटो--ह ० ३६४, ३७७ —राया—द० ३४२. किरानाई—दु० २००. किरानावत-प॰ ४८. द॰ २७७. ३११, ३७३, ३७६ किशोरदास-- दृ॰ २१, ३३६, ३६०, 383. किशोर साइ-द्• २१२. किशोरसिंह-प॰ १०२ त० १६. कीता-- २० २४, ६८, २४४, २४४, 580 कीतावत कलवाहे--द० ७, २४. कीत्-दे॰ "कीर्तिपाल"। कीरत भाईडोत-१० १८६. कीरतर्धा—द० २७. कीरतत्रहा रावल-प॰ १८, ८४, कीर्तन राजा-प० २३२ वीर्तिपाल-प॰ १७, ०६, १४1, 142, 142, 162, 168, 168, २१६, २२६ दृ० ६६, १६४. कीर्तिमंगन, राजा—३० ४८६ कीर्ति राय--- द ० ४४. कीर्ति वर्म-प॰ १७ कीति वर्षं, राजा—द॰ ४८४.

कीति सिंह-रू० ७,१४,१४,२०,२४, ३८. ११३, ४२७, ४४१, ४४६. कील करणोश मांगद्धिया-प० २४०. कीरहण-द० १, ४६, कील्डणोत सोलंकी—प० २१= क्रकुमकली—द्०२००, केजराम—प० १०२. क्षंतपाल पैँवार—प० १४२, २४६ कुंतल-प० ३३, ३६, २३० ट् **২.** ৪২. —केलचोत—द्० ६०,११६. —राजा<del>—</del>दृ० ७, ४६ कंतिर्दि --- प० १०४, १०४. कता—प०३३ कुंपा-दे०--'कृ पा' क्रंप् रावस-प० १६७. प्रेम—द० ३.

—नायावन-- इ० ४३७. ---महाराणा---दृ० १५४. कंभकर्ण-प॰ १६. ८० ३१,४२, ३३१, ४४६ कुभा—प०२८, १४६, १७६, १८०,

१६६, २६६, २३६, २३⊏, २४१, २४६, २४१, २४१, २४८ २४६ दूव ७, ८, ३२, ७२, ७३, ७४, ७६, ७८,

७६, ८०, १९७, ३२४, ३२७, ३३४, ३६०, ३६४, ३६६, ३७३, ३७२, ३६६, ४०६, ४०=,

४१६, ४१६, ४२०, ४६१, ४३२, ४३३. --कांपलिया--प० १८३. —कुँवर—दृ० 11६. —चंद्रसेनात—द्० १११.

—जगमाखोत—दृ० ७७. —राया—प० १६, २१, २४, २८, २६, ३०, ३२, ३६, ४०, ४०, ४४, ६३, १००, १६४, २३७. ₹0 10€, \$05, \$0€, \$10,

120, 122, 248, 850. **—शेखावत्र—रू**० ४२. कंभागो—दृ० ७. क्रमार-प० २२२, २४३. कुमावत, सीसोदिये-प० ४, २२, 953. कुंभी-द० ४४७. कुँ वरपाल--द् ० ४४६, ४७८, ङ वर राचा--टू० २०१, ३४२.

कुनइड—प० २२. छतुबस्रॉ—दू० २२८. ङ्कृत्य तातारखाँ सुलताम—प० २१४. फुतुबसाही रुपया—प० २९३. कुनुबुद्दीन ऐ्यक---प० १०४, १६०, २००, २१३, ३२२. दू० ४४. —सुवारक--द्र० ४६०.

कुदाद—दे॰ "कैकुबाद"। कुण्कारसिंह—<del>दू</del>० ३१¤•

क्षयतयाम्ब—दृ० ४८. कृष्य कुमारी—दृ० २७ कुमारपाळ-प० १६६, २१२, २१६, कृष्यदास-द् ११, १२. २२१, द ० ४६०, ४७१. —राजा<del>—द</del>ु० ३४६ कुमारसिंह—प० १७, ७६, ≈४, कृष्णुराज—प० २३२, २३४, २४४. E. ट्० २७४, क्रम्यमिंह-प० =१. दू० १४, —सांतजा—प॰ २४४ द्वरत्य-प० =३ ₹0₽. कुरहा—दृः ४<del>७</del> कृष्णादिख-प० १४ कुरान—दू० २४१. केर—दृ० २४६. केंडय-प॰ १४७, १४२, १४४, कुरू—दृ० ४४८. कुलचंद भटी, राजा--- १० २०४, १६६, २४२, २४७, २१६. टू० —राय—द०३३८. €8, 944, 985, R=0, 3R1, ३४३, ३४४, ४३७. कुरा-प० हरे. दू० २, ४, ४६. —तेजसी—प॰ ११०. कुशहचंद—दृ० ३३ कुशलसिह—प॰ १६७ दू॰ १६, —माटी—हु० ६५, २०४, ३४६, २२, २३, ३०, ३४, ३४, ३६, ३१४, ३६२. --रखधीरात-प० ३६६ १६०, ३३७, ३६४ --राव--प॰ ६४, १००, २**=**३. क्राळा—द० ३७६ कुइनी-द ० ४. ३१३, ३१४, ३१६, ३१८, वृँकसा—प॰. २३० 242, 240, 244, 825, र्मुपा—प= १७६, २१० टू० १४६, केवयोत मारी—इ॰ ३१२. 144, 144, 140, 144, केंद्रवा---ए० ७७ १६१, ४१४, ४२३, ४२७. केंद्रश राप--हू० ३२०, —महराजेात—५० १६, ११४, बेस्टा—रू० १४४. १६≒, दृ० ४२७. केवजदास-प० ३४. —मारुावत—रू० ७३. **देशर जुमारी---ए० 1३**४ युमट--प०२३२. केशरीसिंह—प॰ १७०. दृ॰ ३६. ब्रमदेवी—दू० ११. केंग्रव स्पाप्याय-पः २३६. ष्ट्रतीगराज—रू० ३. केंगवदास--०० १४, ६४, ६६, ०४, कृपाय-रू० ४८. 114, 184, 185, 140,

140, 168, 300, 108, 14m, 288, 284, 40 4, 6, 18, 20, 22, 24, 28, 30, \$4. 81. 212. 34c. 331. 222. 228. 224. 252, ३६८, ३८३, ३६६, ४०२, 8.2. 810. 812. 814. ४२०, ४२१, ४२६, ४११,४७३. --- ईसरदासेात राठेाह्-प॰ १३३. —समारोत-दृ॰ २४. —नारायणदासात राप—दृ० ४६३. —भारमञ्जेल भाटी—इ० ३२७. —भीमोत-प० ११. —राव—दू० २६. — रावत—प० ७४. --- हाडा--प० १०३ केशवराय---दृ० २१४. केशव शर्मा—प॰ १३. केशवसेन, राजा-पू॰ ४८८. केशवादित्य--प॰ ११, १४, =४. केमा सवास-प्रव १३७. —गोगादे ई'दी-इ० ६०. केंसरवेवी-- इ० २८, १६७. केसरीसि ह--- ४० ६६, १४४, १४६, १६४, १६६, २३२.५० १०,१= १६, २२, २३, २४, ६१, ३४, ₹Ę, 80, 87, 1₹E, 200, ३३७, ३३१, ३४०, ३⊏२, ३६०, ४१३, ४२=, ४३६, ४४३, ४४४, ४४४, ४७३,

—श्रचलदासेत भारी—प० २१३. ---शक्तिसि होत भाटी--द० ३४६. —रावत--प॰ ६४, ६७, ७२, —रावज--प॰ ८४. कैसा—प० २४८. दू० ३६४. केंद्र--- इ० २६०, २६२, २६८, \$18. \$20. \$88. BB0. —करमतीहोत—प० २४६. —देवराजीत—दू० २६८, ३१४ —पदा—हु० ३६०, —राखा—रू० ४७२. —सब—ऱ्० ४३६, ४४३, ४४४. ---रावल---द् ० ३२०, ३१४,३८०. 883. कैक्याद---दृ० ४६० केवाट रा—इ० ४६०. --मडीवाल--इ० २४२. कैमास, दाहिमा--दू० ११, ४८१. कैछपुरे सीसे।दिये—प० १३. कैबांध--- हु० ४०, कोजा--प॰ २४६. केटिचे राजपून---१० २२२ केदिय्वर महादेव--प० १०. केंाडमदेबी विक्रंपुरी--द्० २००. कोद्गीवज-दे॰ "कोडीध्वज"। केतवासी ळाग--प० २१४. केल---दु० ४४८. केली—क्० ४३७, ६७७, ४६४. कीली कारे-- इ० ४११. कोबीसिंह-,प० १३२, १३३.

कीमांड---द० २४४. रंगार दसरा—ट० २१६. कीरव-प॰ १=१. दृ॰ ४४=. —वीसरा—द्∙ ४६०. व्यंगवा—प० २३०. --वेजमाखोत--द्० ४३७. मतुंजय<del>—र</del>्० ४६. —मगोग भील—पः ह क्रमपाल---द० ३. —माट—य० २२१. कानिकल चाफ दी पठान किंगस---—माटी, नरसिंह का—हू० ३१६. ट० ४१. <del>—रा</del>—दृ० २४१. कितराय-दृ• ३. —रा दूसरा—रू० २४२. क्रोडीध्वज-ए० २०७, २०१. द्० —रा तीसरा—दू॰ २४२. —रा चौघा—रू ० २४२. 181, 182. —रा पाँचर्वा—रु० २४३. चत्र—दृ० ४१. चत्रप—प० ७. ---रा छ्डा---ह० २४०, २४३. चुदक—दृ० ४६. --राजा--द० २१०, —राव—प॰ ७३, २२४, २**२**१, द्वद्रकराय--द॰ ३. चेत्रपाळ--व॰ १६३. २११, २१७, ४७०. —भैख-दृ० ४, ६, ४०. —रावत—र० ६०, ६४. चेत्रसि ह राणा—दे • "सेवसी राणा"। —हमीर का पुत्र—हु० २२**२**. चेमकरण-प॰ ४३. खंगार सी--दृ० ४१६. चेमधन्वा—प॰ द३. संगारा---द० ६६८, चेमधनी—ट०४८. र्खगारोत--द० ६.२३. चेमराज—दे॰ "र्खीवा" । सर्वांग—ऱ्० २,४≍. सङ्ग्रह तेवर--- ३० ३४. चेमरामां-प॰ १३. धेमसि ह—दे॰ "सींवसी"। खद्वसिंह—दृ० ४१६. चेमादित्य--प० १४. सहसेन-दृ २६, १४१, १४१. বে सद्बाहर्--प॰ ७४. सदंत—ऱ्० ४. संगार-प० ३४, ६४, ६७, १३६, १७१, २४६, २१२, २१% टू॰ सायद्-पः ४. द्० ४८२. सरहा राजरून---५० २१६, 11, २६, २१०, २१२, २१८, २२२, २२६, २२७, २४७, २४३, स्तरहय-प॰ २४८. देरक, देवर, देवर, देवह,क्ष्ट्र. खस्मब—र्∘ १६८,

```
( २३ )
```

खढासा--दृ० २००. र्साडेराव—द॰ ७. खाँचडिये-- द० ७ लातच-प० २४. खातल तोगावत—द० ३२७. ान—प०६४. द० ४. सानजी चहवास, साय-पः १६ खानदीरान—दृ• ४१३. खानेपानी-इ० ४०, ४३४. स्वानेजडाँ--द० २४, ३४, ४०, —पडान—त ० १६ —खेदी-प० १०२. स्वापरिया—प० २०७, २०८. खाबू--द० १६८ खाळत—प॰ २०१ खालसा-द् ० २०१. क्षावडियाणी—प० २४० खावडिये—द० ४३७. खिजरखाँ—प० १४३, २४२. दृ० ६४, २८२, ४६१. स्तींदा-प॰ २३७ र्शीवरुर्ण-दृ० ३१, ८३. खोंचराज-प॰ ६६, १४८, २४०, २४६, २४७, २४० -- खिडिया चारण--प० ३३, ४६, **\***5 र्खीवसी (चेमसिह)—प॰ १७, १८, २३⊏, २३१, २४४

र्खीता ( चेमराज )—प० १३, ११६,

186, 120, 171, 128,122,

1६4, 1६६, २२1, २३०, २४८, २१२, २१६, ४० १३७, 132, 182, 120, 124, 120, देहर, दे७०, ४११, ४२४,४३३, र्यीवा (स्तीमज्ञी जेठवा)-—दृ०२२४ २२८, २४४. —( ऐसकरण )—प॰ २४, ---भारमलीत शीधा----- १२३ —माद्रयोत—ए० १३३. —सयसङोत, राव-प॰ १३३. —सब—द० ३४०, १४१, १४२ --₹13**6 - 88 - 36**E 238. —सेानगिरा—दृ० ३६२. सीची चीहान-ए० १०२, १०३, 108, 148, 144, 144, 20 198, 340, 842. सीर-प॰ २३०. स्त्रक्तर-प० २३०. खुम्मास्-प० ११, १७, १८, ८४, —दूसरा—प॰ १७. —तीसरा—प० १७. —सवल महेद्र का प्रत्र—प० १८ ख़रसाख-प॰ २१४. खुरैम शाहजादा- प० ६३, ६६, ७०, ७१, ७२, ७३, ७७, १०२.

दृ० १७, ३८६, ३८८, ३१२,

१७४

खुसरू-- द० ४६० खॅंट—दृ० २४⊏. खँटा--पव २३०. प्रेकाकदिश्य—प**०** १४ खेडेचा---ट० ४७. खेतपाल-द॰ ३४६. रोतवाई--प॰ १०८ रोतसी-प॰ ३४, ३७, ३८, १७८, १८०, २४१, २४६, २४७, २१० क् १६२, १६६, २११, ३२७. ३३४, ३३६, ३३७, ३४०, ३४=, ३६४, ३६६, ३७६, ४०८, ४१६, ४२०, ૪૨૩, ૪૨૭, --- श्ररद्वकमलोत---द्र० ११२. —चू 'द्वावत-प॰ ३७. —माटी—द॰ ३४१ —रतनसीहोत—प॰ ३४ —रावा (धत्रसिंह)— प॰ ११, 22. 114 --रावल मालदेवेात का पुत्र-- ट्र० 320 --साइस्रोत--द• ४०३ खेता—प० ३८, १८४, २४४, २४६. क्षक २०७, २२२, ३२१, ३२४, 3 { }. —राषा-प• २१, २४ दू० 900. सेसायत--- दृ० १४६ धेत राडोदय-प॰ ४२, ११४

खेमपाल--द्र० ४७ खेमराज—द० ४७६, खेमा-प० ६३, ६४ द० १४८ -कन्हेंया चारण हु० १४१. —मॅहता—द् ० १११, ११७ पेल्जी माल्जी—वृ• ४६४ सेर-इ० ४८१. यंश--प्रवास्थ चैराडे सेालकी—प्रब २०१. २१८ रीसँदा-दु० ४७ खोसर---द० ११ खोटी-उ० २६०. दोडावब—द् ३४१, 77 गग-प० १६०. गगदास-२० २४२ रागराजेश्वर-प० १६७. गगादास-प॰ म, म१, २४१ द॰ ३२४, ४३१ गगादेवी राखी—हु० १६६ गताधर कवि—दू• ४६० गगाराम-द• ३७ रागावत-द० ४ गंघदेव--प• २३२ गंधपाल--- दृ० ३ र्याघरा—५० २२२. गधर्षसेन-ए० २३१, २३२, २३४ गत राजा---द्० ४३६, ४४६. यजनीयाँ पठान-प० १३४, १३४.

Ço 389.

```
( २५ )
```

सनपाल, शायल ( ग्रेंपा )—प० धः. सवासुहोन तुगुलप्—पू० ११६, गन सम्मि—प० ११. ४६०. गनसिंह—प० २४, १४, ६७, ७६, —पल्यन—पू० ४९, ४४, २०४, २४३, पू० १७, १६, २२, २३, २४, ३७, ४३, ४६, १६०, सीवदास—प० ७६, १४६, १६०.

२००, २०१, १६४, ३७६, दू० १६, ४२, ४३, १३१. ४३७, ४२२, ४४३, ४४४. सरीयनाथ—न् २१४, २१६, २१७,

—( तर्जसी )—प॰ २३६ २१६. —कुँबर—प॰ १३५. त्०३६१, मलबसमी—प॰ १३. ४०४, ४३०, ४८०. भवरी (गेसज) मोहिलायी—दू०

— महासात जीवपुर--प० ६६, ६७, १६१. १७१, १६२, २१६, २१७, सवेस--प० १६४. २४७. गहनपाज---द्-० २१३.

—महारावल—रू० ४४२ २३२, धः। -राजा मरावल—रू० १६, १७, ग्रांगा नरावल—रू० १६, १७, ग्रांगा नरावल—रू० १६, १४, २६, ४०, १६७, ३४१, ३६२ २४२, २४७, ४०, १४६, १४५,

२६, ४०, १६७, ३४१, ३६२ २५२, २४४. हु० ४६, १४४, —राजा राठाए--प० २४७. १४५, १४७, १२४, ३६६, —स्वासित राजा--पू० २२४. ३८६, ३३१, ४२७.

गजसि देशत—प० २४. — दुँबर—दू० १४४. गजैसी (यनसि ह)—प० २३६ — चांपायत—प० २४६.

गजा-यु २६७. -- ह्रॅंगरसिंदेत सहायी-रू १४७. गजा-पर १४७. -- नीपायत-हु १६४.

शवम्—यः २४७, २४⊏. —राखा—क्० २४०, २४⊏. गढवी चारण—क्० २३०. —राव—प० १२५, १२६, १२७, ग्र —प० २१ १३६, १४६, १४६, १४६,

ग्र\_प०२१ ३३७, १४४, १४६, १४८, गह्न्योत—प०२१. ३४६, १४०, १४३, ग्राह्योतास साय—हु०४३६ १४३, १४४, १४६.

गुमानराय----द० २०१

गुमानी-द् ० २०१.

गुरुकिया-दे० "उरुकिय"।

शुमानसिंह--दृ० २२, ४४३, ४४६-

-धीरमदेवीत-दृ १८४, ३४३. र्गांगावत—ह्० ७. गात्रह रावल-प॰ १६, १८, ८४. गायदरे सीसात्रणी—उ० १६७. गारिया सम्मा रा-न्द्र० २४%. गालण, राव-प० १८६. गालवदेव शर्मां—४० १३. गालसुर शर्मा—५० १३. गाहड्---ह० २४७. गाष्ट्रवात--प॰ २३२. टू॰ २१०, ₹1₹. गाहरिया-द० २११. गाहिष्ट--व २७६. गिरघर--द० १६, २१, २३, ३०, ४२, ३३१, ३३७, ३३६, ३४०, ३४६, ३६८, ३७१, ४२०. ---चारण ग्रामिया--प० ५४. —राजा--प० ६०, १००, २३८, २४३. ८० ३१, ४१, ४३, ४७२. —गवल—प॰ हरे. गिरधादाम-द १३, ४३, ३८४, 894. --रायमक्षेत--दृ॰ ३४. गीदा—प० १८६. गीला-प॰ १०४. गंदलराव गीची-प॰ १८४, १८६.

गुणक्ली—रू० २००. गुणजीत—रू० २००.

गुषमाला---दृ० २००,

गुणसञ्जन- प० २३३.

गुर्जर प्रविहार—प० २३२. गुलविहिरत-ए० १६४. गुलावराय-क् २००, २०१. गुळायसिंह—प० १७०. गुहदत्त-प० ११, १६, १७. गुहिलोत—४० २, ८, १०, ११, १६, 10, 00. 20, 110. —रदयपुर के-प॰ 1. —इँगरपुर कें—य० ७=. —देविजया प्रतापगढ़ के —प॰ १३. --वॉमवाई बे--प॰ =६. —चौबीस शासाएँ —प॰ ७७. रँशा—प॰ २३०, २३३ गुजर-प॰ २३०, २४७. गूजरराज—द् ० २०७. गृदहसिंह--दु० २००. गृबक (गोविंदराज ) प० २०० —दूसरा--प० १६८. गैपा—दे॰ "गजगळ रावल"। गैहलड़ा—प० २१०, २११, गोवर्य-ए० ह. गोडुख—ए० २३८, २४१. दू० ४३३. गोङ्खदास-प॰ ३४, ३६, ६४, ६६, 150, 60 22, 25, 23, 24, देश्य, देदेर, देहर, देकर, ४०१.

–घासावत मारी—५० १३१.

गोक्सनाथ-प० १४३. गोकल रतन् --द० २७४. रोता. राखा—द० ४७२. गोगा चहवाय-दृ० १७०, १०७. गोगादेव---द्र० ८७, ६२, ६७, ६६, 186, 185, 186, --- जगसयोत--द० १६६. -- बीरमदेवात--द० ६६. ६८. —राटोड--प० २४१. —राव—प० २४१, २४२, रोता भाई-प १२३. गो।बता-प० २२२. गातमा-प० ७७. गोदसीदित्य-प॰ १४. हो।दसी शर्मा—प॰ १३. गोदा गजसिंहोत-दू० ६६, १६४ —गहसोत-प॰ २४१. बोदारा-प• ७७. द० २०१. २०२. . —पींडे जाट—दृ• २०१, २०२, 203. तोघा---प० ७७. गोपा—प० ८१, १७८, २४१, २४८, द् ० ३४३, ३५३, ४०३, ४३६.

हो।पाल-पण ४०, १४, २**१०. दू**० ३३, ४४, ३४१, ३४३, ३६८,

309. 888. --भाजायत मांगजिया--प॰ १३३. — सुबाबत कष्ठवाहा—प॰ ११६. द॰ ३६.

गोपाखदास-प० ३४, ६६, ११८, १६४,१७६, १७६, २६८, २४६, ₹84. 30 €. 99. ₹5, ₹4. ३4. १६६, १६६, ३२४, ३३३, दद्द, दद्द, दद्द, द्रुष, द्रुष, द्रुष, 252, 208, 257, 252, 254, ३३४, ४०६, ४१२, ४२०,४३२, ४३४, ४११, ४१६,

---जहर्--प० १७४. द्∙ ३४६. -- किसनदासीस राठोड--प० १३३. —गौड़—प॰ ११४, तू॰ १म. —पृथ्वीराजात—दु० ११. —भासीत—द्०४०३. --भोमोत--इ० ४३०. —मेरावत—द० ४२१.

—राव—प० **१**८, १८८, द० ₹**₹**0, 8₹₹. --रावस--प० ८४. गोपाछदे-प० २४०, २४६, गोपाखदेवी सिंघल—प० १८८. गोपीचंद—द् ० ४८८. गोपीनाय-ए० १७०, दृ० २३ ३०,

गोपेंद्रराज--प० १६८. गोर्वंद (गोविंद)-प० ३४,४०, १४७,१७२, १७६, २४२, २२७. ₹0 94, 182, 188, 331. ३२४, ३३८, ३४२, ३६६,३६७,

201, 208, 208, 261. ६६६, ४१०,४१६, ४१६,४२५. गोयंद कॅपावत---द० १३३. गोरा रावावत-प० १३३. -दनाई-प० १७६. गोरी शाह--हु० २४६, ३१६. —पंडिहार-प० २३४. २३४ गोरे--प० १८६, गोलाराय-प० १६०. —राव--प॰ १=१. २१**१.** —रावल—प• ३४, ८४, गोळासण-१० १०४. —सहसमनोश्त--इ०३६२. गोवर्धन--- २० ३१, २३६, २३८, गीयंददास---प॰ ३६, ७३ १४=, २४६. ट्० १२, ३०, ३४, ३३७, १४१, १७६, २३०, २४४, २४०, २६६, २७१ २४४. २१०, २४१. द० १२, —स दरहासे।त-प० १०४ 18. 29. 22. 28. 30, 38, गोवर्धनदास—ऱ्० ४२१. 83. 88. 33o. 23E. 35E. गोवर्धननाय--प॰ ७८ ३७२. ३८३, ३६०, ३६१, गोवर्धन शर्मा—प० १३ गोवर्धनसिह—४० १४४ ३६७, ३६८, ४०१, ४०६, गोविंद--प० १२३. ४०१, ४२१, ४३४, ४११, --- ऋविया--प० ११३ 220. --- उप्रसेन राटाह--- १८८. गोविंदचंद राजा---द्० ४८८ गोविंददास--दे० ''गोयेटदास''। —देवीदासीत देवदा —प० १२×. गोविंदरास, राजा—रू० ४८०,४८८. --- भाटी--प० १७६, द०२०८, गोविंदराज ( गुवह )--- १६८. इ२४, ३४३, ३**८७, ३**३२.

३१६. ४०४, ४२२, ४२४, १६०, १६८, २०० गोविंद शर्मा—प॰ १३. ४२६, ४३०, ४३४, ४७० बोशील---१० २३९ —स्वत—प**०** ६१ गोहिल---द्० ४६, ४७, ४८, ४८, गोररादान-दू• ४१३,

गोरसनाय-इ० ६१, १६१. ४१८, ४१६, ४६०, ४८१

गो(ज ( गयरी ) गोहिलाणी-इ॰ 

गाँद्---प॰ १६=, २२६. दू० ४२६, 50, 184.

गोर वा गोळ—रू० २६६. 825. —रानी—रू० १६.

गोराँ पासर--- दृ० २०१.

गोरा बादछ—इ॰ १८२,

155, 154.

--सामावत--प• १०४.

गीतम—दृ० ६, २६०.

```
( ₹€ )
```

चंद्रकुमारी-द्• ३५२.

चंद्रजीत--व॰ २१२, चंद्रवेब--प॰ २३२.

चंद्रपाल--- दृ ६ ४८७.

घंद्रमणि-- १० २१३. चंद्रराज-प॰ १६८

चंद्रकुँवर राषी-द् २००.

चंद्रभाया-प० ११६. दू० २३, २८,

चंद्रसिंह--प॰ ६१, ६७, ६८, १००.

३४, ३७, ६८, ४२.

चंद्रवंशी--दू० २४४, ४६०.

द्० ६७१.

चंडीश महादेव-- द् ० २७६. गौतमादित्य-प० १४. चंद-प० २३०, २३१, गोदम---प॰ २३२ चंदगिरी--द॰ २१२, ३७८, ४७६. गौषिण्ड--प॰ २३२. गोरीशंकर हीराचंट ध्रोमा-प० चंदन--प० १६८, २१३, २१६, ८० ८७, २८२, 30, 120, 122, 141, 154, चंदनदास--द० २७. २३२. ह० ४८०. चंदनदेवी-- रू० १६६, प्रहरिष--द् ० ४८, २४१. चंबनराज-प॰ १६८. अहादिस्य-प० ११, १४, ८४. चंदराव-प० २४२. तु० १२६, घ घडसिंहोत राजपूत--दृ० २०८ 821. घडसी—प० २१०. द० १६८, २६६, चंदा ( चंद्रसिंह )---प॰ ६१. चंदारा राजपूत--प० ५. चंद्रक--प० २२६. ३१७, ४२०, चैंदेल-प० २. दृ० ४७. —कान्हड्--वृ• ४३७. --- रतनसीद्वीत रावल---द० २१८. चंत्र-प० ११३, १६६, तृ० १, ३. -- बारहट--जू० २६६. —स्वल--द् ० ७१, ७२, २०४, —राजा---ट्० २१२, २१३. 251, 308, 399, 238, —राद--पः।१८१.

118. 420. 444. 889.

धोघे--द्∘ २१=, २१६, २२३,

च

घरतिया—दृ० ४३१.

घासिया--प॰ २२१. घेला—दे॰ "वर्ष गेहेला"।

२२२, २४७.

चंडप-ए० २४६. श्रंद्रावत-प० ६६.

धोहा चारच-प॰ २१४.

चंगेज़्सां—रू० २०४, २२७.

घाग्रेशव-४० ३. घावस्दे-द० ४७१.

```
( ३० )
चंद्रसेन-द्० ३, १०, १३, ४६, चतुर्मुत्र-२०३६, ६६, ६६, १६७,
```

१६६, ३२४, ३२४, ३६४, ₹₹5. ₹0 €, 11, ₹1, ₹€, રેહદ, પ્રશ્રે, પ્રદ્રે, પ્રહ. २०, २१, ४२०, ४२८, ४१८. 201. 202. --- दयाखदामात् चीहान-प० १६७. --मेहाहाय--द् ० ४३०. -- इसेधि-- १० २१६. ---पृथ्वीराज्ञीत--द० २१. —राजा—द् ० ४६. —शक्तायत—२०६७. ---राखा--प० २४६. द० ४७०. -राव-वः ६२, १०, १२७, चनरा चारण---१० २४. १६४, १७१, १७६, १७६, चशा—द्∘ २⊏३. 140. REE. REO. GO 12. चरड़ा--ऱ्० १०१, १११. र्चादजी कुमारी-प॰ २१६. 18, 14, 124, 140, 381, र्चाद वाघे।त. राव—द॰ ३८४. ३६७, ३७१, ३८४, ३८६, —राव—प० २४¤, २**१२.** ट्र 280, Be2, Be8, B11, 822. 998. चांदराज्ञ जायावत-दूर १६२, १६३. चंद्रायस सीसोदिये-प० ०१. ०७. र्चादसिंह-रू० १७, ३६, १६८. ₹0, ₹5, 100. र्चादसेन-प॰ ८४. चंद्रावती-प० २२१. चंपराय-प० १६३. चींदा--प॰ १३४, १३६, १३७, चंपतराय-द्∙ २१३. १४६, १४८, १७१, २१२. चंपाबाई-पः १२४, १२७. २४४. द् ० ४, ३३, ६०, १६४, चंपावती--कु २००. १६६, ३३=, ३४०, ३४२,

> ३७१, ४३२. —( चाँदन )—प० २४४.

—वीची—रृ० ४२२

—वीहळ—१० १६४.

—माङा—प० १५०.

---सेदवचा---हू० ३४०.

—रावत—दू० ३६८. • —स्जावत—दू० ३६.

--सव--प**०** ६८.

चकत्ता, भाटी--द्र० ४३६.

-भोषत-दृ ७ ४३६.

चित्रा--प० १६६.

चट्ट--द् ० २६०.

चतरसाय--द्० ३० चतुरंग--द्० ३.

₹=, 8₹, 8₹8.

चक्रसेन--प० १०३. द् ० २११.

चतुरसिंह--द् ० २१, २६, ३६, ३७,

र्चादा-र्नादा—द॰ ३४३.

-मेरा-दे० १०८, ११८, १२०. र्चादिया--दः १६८, १६६, १७०, 909, 902, 902, 908, —शव<del>—</del>दृ० ४३६. ---वरवाय---उ० १४३. 104. 105. 108. 150. —सीसोदिया—द्० ११४. चीट--प० १०४. र्चाषा-प० २४१, २४७, २४३, चाचेश--ए० १०६. चारले---प० २४४. २१६. ८० १६४. —(चावा)—प० २४२. चाडा राव--ट० २८३. चानखदे भाटो—इ० २१६. -- चौहान--प० २४६. चाप (चावोटक)--दू० ४०६. ---तेजसिंहोत--प० २४२. —वाला—ड० २२०, चापमान-प० ११८. चापर्वशी—३० ४७६, —संया—द० २४७. ं चापेत्स्ट ( चावड़ा )---दू० ४८०. ---सि'घल--प० २४४. चामुंड ( चुहाय )-द् ० ४०७. —सेमेर चारण-प० १६०, १६९. द्याच--प० २०१. द० २ वामंडराज-प॰ १८६, १६८, चाच ( ग्राह्मण राजा )—द० ४४१. चाचक—द० १११,४४०. 988, 930, 988. धाचकदेव-दृ० २८३, ४४०. चाय--प• १६१. चारसदेवी--प० ४३. —दसरा—द् ० ४४३. चाचग--प॰ २३४. दू॰ ६४. चालक्य, से।उंकी-प० ११६. चाचगरे--- द० २६१, २८२, ४३७, चावंड—ए० ७०. -- राव--प० १६६, २४७. चावंड दे—३० २७६. घावंडा जी-प० ११३. —रापळ-प० १४३. दू० २६१, २८२, रहरे, २८६, ३२४, चावड़ा-दू• २५०, ४७६, ४७७. ४७८, १७६, १८०, १८१. 832, 880. चावदे---प० २०१, २०७, २१२, चाचगरेय ( चाचा )--प॰ २४, २७, २८, १६७, २४६. ह० ११६. दू॰ र॰, र१, १२, १४. चादोरक ( चाप )—हू॰ ४७१, ११७, ३०७, ६२३, ६९४,३६०. चाहदूरे-प० ११३, १६६ दाचनामा---द् ० ४४१. चाहदृदेव राजा--दू० ४४. बाचा, केल्य राव-दू० १६०.

```
( ३२ )
```

चाहसाम---प० १३८. घाइया शत्रपूत-- ह० २०४. चाहिल सेवात-४० १०४. चित्र(य--- १० ४८४. चित्रमेन राजा-ह॰ ४८६. चित्रांगर--प॰ २३१. —मोरी-४० ४८०. चिराई द्यासराय का—टू॰ ३१४. चोगसरा —देव "चंगेजुर्या"। चीता—प॰ द. चीवा--प॰ १०४,१२६,१२८,१४१. श्रंद्रराथ--प० १३७. घंडा राव-प॰ २३, २४, २४, २४, २७,२१, ३०, ३३, २४१, २४२, २४३, २४६, दृ० ४६, मरे, मण, me, 40, 89, 82, 88, 88, हर, १६, १०२, १०३, १०४, 100, 111, 118, 118, 120, ११६, २०७, ३२७, ३१८. -शिरमेात-५०, २४१. —शहोद्य-पः. २३०. --- छापावत-प॰ ३२, ३३, द॰ चँडावत-प॰ ७, २४, ३३, ३८,

प्रवाबत—प॰ ७, २१, २१, १८, ७४, ७४, ७४, ७४, ७४, एइ. एइ.स. प्रवाबा (चूटबाबा )—दू॰ २६३, प्रवाब समा वादय—दू॰ २१४, २११, ४१०.

चुद्दा समा रा फेयाट—हू० ४६०. चेड्डी—प० २४२. चैनसिंद्द—हू० १६८, ४४४. चैनसार—हू० २०१. चैनिया—प० २२२. चेडिटि—प० २२२. चेडिट—प० २२२.

थै।य—प॰ ६८. चीतुत्रव (चातुस्य या सीछंडी वैश)— प॰ २०१, २२०, २२६. चौह्य—प॰ २१८. दू॰ ११४. चौह्या—प॰ २१८. दु॰ १९, ६६,

—संबिर के—प० १७१, १७३. —सिरोही के—प० ११७. च्यवन—प० म३. ख

छुरम्—प० ६७, ६८, ६६. छुतरसि ह—दू० ४२३. छुत्र—टू० २६९.

द्वप्रसाज—द् ० २,

व्हड़—रू० १४३.

( ई३ )

जगतसिंह रावत-मानसिंह का-छत्रसाच-- दुः ४०. छत्रसिंह-प० ७६. द्० १६, १७. To 208. जगरेव-प० १६६,२००,२३२,२३३ 5.5 लपनिये राठाइ-प॰ ३, ४ दृ० ३४, ३७२, ३७६, ४३६. खाडा राय-द्०४६, ६४, ६६, १६४. जगन्नाय-प० ३४, ३६, ६७, १४६, 'साताल-द० १**१.** १६१, १७६, २३६, २४६, साम्राला भाटी---द**० २६**३ २४६, २१२ द्०२२, २४, २६, छाष्ट६—प॰ २३०, २३३, २३४ 20, 28, 89, 232, 232, द ० २१४. ३४१, ३६६, ३७३, ३, ३, लीकस पहोड--द॰ ३४२. २६४, २६६, २६६, ४०२, श्रीतर चाँदावत-प॰ ६०. द० ११. ४०६. ४२०, ४२६, ४२६. हीतरदास-द० २१, ३८२. 831, 832, 888. छेना—इ० ३५०. --गोविंददासीत-द०३१. क्षेतिच-प॰ २**३**४. —जसवंतिस होत-प० १६७. —टोडा राजा—द् ० ३३१ ਚ —र्मुँहता—वृ० ३६३. जैवरा राञ—दुः २४१. লীল—কৃ০ ১৮৬. —राजा—द्∘ १०, १३, १७, २८. जंज्या--- द्∙ ४५७. —राठौड्, बीजा का—दू० ३४७. चगजीवनदास—द्∙ ४४२. —₹1य—ç• **४३**४, जगजोतः—प०१२०, जगमक्त—प० 1२६, द्० ४१२. जगतमिथय-द् २१२. —बदयसि'घोत रावल—प० =६. जगतसि'इ—प० १३, ३४, ६३, —लायावत श्राहाहा—ए० ११६<u>.</u> 150 दृ० 13, 18, २०, -सीसोदिया-४० ३२७. 144, 141, 142, 140, जगमास---प॰ ६३, ६२, ६६, ६६, શ્રેષ, શ્રુષ, જેટ્રા, જેટ્રા, E0, EE, E0, 190. ४१४, ४१६. 122, 122, 128, 202. —(जगसी)<del>—</del>ह्• २७४. १८०, २२६ २६८, २४६. हू. --- मेहवधा---प० ७६, ₹, 13, 3€, ₹¥, ₹₹, ₹**₹**, --राया--प॰ ११, २१, १७, 91, 92, 93, 99, 98, E1. \$1, 05,86,108,300,23a E\$, 154, 20=, 244, 290,

38

```
( ३४ )
```

३१६, ३२२, ६२०, ३४२, जगा-प० ३३, २४, १४ द १३२४, इष्ट, दश्दे, दे६४, दे६७. 110. ३६८. ३६१. ३७२. १७४. — म्रामिया — द० १४०. ३६१, ४२४, ४३३, ४१1, —सिर्ज्जी—हें ३४६ जजिया—प• ४२, ४३ दृ० २१⊏ ४१६. ४१७ जगमाल-सींयायत,भाथ-दृ• ३०६. पतमी-दृ• ३६. ३६८ --अयसिद्देशेत-प० १७४ जता-द० ३२२. --- देवहा---प**० ४४,** १२६ पदु--दृ० २११. --वालीमा----- १३८. जनकादित्य-प॰ १४ जरहार रामां—प० १३. —भारमनोश---द०३१ जनमेजय---प० १३, १४ द० ४८४ —साळावत—ट » ७१, ७६, १६६, अन हार्मी—ए० १३ **₹14. ₹80.** ---राद्यीह---ट० ३१७. जनागर--४० २११. —राषा—प॰ 18**३**. जन्ह—प० ≃३ जपरवा-प- ४१, ४३, २१३ वृ ₹1. **२**⊏३. १४७. १८४ दू० ८० ८१, 52. 330 जबदु---२० ११४, ११६ जमला—इ०२३१. ---रावस---प० मह, २२४ —सीसोदिया—प० १६, १३२. अयङ्ख्य - ट्∙ १४, २३ जगमालीत राडोड--प॰ ७१ नयचद--- इ० ४६, १७, १८, ६४, वगराम-- द० १६, १६७, १६६ २१o.२८२,२८३ ४३८,४८१ —माटी—द० ३११ -- Runz -- 70 982 ---ल्यग कदकोत---द्० ३५४ ज्ञगरूप--प०३४. ५६ दु० १७, ३०, ३६४, ३७६, ४४१ जयतुग--द् ० ३११ जयदेव-- प० २३२ बगरूपसिंह ठाक्रर-प॰ २३२ बग गर्मी—प॰ १३. —( अवयसव )—पः १६६ जगसि'ह राषा-प॰ २४३ जयपाल-प॰ ८४, ९०१, २३०, जगसी ( जगतसि ६ )—रू॰ २७१ २४० ट्० ४४३, ४४४, ४४५, —सि'धरः—प॰ १६४ 880, 850 लगहरय---प॰ १८०, २४६ नवभा**ल—दृ०३**८

जयमती-द् ०२३०. जयमज-प॰ ३४, ४१, ४४, ४४, ४६, ४६, १२६, १३३, १४७, 940. 944. 94E, 298. २४६. २४६. २४३. २४७. २१⊏. दृ० २६, २७, ४२, र्वहर, १६२, १६४, १६४, १६६, ३१४, ४०३, ४१०, ४३९, ४३६. ४४२. —ययेगजोत-ए० १६=. ---क्लावत, भाटी---द् ० ३७६. —गजसिंहीत-दु०६७, १६४. —जैसावत मेंद्रता—प॰ १६८. 9199 —दासावत—इ० २६. --- वीरमदेवेात--प० ४६. ४६. 999, 959. —राठोड-प॰ १११, १६६, 얼룩곡. —रासावत —द॰ ३४६. ----गौगावत--प० ३६. —साहासी-प० १२४. वयमाळा-द० २००. जयराज (ध्यजयपाख)—प० ११८. क्षयराम—रू० २१. जयवंशा—द॰ ४०. जयधर्म-प॰ २४६. जयशिखरी-चायदा राजा-द् • ४८०. जळाखशाही सिका-द् • २१३. जयसिंह-प० १८, ८६, १४६,

182, 148, 144, 154, 150,

१७३, २२६, २४०, २४४. द० १४, १४, ६४, ३६, ८७, १६६, 923. 358. 301. 380. 813. ४३६, ४३७, ४४२, ४४३. ४४६. जयसिंद (जैसा)--प॰ ४६. ---महाराष्ट्रा---प० १६, २१, १७०. २१६. --- मिर्जा राजा--प० १४१. द० ४. E. D. 90, 98, 98, 20, 22, २4. २६. २६. ६१. ६२. ६४. --- राव--- इ० १८, ३४६, ३७६, —सिद्धराज से। लंकी राजा-प १०४, १२०, १६६, २१०, २१२ २१६. दः० २७४. जयसिंह देव-पा १७६, १७⊏, १६७, २४४, २४८, २५६. इ० २४२, ३२=, ३२६, ३३०. जयशर्मा—प**०** १३ जयस्तंम--प० ४०. जये द्व राव-दे॰ ''जि'दराव'' जस्सी ( जसराज )---इ० ४. ज्ञासंघ—उ० ४४⊏. जलसेडिया —**द्**० ४७. ञळादिख—प० ६४, शबालसी—द० ४७७. बखास अल्का—ट्∙ ११८. वबालुद्दीन-फ़ीरेज़ ए रूजी सुबतान-

प्र ११६, १६१.

जवणसी-प० १६५ दृ० ३, ४६. जवानसिंह-प॰ २०. दृ० १३८ धासकरण (जसकर )-प॰ १८, २१, २२, १७० दू० २१, २३, 185. 330. -- संगारेख-द्• २४. जसघद—दृ० ४७. जसपाळ राखा—प० २३२. जसपीर—प० १४६, १६६. जसमादे हादी-प॰ १११, १६६. जसराज--द० ४, ४१४. जसरे भाटी—दृ० २८३, जसव त-प० ३०, ३१, ६४, ६६, १२१, १४८, १४६, ११०, 124, 164, 168, 100. २१७, २६२. द्व १०, ११, १६, ३१, ३२०, ३२३, ३२४, ३३०, ३३३, ३३⊏, ३१०, ३६६, ब्हत, ३७२, ३७४, ३७६, ३८२, ३६४, ४०२, ४०४, ४०६, ४११, ४७३ ---क्वीश्वर--- **प**० १३ —हु गरसि हे।त शडीड़—दू॰ 355 —भाटी, बैरसलेशत--रू• ३२३, ₹¥0. —मानसि<sup>\*</sup>हे।त--प॰ १६६ 

ŧξ.

—साइलोत—द् ० ४२७.

हासव स देवी, रायी-द् 181 जमय'स सिंह—ह० ३१, ४१, ३३<sup>म</sup>, **૧૪૦, ૧૪૧, ૪૨૦, ૪૪**૨ ४१४, ४१४, ४१६ —सहस्राज-प॰ ६६, ७३, ११७, 154. 152. 105, 211, ₹₹₽ ₹0 ₹₩, ₹₹, \$₹₩, २१२, २१३, ३४⊏, ३४६. 280. 242. —महारावद्य दूसरा – प॰ ८४ —रावत—प० ७२, ६६ ---रावल--प० प्रश् द० ३११, जसहरू-प० २४०,२४० ट्र० रहर, २==, २६=, ३०३, ३४७, ¥36. —हेल्हा श्रासकरखोत—रू.० ३१४. —तेत्रसी—द्∘ २६८ जसहड् याई—द् • ८७ -- राषादे भरियाणी-- द॰ मण. 988. असहाडेश्त-द् ० २६४. जसा ( जसराज )-प॰ २४१. दृ० 10. 14. 82. 844, 848. ४६४. ४६६, ४६७ ---जाडेचा---द्• ४६३, ४६४. —भैरवदासे।त चीदावत—प॰ 112 —रायत—द् ॰ ४६७. ---हरधवलीत जाडचा---द् ० ४६३.

जसावत रूपसीहात साडी-इ॰ जसीबा—प० ११६. द० १७, ३७८ जस्सा-प० ३६, १७८, २४८, २१७, २४⊏, २१६. द्व २४३, २४४, २७६. —राडीर—दृ० ४३४ —लाखा—उ० २२८. बस्स-प॰ ३४. जस्सो---दृ० ३४७ जहाँगीर-प० ६, ६३, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ६२, ६७, १०२, १८६, १६७ द्० १, १२, १४, 15, 14, 204, 211, 218, 186, 181, 881, 868. जीवलये साम्रले— प० २३४, २४३ जीसवासी — प॰ ६७ जीविसारसी--प॰ ७२, ३६ र्जाभ याघे।डा-४० २४२ जागा—४० २३०. जाड़ेचा--द्∙ २११, २३२, २४४, २४४. २४६, ४६७, ४७९. —सासा—१० ४१०. जादेचे (धंदीजन)-दू॰ २१४. जायांदे दूर्वायी राषी—दू॰ ६७, जादम-दे॰ ''वादव''। जाद्राय—र्० ४६३

जान्हद्देव--द्र∘ ३, ४६. जाम—इ० २१६, २४०, २४२, २४४,४७०, ४८२ —गावल—द० २२४, २२<del>४</del> जामस्—दु० २४१, २४४. लामबेग-प० १३४. नाम शर्मा--प॰ १३. लाधर---प • २६. जालयसी--इ० ४६, ६६, १६४. जालप-इ॰ ३६४, ४३२, ४७२. जालपदास-३० ४१६, जालमादित्य--- १४. वासाय-५० २४६. जाविमसिंह--द्रु० ४४१, ४४२, 822. 825. जाबीरी पडाव--प॰ १३४, १८२. जिद्राय—द् १८१. जिंदराव-प० १०४, १२६, ११२, 158, 101, 128, 128, 20 184, 101, 104. जिंदा-प० २४८. विजिया-दे -- "अजिया" । जितमत-४० हरे. वितराज-प॰ ६४. जिनेम्बरस्री-पव २२० क्षीगी कल्लवाहा-हू० ७, जीतमल--- १०१, ११६. जीवयदास-प० २१२. जीवराज्ञ श्रमायिक—ए० २२६.

—शञा—वृ • ४८६.

जेसा धना-द० २२८.

बीया-प० ३१, १३०, १४०, १७४, २४४, २४६, २४७, ४० ६२१. ₹२२, **१२४, १११,१**६४, १६=, ₹₹+. ¥₹₹. —ई'दा-द० ११४. ---देवदा---प० १४६ ---शतन् चारण----त० ४६६. जगराज राजा—द॰ २१२, २१३, 212. जुम्हार--द्० ४०. जसारसिंह-प॰ ६६, १०२, १६६, १७७, २३२ हु० १४, २१, २४, २६, ३६, ४४,४३७,४१६. जयसी राजा---द० ७. ४६ जला—र० १६₹. जेंद्रराज-प॰ ३०४ जेकोधी-प० न जेडवे, पेारवंदर के राजा-प॰ २२२ जेउने राजपुत---प•= . २२२, २२४. 224. 280 जेठा--प॰ २४४, २४⊏ टू॰ ४३१. जेरी पाइ-प० २४२ जेगोजी-प० ३७ जेसर—द॰ २४७ जेसल उसाद्रीत रावल—द् ॰ ६६ —हसाजात रावल—दू∘ 1६**१**. जेसवदेव, राषव-- द० २६०, २०४, २७७, २७८, २७६, २८०, AER. 292. 294, 825, ४४०, ४४१

जेमराण—४० ३१४. गहा भारावत या जैसा वैश्र-- रू ₹34. ลีส. นี้สเ-นง 120. 20 801. जैवहरम् — १६७, २३४, २४४*.* र्शतमाळ—प• १६, १६४, १**८**४ द ० ६७, ६८, ७१, १४४, १६२, 122. 171. 178, 247, \$44. 862. B82 --मोडा--उ० १६६. र्जनमाञ्चात—प० २४७. नित्राय-प० १०४, १०४, १२६. जैवल-पः १४२ दृ० ४, ६ जैतल दे---प० १६४ वैवसिष्ट-प० १६, ६१, २६२, १० १२, २२, २३, ३०, ३६, ४२, १६८, २८३, २८७, ४२४, ४४०, ४१२, ४११, ४१६, ४७१, —राभावत—राव—द् ११०. २०७. ३२४. जैतसी—प० १४३, १६७, १७४, 100, 10= 20 20, 2= 28. ३७, ४२, १६४, १६६, २८६, ३२०, ३२१, ३३२, ३६४. देहर्, देहन, ४०२, ४०६, धरेर, प्रदेव, प्रदेव, प्रवर, 208 —- जदावत — प० ९७३ क् ० ११८,

जैतसी--कर्ण बदा-- द० ४३७.

—देवडा—ट० १६६.

जैनंदोत या जैनात-प० १६६.

लेस—प∘ १७.

जैन-प० १६६. ---देवीदास रावल--द० ३२७. जीनोताया जैनंदोतः—प० १६६. --तेगावत--प० १७६. —राषा—प० २३६, २४३. जैमला--- द० २३२. २३३. जैमले श्रहीर---द० २३२. --सब--दु० ६, १४१, १४२, जैसलमेर की ख्यात-द० २०४. 188, 228, 288, 308, जैसा—प० ४९, १४३, १४४, १६६, ् ---रावत---द० ३६६. २४८. २४०. २१७. द० २३, —राव भाषोत—द॰ ६, ३४. 93=, 289, 282, 28=, 282, ---रावल--प० ८४. दू० २६६, २१३, २११, ३०८, ३७०, ३७८, २ ... २ .. . २ ६४, ६१६, ३२८, 338, 333, 383, 880, 881. ३८०, ३८२, ३८१, ३६६, ४१४, —रापल, दूसरा—द० ४४१. ४३३, ४७३. जैतसेन-द० १५१. —इजिक्सीत—बू० १६६, ३६०, जैता—ए० ३४, ९४४, १७४, २४४, woB. —जगमाले।त-द्० २४. २४६, २१०, २११, २१६. दू० —( जयमिंह )—प॰ ४६. १४२, १४५, १२६, १२८, १६१, —बरसि देख, राव—द् ३७८. ३०७, ३३७, ३२३, ४१३, ४२०, —माटो—दु० १२६, १३८, २१४. 858. --- खेमावत चीवा--- १३४. ३२१, ३८०, ३८६. ---देवना--प० १६४, —( छँवर जेहा ) भारावत—द• —वाधेबा—प॰ १६४. 218. —भावदासेात राव—द् ० ४००. —ल्लाकर्य-द०३१६ --साक्षेत्रही-द० २६८. --भैरवदासे।त-प० ११६, १४४, जीतावत-ए० २४४, दृ**० ३६**४, दः देधरः —शयपाले।त—द्० ३८३, 300. जीतुंग-द् २६२, ३१४, ३१४, ३४०. —राव –रू० २७०, ३७४, ३७४. —हरदास—रू० ३४१. ३वद, ३व१, ४६६. बीप्रसिंह-प॰ १७, १६१, दृ॰ १०. --सरवहिया--रू० २४१, २४४. ---रायल--प० १०४. दू० २८८. त्रैमायत माटी—हु० ३७**८**,

जैसावर –राजा---द्र० ४८६. जोहया।द०—४४७. जे।इयाणी राणी—दृ• ६०, १६८. जोड्ये ( ये।द्वेय )---प० २४१, द० 93, 58, 58, 89, 85, 88, 103. RES. जोतराज-प० १८, २०. द्० ४०७ --रावळ--प० ८४ जागा--प० २४=. द० ३६. ३६४. 301, 321, 810, 820. --गोह--प॰ ११२ जे।गाइत--१०३७४ जेगादिख-प॰ मध जेतारो—दे •—''जेत्यराज''। जेगरीदास-ए० २४४, २४८, २४१, २४२. २४⊏ ट॰ २६. ३२३, 330, 344, 301, 804, ४०७, ४०६, ४२०. —कांधलेख-- दृ० १**६**४ -- इंबर-प॰ १६१. —जोधा—प∘ ३४ लोजइ—दृ० ४ जोजलदेव राव-प॰ १०१. ११६ 922 ओम्बय — द०३७४ जोघ—य० ३४, ६६, ६४, ६४, ११६, १६७ टू० ११, ४३७ —काराय-प० म. —-राक्षावत—प०६२,६७, १२,

8 E.

जोवरथ. राजा-र॰ ४८४ जोधसिंह----द्र० २२, २६, ३२, 840. जोधा-ए० २१, २६, २१, ३२, ३३, 104. 105. 184. 220. 221. २४१, २४१, २४६, २४८, २४०, २४१, २४२. द् ० २६, 84, 104, 204, 214, 120. 184, 328, 330, 358, 812. 954 —क्षीयस्ट— दू० १०४, १८४, 102 —जी क्रैंबर – प० २८. टू० १२० —जी राव---दृ० १३०, ४४४, 850 —जैसावत—र्० ३६६. —रणमल का प्रत्र-हर १०४ —शटीइ, सव—प० १११ —राषा—ए० २१३. ---राव--प॰ ३०. ३१, १४४, 182, 983, 128, 188. २४०, २४३. टू० १०४, १२८, 128, 129, 122, 122, 189 १६६, १६७, १६८, २०६, २०७, ३२६. जोबनदीत, राज्ञा-- दृ० ४८६ जोरावरसि ह—ऱ्० २०१, ४३०, ४१६, ४१४, ४११, ४१६. जोवनार्थं—दृ• १. ज्ञानपति—द् ० १७, ४६.

भी
सादा—दृ० १८१.
श्रीसण्—प० १७६, २४६ दृ० १६१.
—पद्मार—प० १६४.
—भुणकसळ का—दृ० १८२.
स्था—प० १४७.
सारा—प० १४७.
सारा—प० ११४.
सारा—दृ० ४६३. ४७१.

सिक्षान्य । १४९.
साल, पारहिया न्यू । ४६३, ४७१,
साल, पारहिया न्यू । ४६३, ४७१,
साल, मारहिया न्यू । ४६३, ४७१,
४७२, ४८३,
— संबाद के न्यू । ४७३.
— संबाद के न्यू । ४७३.
— संबाद न्यू । ४६३.
सालासिंह यात्रावत न्य । ४२.
साला रक्षायो न्य । १६२.
संबा न्यू । १६.
हिस् साला न्य । १३३.
हिस् साला न्य । १३३. द् । ४४३.

ट्रांक-प० २२३, २२४. तू० धरी. टांटल सूमिया-प० ८२, ६३. — रामधुल-प० ८०. टांचिसिया सकताणे-पु० २४०. टांचिसिया-प० २२२, २६, ३६, धरी, ४४, ४४, ४७, ४६, ३६, ३०४,

, 독취점 — प॰ २३, २६, ३६, ४३, ४४, ४४, ४७, ४६, ६३, १०४, १०४, १६८. ॡ० ७, ६१, ६६, ६२, ६४, १०७, २७६, २८०, २८२, २८३, २८४, १८७,

३१६, ३१७, ३१८, ३२१,३२६.

टाड राजस्थान-प० १०४, १६८, २४२. तू० ४६, रमदे, ४६६, ४४०, ४४२, ४४३

टीहा राय—द् • ६६, २८६, ३१६. टीयर्या—प० ७७. टीडरमछ—द् • ३६, ४६४. टीडा राय—द • ११४.

ठ टाक्कर—प० २४७, २४=, २४६. टाक्करसिंद—प्० ४२, १६६, २०७. टाक्करसी—प० १४६. १४०, १४६, २३०, २४=, २४२. द्० १६३, १६४, २०४, ३२२,३२४,३६६, ३०२,३=२,४०६,४१०, ४२३,

— पनात्रोत - दू० १७१

— राव जैतसी का प्रत्र -- दू० १११.
इंडब, राजा -- दू० १६६.
इंचासिंद -- प० २१६,
इंगासिंद -- प० २१६,
इंस् -- प० २०१.

डाभी प्रतिहार—प॰ ११६. दू० ४६, ४०, ४६२. डाहलिया—प॰ ७७. डाहलिये पैवार—प॰ १८२. दू॰ ३५७.

( 83 ) डाही डीमर्ना—द० २३१, २६३ ढोडा-प०२३० हुँगर-प॰ २१, ८०, ८१, १४७, होडिये राजपूत-प॰ ६०, १८६, २३०, २४=. द० ३६२. १८८ द.० ६३. डोली-दान में दी हुई भूमि-इ• हँगासिंह--३४, १६७, द० ११, 87, 148, 228, 229 7102 -- रावल---प० ८०, ८१ ਫ਼ हॅगरसी—प॰ ३६, १४७, १४६, ढंडी बादसाह--द् ० ४४० 140, 158, 100, 230, इल—प०२३० २४६, २४६ १४०, १४४, द्वीग-द० २४७ दाढी--द० १०१. २१७, २१८, २१६ द० ३३१. दे६६, देवर, दे६६, ४१०, ढाहर---द० २१४ 812 812, 821, 822, - 6 85 डोमडिया---प० १०४ ४३७, ४१७ —धनराजेति—द० ३७१ इडा--प॰ २३० डुखेराय—दे∘—"वोलाराय" ≀ —वालावत—प॰ म६, १६६ ढँढाइ—द० 1 —राय-- द्० ३६२, ३७४, ३७६, देवल-प॰ २३० 308. देदिया—द्० २७६. —वि'कुपुरवाहो राय <del>-</del>द्० ३७६ देश्र-वराई--७० २१४ हाँगरी सुँहते-प॰ २२० हँगरेत, देवडे-प० १३४, १३७, डोसय--द्० १६६ 189

ढोला राजा—द् ६ ४, ४६. हुँगा--प॰ १२४, १६६ हराँचा राजपूत-प॰ २२२ तेयर—प• = १६६ द्• ४७६,४६२. देवहा जसहर - द० ३१४ तचर-प० १४ ५० ४६ टीह राजपून--- १० १००, १००, दूर तलुराय--र०२१२, ३२० ४३०, 23 2 853 तनतरग-नृ• २०१ दोद्धरिया--प॰ १०४ दे। इगहती यूहा की झी--हू॰ १७१, सस्-प० २४२. कृ १४, ४३६

107, 103, 151.

-( परमार )-प॰ 100,

सप-प० १६३

तपेसरी-ए० १६३

त्रकाते शक्यरी - प॰ मह. तमाइची-प० २४६. द्० २११, २२८, २३४. तलार-ए० २१३. ववारीस फरिश्ता-दः 284. est. तप्यक--दे०--''तदक''। तस्सेरा--प० १०४. सहनपास—दे॰—"त्रिभुवनपात" । ताजर्शा रायसके।त--द० ٩Ę. तार्गा से।लंबी महावाला-प॰ २३७. तात—ए० २२६. तातारवीं गेहरी—ए० २१३. दृ० ३६, २१०, २४३. तातारसि ह—वृ ० १४. तानसंन-प॰ २१६. तारादे—राग्ही—द० ४. —गहक्षेशतायी—द्∘ ६४, ६०, 184, 184. तारादेवी--प॰ ४४, ४६, २१६ ताससिंह—कु० २००. तारीस भीरोजशाही-दृ॰ २६० —मासूमी--- दृ० २४६. —यमीमी—द्० ७४१ तियदविया--प॰ ७७. तिरमण रायसले।त-दृ० ३४, ३७. तिखे।कवंद-- द० ३३. तिलोक्वास-द् ० २०. तिलोकराम डाडा-प० १०४.

१६६, २८२, २६६, ३००. 102, 278, 220, 264, 265, ३१४, ४२४, ४३८, --- जसहह भाटी -- दृ० ३०७. --- सीवरशांखोत, भाटी -- द० ४१४. तिहयराव जेग्गी-पृ॰ ३१४. सीदा-द० ४६. तंगनाथ-क ७१. तराजक शाह चिलचर्मा मा-दन तज़के जहाँगीरी-द्व ३४१. —तैमूरी--दृ० ३१७. तुर्यस् —हु० ४४८. तलसीदास-द०३७. तुहक्तवुछ किराम—३० २४४. तेज्ञपाळ-प• १३७ २३४. तेतमळ—प०२४= —माटी—ह्० ३७६. तेजमाल-प० १४६, १७६, १७६. दृ० देदेरे, देवेण, वेरेह, देणा. २७२, ३७३, ३७४, ४२०. —किशनावस—द० ४३७. तेजराव---द्व० २=६, ४३७, तेनसिंह--प॰ १७, १२२, १२३, १६७, १७१. व । १६, ११४. १६६, २⊏३, ३४१, ३४२. ३७७, ३८२, ४३६, ४३७, ४४२. — हूँ गरसि होत राव-- प० ४१,

तिलोकसी-प• १७६. द० २६, ३७,

**一打**選用**一**なる まと ब्रिमुबन—प० २१८ दृ० ७०, २१७. —सवज्र-प० २३०, द० ४४२ तेजसी---प० ६६, १२१, १२२, 288. 808. 122, 180, 181, 102, शिमुबनसी—द् ० ६६, ७०, ७३ १७४, १८०, २३७, २४४. तिमण-दे॰--"तिभुवन"। त्रिमृतिं-प॰ २०० **२४**२, २४० द० ११, २४, त्रियारीन-इ॰ २. २१, ३२, २६०, ३०=, ३१३, विलेखनगळ**—**ए० २३२ ३१४, ३६४, ३६६, ३४८. त्रिशंक—प० ≒३ द० ४ धरम, धरेर, धरू त्रिसाख—द० ३ --- धमरा का--- द० २८३ न्यंबक भूप--प० ११७ --व डावत--प॰ ३६ —वरज्ञागात—प॰ १७४ —गयमले।त—द०३६ धानसिह—दू० ७, ११. थिरा, राखा --प० २४७, २८२ --राया--प० २३६, २४७, २४२ —रावल—प० ८४ थेरी--द् १६८, १६६, १७२, १७६, तेना-प॰ ३४, ११६, १४७, २४६, १८०, २८७ ४०४ २१० दृ० २८३, ३०८ —माई—द्∘ ১५. दडपाळ, राजा------ ४८४ तैम्र--दृ० २०४, ३१६, ३१७, दच शर्मा—प०९३ 315. 314 वागा-प॰ १४०, १४८, १४६, वह---प॰ २२० 140, 141, 148, 285, द्धिवाडिये चारण---प॰ २३८.२४३, 220. 222. 30 252, 228 दमपंती-द० २० -- क्रोलगाल-- ए० १६३. टमा—ए० २४६ ---सरावत--- १३४ द्याल, जाइया—द्० ८६, ३२२. तोडरमञ्च-दे॰ ''टांडरमल" । मोदी---द० ११३ ਬ —श•—द्∘ २**१**१ ग्रमि<sup>\*</sup>ध—ट्• ४. दयालदास---प० १७६, २३०,२४६ विदम ( विदस्य )-- 🕫 ४ दूर ११, २२, ३४, ४१, ४१, त्रिवेधन—द्∘ ४८ 14=, 120 120, 140, 101,

207. 208. 257, 358, 357, ३=६, ३६१, ४००, ४०२, ४१०, 212, 815, 827, 825, 820 ४१२. --- सादी--प० १३४. द० २०६. 221. —भील राखक—प० ⊏. —राय— द » ३६६, ४७३. द्यालिस ह--द्र० ४१२. दिरियाखी पटान-प॰ ७१. दृः दर्भांद शर्मा—प० १३. दुर्या जोई-दु १४१. दलकर्ण, राव-द० ४३६. दलपत-प॰ ३४, ६६, १२२, १४४, 140, 140, 142, 104, 100, 3 to. 352, 230, 288, 282. व० ५, २४, २७, ४१,४२, 144, 222, 224, 242, 244, देवर, ३७६, ३१०, ४१३, ४२०, ४२१, ४२८, ४३३ —भाटी, सुरसिंहोत-दृ० ३४६, 220. —राव--प० २१६. ---शक्तावत--प० ६७. —साहेष दे—दू० ३१४. -सीसेदिया- प० १३१. दलपतसिंह महाराज—प• मश्. द०

११६, ४५६.

बलराय-प० १२३

दलसि ह—दः ४४१, ४४२. ष्टलिया गहवे।त--- द० म.१. दला--प॰ १२४, १६६, २३७, २४६, २४६, २४२, २६०, द० ४. ६, =२, =३, =१, **국**9본. —शामिया—प० १४१. —गोहिस्रोत— द०१०२. बोड्या-प० २४१. दू० मर, मर, E4. 80. —दसश—द० २१**२**. दक्ल-प॰ १२१, ट॰ ४२६. दशरय—प० म३. द० २, ४, ४म. दससंहमाधे।. राजा—उ० ४८६. दससेन—द्रु० ४८८. दृद्धिया राजपूत-- २० १६३, १६४, १७२, १७३, २३८, २३६, २४०, २१८. द्० ४८१, ४८२, दहरायी--प॰ २२, दाजदखी-प॰ १६३, २१४. हु० 31.5 दाख, चुँगी का महसूळ—प० ११७, 213. दानसिंह—दू० ४१६, ४१७. दासीदर-द॰ धन्द. --क्रॅंबर-प॰ ४२. दामोदरसेन-- हु॰ ४८६. दाश शिके। ह—प॰ ७६, २१८. दृ० ४१२ दासबोत-- ०४११

—मेद्याजीत भाटी—इ० ३६२, दासा-प० १४८ दृ० १७ दास बेखीबाङ-जाट-द् • २०३ 349 दहिर-दु० ४४१ दुर्गावती द०१३ दुर्जन—दु० ३८१, ३६१ दिनकर राषा-प॰ २१. ---जे।धावन---द्र० ४१०. दिनकरण--प० १= दुर्जनमल-दृ० ४८६. दिनमणिदास-दृ० १. दुर्जनसाल-ग० १४१, २११, २४७, विज्ञावरका गारी-प॰ २२, २६. २१४ दू० १३, २३, ४०, ४४, द्० ४१३ 200, 222, 222, 262, 268, दिलाराम--इ॰ ३६ दिलीप-प० म३ द् ० ४, ४म ३७४, ३७६ श्रर्जनिसिंह-- १० ६१, १६७ द्र दीपचंद-द॰ ४०, ४1. दीपसिंह-द० २६, ३४, ४४३, 12, 14, 12, 841 ह्रयेधिन—प०२१६ दृ० ४४० ष्ठ११, ४१६. दीर्घवाहू--- दू॰ २, ४,४म दुर्लंभ देवी—४० १०४, ४२६. दीशस, मेवाड के महाशसा की बुर्टमराज-प॰ १६८, १६६, २२०. ---दूसरा या दु शल--प० १६६. पदवी--प० म दुरगदास—द० ४१२ —सीसरा था बीरसि ह—प॰ १६६ --सेलकी राजा--प० १०४ दुरजा—दू० ३३७, ३३६ दुरस परवतसिद्धीत पुरविया-प॰ दुखहराम-दू॰ २१२ दुखहा देवी--ए० २४४ दुष्पंत—दृ० ४४८ दुर्गदास-दू० ३३४, ३३८, ३४०, दुसाम-प॰ २४४ दू० २६०, २७४, ३६४, ३६४, ४१४ २७७, ४३८, ४३६ द्वर्ता—प० १००, २३६, २४२, दुशब या दुर्लमराज दूसश—प० २१२, २६० ट्रू २२, १३1, 188. 222, 822 दुदा-प॰ ३४, ३१, १००, १११, ---राव---प० ६०, ६७, ६८ 117, 112, 118, 128, 1 . . दुर्गा रोग्यावत—दू० ४० १६७, १४७, १११, ११४, —सीसोदिया—प० १६, ६४. 144, 144, 244, 244,

₹8₹, ₹₹∘, ₹₹७, ₹₹¤

दुर्गादास—नृ० २८, २६८

द्रुव ३०, ३६, ४१, १३२, १३३, 141. 242. 248. 284. ३०३. ३२४. ३७१. ६⊏३. ३८६, ३६०, ३६२, ३48, ४१३, ४१६, ४२८, ४३१, ४३२. —धानंदवासीत--द॰ ३१४ -- खंगार राय-ए० १३२. —चद्रावत राव--दू० ४६४. --- जसहरोत--- द० २६म —जोधावत—दृ० १२१, १३२ —तिखोनसी—दृ० २८८, २६८, २६६. ६०३, ३०४, ३१५, ३15, ३10, ३9=, ३98, ३२०. ४८३ — बद्धासि होत रावत—प० १४. 929 —रावख-- दृ० २६८, ३००, ३०४, २०६, ३०७, ४३७, ४४१ ---साँगावत--पद ३४. द्धा—द्० १४८, २४६. द्वराज—द्∘ ४. दृङहदेव—दू० ३, ४६ दृद्धा---प० २४, २४ दुलाभाई---दु० ४३७ दृक्षावत राजपूत---प० २७, २१ वृक्षेराव—वृ० ३३ दसम्मान-देव "दसमा"। रवप्रहार---द् ० ४४६ द्रद्वास- द्० ४.

देथा चारख-द० २००. देदा-प० ११०, १६६, १७१, १७४, १७=. दृ० ३४६, ३७२, ३८६. ४१२, ४७३, ४७४. — वृज्ञा रतन का---द्र० ३१४ ---भैरवद्यासात--- ४२६. --शवल--प० **८**१, देवा---देव---"देववाल" । देवण—द् ० ४. देवकर्ण-- २०२१० दृ० ९६ देवड--प० १२० देवहा राव --प० १०४, १२०, १२=, 144, 100, 141. 20 208, 338. 330 वेवडी—प• २५४ देवरे-प २, १६ १७, =१, ११६, १२३, १२४, १७२. त्० १३६. —चीबा साला के—प० १४१ —सिरोही के-प॰ ११७ द्वपाल-प॰ ९७३, २०१, २१६, २२१, २३२, २१६ ह्० ४४, —दूसरा ( देपा )—प॰ २१४. देवपाल देव रावळ—ए० मर, २१६. देवयानी—द० ४४८ देवराज-प० १२०, १३७, १५०, 104, 150, 212, 210, 221 २३४, २४६, २४६, २१० २१% २१४, २१६, २१८. दू० ८०,

२६१, २७०, २७२, २७४, २७४, ₹18. ₹**₹७. ₹**₹₹. ₹¤9. 2m7. 898. 837. 836.838. १४०, ४४३, ४४४, ४४१,४१०, देवराज सहिक-प॰ २२३. द०४४४ —भाटी रावल—ट्॰ २७३. देवराजादित्य--प= १४ देवराम बीदावत-प० १६०. देवल राजपून—प० १३७ देवरामां-- प॰ १३. देवसि ह-- दृ० २०, ४११. देवा--- प० १०४, १०६, १०८, ११४, 148, 144, 151, 241, २४८. २४६. द० १६४. -- अदावत-प० १३३. देवादित्य-प॰ ११, १४. देवानी—दृ० ४. देवानी ह—ए० = ३. दू • २, ४= देवा बाधावत, हाहा-प॰ १०६, 104. 104, 100 -- मेहाजल का -- दु० २८२ -- राय-प॰ 112, 115. देविया-- दृ० १६८ देवी--४० ११४, २४६ देवीदोन---व ० ३२१, ३२२. देवीदास-प० ४३, १४८, १६८,

104. 104. 150,

१६६, १६८, २६०, २६६, २६४,

२६४, २६६, २६७, २६⊏.

२४६, २४७, २६० ट० २५, 49, 424, 420, 442, 448, 380, 380, 353, 358, 398, 288. 8º2. 812. 829. થરે ૧, ૪૨૨, ૪૨૦, ૪૮૬, ४१७ देवीदाय-कान्हावत- द० ४०० —किशनसि'ह, राठाड़—द्० ४०१. —चाचकदेव रावल—द् ० ३२६. -- जैतावत-प॰ ४६, ६२, २४४ द्र० १६६, ३१७, ३१८. —भाटी—टू∙ ४०१, ४०३ —महेवचा पातावत--द् • भा —राठीड भवानीदास का—द० ₹80. ---राणा---प० ११ —रावल—प॰ २४२. दृ॰ ६४, २०७, २६१, ६२७, ४४१. —सुज्ञावत राज्ञत—प० ४४. ist. देवीप्रसादमी, मुंशी—प॰ ४६ देवीसाह—ह्० २१२ देवीसिंह-- दू॰ १६, २६, २००, २१२, ४१३, ४११ देवीसेखी चारची-प॰ ११३. देवेंत्र कु० २४४. देशपाल, राजा-द० ४८७ देसख--द०२६० देसावा- द् • ४८१ देसायस माधी राजा—हू॰ ४८६

वेहल--द० २७६. देह रावज्ञ—प० ८४. दोदा ( यूवा शवण ) स्मरा--दू० 100, 102, 108, 102, 104, दें।बतरा -- प॰ ११३, ११६, १२१, ९ १४२. ट्०२४४, २६०, ३६८, ४२४, ४११.

देखतराम—दृः १६८. दीवससिंह-- दृ० ३४, १६७, ४४२, 840. दीला दहिया-प॰ १३३, ११४,

धौसा—द् ० १४. द्रतक-द० ४६. द्य - द्० ४४८.

ब्रपदं—द्• ४४⊏. द्रेग-दू॰ २=२, ३५४. **डो**यागिर—प० २१६. दू० ४७८.

द्रोगाचार्य-पः १८६. द्रीपदी राखी—दृ० ६६, १६४, १६६ द्वारकादास-प॰ १४४. द्॰ १६,

२१, २६, ३०, ३३, ३४, ३७, ४१, ३३८, ३४१, ३६३, ३६४, ३६६, ३६६, ४०६, ४१४, ४२१, ४३२.

र्धधुक---प० २५**५.** घयरायी—दू० २३३, २३४.

धनकपाल—द्०३. धनपाछ सेन—हू• ४८८.

धनवाई (धनाई) प० ४७, ४३,१०⊏. 34

धनराज-प० १४७, १२०, २२६. द्० ३२४, ३३७, ३६८, ३६८, ३७४, ४०८, धाद, शा६, धा७,

¥18, 833, 888, 888. —व्द्वस्य हिंगोल—टू॰ ३४७. —-धेतसीहात—द् ० ३४०.

—नेतायत—द्०३४१. — माटी—कृ० ३०८. —मांगलिया—प० १६४. धनाई-दे०--'धनवाई''।

धनादिस--प॰ १४. धनुर्धर-- ए० = ३. घनेरिया--प० २२२. घनेश रा०--द्० २१२.

धनेश्वर—प० २२६. धसा—प॰ ४१, १०७, १७८, २४८, २१८, दू० ४१०. —गोह—पः ११३.

---धारी--प० १८३. घरणा, सीह संघवी—प० ३. घरणोधर या रणधीर--प॰ १५४.

घरणी बराइ—ए० २३१, २३३, २३४, २३४, २४७, २४४. धरमा—टू० ३६५.

—बीट् चारग्य—ए० २४०. धर्मचेद्र--हू० ४०.

धर्मदेव--प० २३३. धर्मपाल-दृ० ४४६. धर्मशरमां—प०१३. धर्मांगद्-ए० ६७, २३१. धमांद — दू० २. धमोंप — दू० ४, धवळ — प० २१६. धवेचे — प० १ = ०, धांधळ — दू० १४, १६७, १६८, १८०, १४४, ४४६. धांध्— प० २१०. धांक में बुळा — दू० ३०४

धाक सेड्रजा—रू० १०४ धाकद्—प० १०१. धाधिया—प० २२१ धारित्—प० २३१. धार धवळ—(बीरधवळ) धायेका

राजा—न् ४७६. घारावर्षे—प० १२०, २३१, २४७, २४७, २४४, २४६. धारा सोडा—प० १६७.

धारा सोढ़ा—प० १६४. धारु—प० १८६, १८०, १८८, २३६. ढू० १८२. धाह**द**—प० २३१.

धिपतारव—प० ६३. धीर—प० २३०. तू० ४७ धीरतसिंह—दू० ४४१, ४४६ धीरवेव—प० २४३, दु० ६७, ३७,

६८, १६, १६१ धीरवाई—य॰ ६१ धीरसेन —प॰ २३१.

धीस—प• १७३, १७८. दू० ४. ४७, ४३२.

४७, ४३२. धीरावत कद्मयाहे---प॰ ४ धुप---प० १६१ ध्रधमार—द्० १, ४, ४७. ध्रुघल—प० १७१. ध्रुंघलीमल—द्० २१४, २१६,

२१७, २१६ युधर्मा हवाम्ब---दू० ४८ युरिया---प० २२०. भुवालक--प० २२१.

पुरास्त्रक—प० २३१. भूगस्त्रक—प० २३१. भूगस्त्रिया सहायी—प० १६४. भूगस्त्रिय—प० २०१, २११, २३१. भूहद्व—पू० ४१, ६५, ६६, १४१ छतेरपंद—द० ४८५

धतेस्पंद — दू० ध=ध. धांगरिये — दू० ३६१, धांघादास — दू० ३६१, ३२४. धांम (धूम ) ऋषि — प० २६३. धांम(ध्या — प० ७७ धुवमट — प० २४४ धवस = — (धारावर्ष) सोडाइ —

प्रविश्वि—दूर २, ४८ मुबसिंधु—दूर २, ४८ न नैया—पर ३३, १४, ४०, ६७, १४३, १४६, १६६, दुर ४०३

—मारमखेात--द्र० १६३, १६४,

१६१. —सि हायत—प० ११ नेतायत—दु० ४०, ६१.

नेतायत—दू• ४०, ६१. नेद्रा—प० २१⊏.

—रायचद माटी—रू० ३१३ —रोजा—रू० ३३४ ३३५

—सोड़ा—ट्र॰ २२४, २२७. नढीदर —ट्र॰ २०३ नगत्ती—प० ९००. नगराज—प०२३७ नगा---द० ३२९, नयपाळ, राजा—ह० ४८७. नरदेव--प० १८ द्० ३, ४६. नरनाथ दार्मा---१३. नरपति—प० १८. दू० २४१. नरपाल—देव—"नाला" । नरपष्ट-दे०-''नर्वद ।'' नरवि<sup>\*</sup>ष रावल--प० ११. नरब्रह्म रावल--प॰ **=**४. गरभट—प॰ २२= नावा-दृ० ४४. नरवर्म-प० १७, २४६. नरवाइन—प० ११, १७, १८, ८४. नरवीर रावच-प॰ =४. नरशर्मा -- प० १३ તરસિંદ—૧૦ ૨૧, ૧૪૦, ૧૪૨, १५०, १७८, २५०, २४८, ट्० 3, 0, 21, 22, 84, 128, १६=. २०३, २६२, ३०=, वरह, वरह, ३३०, ३६६, ३६१, ४०६, ४१३, ४२६, 233. —जार<del>—ट</del>्० २०२ —देवीदासीत, भाटो—द्० ३२८. नरू—ट्० २७. ---राजा द् ० १०, ४६, ४८६.

२४, ३०, ३३, ३८, १६८,

४१६, ४२६, ४४३, ४४३. नरसि हदास सिंघज्ञ-१० १६४, द० 122, 122, 128, 120, 121. नरसि<sup>\*</sup>हयी(, राया--प॰ २३६. नरहर---७० ११६, १७६. ८० १६४. ₹₹1, 81%. —ईसरदासे।त —द् ० ३१२. —महापात्र—प॰ २१६. —रावज-प॰ १६. नरहरदास-प॰ ३१, ११६, ११८, 122, 180, 1184, 144, १७६, २३८, २४६ वू॰ २१, ३६, २१३, ३३३, ३३⊏, ३६६, ३६६, ३७१, ३=३, ३६०, ₹₹₹, 8¢₹, 8¢€, 81¢, ४२८, ४३१, ४३३, ४७३. नरा-प॰ १५४, १६६, २४७. तु० 11, 124, 128, 1980, 189, 182, 182, 188, 144, 223. ---श्रज्ञावत---द्०३५१. ——मीकावत— ह्०१४२. —सव—दृ० १४१, ---स्जाबत---द्र० १३७, १४२. —रावद्य—प॰ द्दश् नासिंहदास-प० ७, ८, ३४, ७४, नरू राखे-प० २२. द्द**े, २४४, २४१. टू**० २०, नरूके—दृ०७, २७. नवेंद्र, राय-प० २६, ४७, १९४,

\$47, \$48, 80E, 814.

११६, १६४, १६५. द्० ६४, नागदृष्टे या नागदा-प० २, ११, 104, 104, 112, 124. 118, 120, 121, 122. १२४, १२६, १६२, ४३२. 232. नर्षेद. मेघावत—४० ११४, —सत्तावत—द् ० १२०, १२२, —रावत—प० १६४. --हादा-प० ४७, ४४, ६०, 90= बल—द० ३, ४, ४८, नवघण-प० १८२, १८३, २४३. —रा०—र**० २**२१. २१३. —दसरा—द० २४१. —वीसश—व• २४२**.** —चौथा—दृ० २∤२. बद्यस्य या संगार—प॰ २२३ नवद्रहा---प० १०४, १०४. नव गरे राणी सांसती—४० १६४. नवराष्ट्र—द् ० ६४८. नवलसिंह-दू० ४११, ४१६. नवला स्तन-द० ३४४. नवरोरीखाँ-प॰ १६६ द॰ ४७२ नसरहीन-द् ० ४१०. तहरवय-प० १०४, र्नादया-- द ० ३०८. मींदा--प॰ २४२. द॰ ३६४. नाँदेव निसाखेत-प॰ २३६. माग—प∗ १३, १४, १७. सागद्य-प०२४७.

13. 14. नागपाल-प० १८, २१, २२ नागभट (नाहड)-ए० १६८, २२८, २२६. २३१ नामाण--- द्०२१६ नागराञ्च-प० १०४. २२० नागरी प्रचारिखी पत्रिका-प॰ १६ सारावेशी---प० ७ नागडी चारणी—दृ० २४८, २४६. नागादित्य-प० ११, ११, नागार्जुन—इ० २४⊏. नारावलोक—हे०—"नाराभट" । नागारी एर्ड—द० ११३. नाटा --- ए० १४७ नाथ—द० २१६ नाथा-प० १६७, १७०, १७८, २४६ ट्र० १६, २७, ३०, ३६, 82. 220, 223, 264, 252. 200, 204, 214, 214, ४२०, ४२४, ४३३, ४७३ —किसनावत भाटी—द॰ ३२२ —संगारेक्ट—द् ० ४३० नायावत बहुवाहे-दुः ६, १६, २४, —सोलकी—ए० २२०. नार्धा---व० ३७२. नाय-प॰ २४, २४, १४४, १६६. द० ४१२ —शियमधेात, राय—हू ३६०,

140

नाथ , रूपसिद्दोत--दृ० ४३३. मानगदेव राजा-द् २१२, २१३. नापा ( गरपाळ ) साँसला-प॰ 30, 39, 32, 134, 280, २४१, ८० १, १, 117, 118, 995, 998, 125, 120, 121, 208, 206, 268, 929. नाम-प॰ द३. दृ० ध्द. नाभाग—ट० २. नामिम्ख-प॰ ८४. नायकदेवी---प॰ २२२ नारंगी—दुः २००. नारसान-प० १६७. नारायण--प॰ ११६, १२०, १७२, १७७, १७८, १७६, २१७, ८० ¥. 388. नारायगदास-प० ३४, ३६, ७३, v8, v2, 185, 188, 18¢, १८२. १८३, २३८, २४२. दु० 29. 72. 28. 28. 20, 39. ३२३, ३२८, ६३४, ६८६. देहरू, ४१०, ४१३, ४२०, પ્રસ્તુ, ક્ષરેર, પ્રસ્તુ, પ્રસ્તુ, ४४३, ४४४, ४७१, ४७३. —श्वचतावत —प० ७४. —खंगारीत**ः—रू०** २३ —जे।घावत-द० ४०१. —पंचायखोत—दू० २२.

—बाधावत थे।दा-प॰ १८२.

नारायणदास-राय-प० ४०.१०८. 992. —रावत--प॰ ६४, ६७, ७३, नारायखसेन, राजा—इ० ४८६. नारायखादित्य--प॰ १४. नाव्हा-प० २३४. नासिरुद्दीन सुजतान-प॰ ४४. नाइट-रे॰-"नागभर"। माहर-प० ६४. द० ६४०. --पडिडार--प॰ २२म, २२६, २३०. दुव ४८०. नाहरखी-प॰ ६७, १३४, १३६, १४६, २२०, २४२. द् ० ३६, ३१०, ३६३, ३७६, ३६०, ४२१, ४७४. —कृ<sup>™</sup>पायत —ह० ३५०. —भाखरसी—प॰ ६⊁. नाहरसि<sup>\*</sup>ह---द् ० ४१४, ४१७. निक्रम—प॰ १०७. दृ० ४१, ४८१. विगम, राजा--द० ४८१ निजामशाह--द ० ४३३. नित्यानंद शर्मा—प० १४. निदहका कलवाडा---ह० ७.

निर्भय नरेंद्र-प० २३१. निर्वास चीहान-प० १०४, १२०.

निपगराय---दु० २.

दृ० ३४, ३४, ३८,

निपय-प० हरे. द० ४८.

निहासिंह-दु० ४७६.

नोंया-प॰ ३६, १७३, १७६. टू॰ १६६, २०६, २८६, २८६, 344, 832 —महेशोत शहनी—दृ० ४१७. · — सीमाखोत—द॰ २८४ नीमड पोइड्—ट्० ३३७. नीविकसार—द० ४८१. नीतिपाल--दः ३ नीति राक्षा-व ७६४ सील—प० ⊑३ मीळिया—**प० २२**१. नदस्य—द०३ नसरतस्त्री—५० १६० न्रहीन वहांगीर—द० ४१९ न्ह--द० २४४ नृग---द्० ४४⊏. नृघानव—दृ० १. नेतसी—प॰ १३२, १४१, १८०, २४८, २४३, २४० ट० ३२४, देरेर, देवह, देहर २०१,४९०, 83£ —माटी—प० 1३३ —माखदेवे।त-द० ३३८ —राव—कः ३६६ नेता--प॰ २४६ दृ॰ ३२४, ३६४, ४३१, ४३३ —जयमञ्जोत—दृ०३४३ —संसोदिया मासरोत<del>—</del>प॰ ६= नेतावत भारी-- ट० ३४६, ३६०, ३६७

नेतंग—ट्॰ ३१२ नेमकादित्य-प० १४ नेमिनाय-प० २२१. ८० २४२. नेहडी--द० २३० नैयमसस्य-द॰ २०१. नैयस जवा-द ० १६६ नैव—द० ४४८ नैहरदेव (कान्हड्देव )-प॰ १६०. पग्रस्ती—प०२३६ वंच—द० ४८. पचायस-प॰ ३४, ६१, ६४, ११४, 120, 184, 188, 104,222, २१७. ₹० €. 29, 34€, ३०= 420, 222, 254, 256,250, २०३, ३०६, ३६६, ४१२,४२६, ४३७, ४७१ —स्रेवसीद्यात—र० ३३६ —नोघावत—द्**० ४१**२ -- दैवार-- ए० ११, १२७ — पृथ्वीरात्रोत---द० २१ ---राव---द० २४१ प्रयू—प० १६१, १६२ ट० २०१, ₹0₹ दैवार-देक- 'परमार'' । पर्डे—प० २४, २७ पहा बाड्चा-रू ० ४७० पञ्जूनराय---दृ० ३, ४, १, ६, ४६ पदाहरू--द् ० १७, १८ परिहार, ई दे-प॰ १७१,

२२१, २२२, २२८, २३०, २३२, पदमसिंह—दू० ४३७. पदमसी रावल-प॰ ८४. २३४, २३४, द० हर, ३४४, पदारथ—दृ० ४६, 825, 824, पद्म ऋषि—दु० २४२. पदिद्वार, कड़ीज के-प॰ २३१० पञ्चक वर (पद्मा) देवदी--द्० १६६. --वंश--प॰ ११६, २२१· द० पद्मपाल — ह॰ ३, ४४. 22. पद्मसिंह--प० ३७, ३७३, २१४. पिंडहार वंश की स्थात-प॰ २२६. पताई रावल—प॰ १६६, १६७. द्व ७१, २००, देवस, देश्य, पत्ता—प॰ ३४, ४३, ४२, १२३, ४४२, ४४४, ४४७, १४६, १२०, १६४, १६६,१७१, पञ्चा--- दृ० ३३४. पद्मादित्य--प॰ १४. १७३, १७४, १७८, २४१,२४२, २४६, ८० ७, ३२३, ३३१. पद्मा (पद्माकुँ वर) देवड़ी—दृ॰ १६६. ३६४, ३७६, ३⊏१, ३⊏३,३⊏१, पद्मावती सती-वृ० १६६, ४८८. पश्चिनी खवास-प० ८६. ३६६, ४०६, ४१२, ४१७, ४२६ —राम्ही—प० २१,२२६. ट्०२४८ ४३१, ४३३. —क्लहर-ए० १२४<sub>०</sub> पता धाय-प० १४. —चीबा—५०. १२६, १३१. पविया---प० १०४. परवत-दे--"पर्वत"। --जगावत-प॰ ४६, १११. —दहिया—प० १६४. परमपय राजा-द ० ४६१. परमर्दिदेव चन्देल राजा—२००, —संगावत-प० २६०. दूर ४१७. —नीवावत—द् ० ३६४. ₹₹₹. —माटी सुरतायोत—द्० ३४०. परमार-प॰ ६, ८, २७, १९६, ₹¥∘. १२०, १२२, १२३, १६⊏, २५६, —राखा—प० २४८. २२६, २३०, २३२,२४१, २४६, —रूपसीद्दोत—तू० ४३४. २१७. द्∘ ३०, ३५४, १८०. —सीवतसी देवदा—ए० १३४. २६३, २७३, २७४, २०७, ३१७ —सीसोदिया—टू॰ १६६, ४=२. देवम, ४४६, ४८१. पत्ती—प॰ १८४. दू० ३६६. —थायूके—प०२२१.

--बाळीर के--प० २४६.

—बागडु के—ए० २५६,

पन्ननेत्र—प• **=**४.

पदम, राया---द् • ४७२.

परमार. माळचे के---व० २४४. —शासार्वे—प॰ २३०. —घंशावली—ए० २३१ परशुराम-प० ३४, ३४, ६९, ८० 10, 12, 21, 22, 20, 22,

319.

परसराम-- द् ० ४५६. परसा—प० १६३, १७०, परिचाइत—द् २२१.

परिपाज-इ० ४८४.

परीचित-प० १३, १४. दृ० ४८४, 854.

परूपत--द० १. परुराई—दे॰—''पुरुरवा''। पर्वत—प० सम, २४६, २१०, २६०,

द्व० ३२०, ३२४, ३८६. —चानंददासीत—द्० ३३४.

—रावत—प॰ ४७. —लोलाडिये शव—व० ८६. पर्वतसिंह-प० ११७, १३६, १३७,

127. पर्वेज्-प॰ ६६, ७१, ७२, ७३. द्०

٩Ł. पवन--प० हरे. षद्दयक—द्० २ पहादसिंह—द्० २१३, ४४२. पहाडो---द० ४५७. र्पाचा—प॰ १४६, २१८, २१६, दू०

**373, 379, 933.** पाँडय---प० १८६, ह्० ४४६, पांडवरिय-द० २. पांद्र-दृ० ४४८. पाधवराह-प० २१४.

पाटिंदया साल--द ० ४६९. पाणराज—द् ० २ पाछी सवल-प० २३०.

पाखेवावार-इ० ४=१. पातल--दृ० ७, ३७४, ३७४, ४२८, पाता—प॰ २१७ पातावत-प• ७३. द० ३०१.

३७८. पायू-दृष् १६७, १६८, १६६, 100, 101, 102, 102, 108, १७१, १७६, १७७, १७⊏, १७६.

पायक या इका-प० १६१, १६२, 4167. पायह--द० २४७.

पारजात्र--द् ० २, ४८. पारिज्ञात--प० मदे, पार्वती भटियासी—दू०।३३८. पार्श्वनाथ---प० ६. पालस—रू • २६२.

पाळवदेव शर्मा--प॰ १३. पालीवाल बाह्मण-द॰ ३४६. पाल्डण-द० २८२, २८३, ३१६, पाल्ह्यसिंह—प० १६७, २६४. पाहुख—हु० ४३⊏, पाइ जेटी-प० २४२.

षाहु भाटी—दृ० २६०,

३१७, ३११, ४३८

पि राह्या-प० २३०. पीतकर्णवाले-दृ० ३२२. वीतमसी--इ॰ २८२. पीतससिंह-प० २३२ पीतशर्मा---प० १३. पीयइ---द् ० ६६, १६४ चीवमराव-प० १७४, २४६, पोषविया---ग० २३०. पीया-प० ७४, १४८, २३८, २६० द्रव ६०. ४३, ३०८, ३२२, ३३२, ३६४, ३४०, ३७४, इसर, ४०२, ४१०, ४१३, ४२६, ४२८, ४३१. —धानंददासेति—द्०३६६. —पीथोराव राजा—ङ् ३२२. 영토\$. —बाघावत सीसेःदिया—प॰ हद. पीर-प॰ २४३. पीर मुहस्मद, ब्रहींगीर मिर्जी—दृ० ३१७, ३१८, ---सरवानी--प॰ ४८. पीरा-प० १०२. —धासिया--द० ३४३ पीरहण---द्र० २६८. पीवशर्मा-प० १३. प्रहरीक--प॰ महे. द० ४= पुंजराज—द् ० ४३ पुण्यपटळ---प० २१, २२, २४०. पुमा---प० २४४

३१८, ४४०.

पुत्तलदासी-द० १४ प्रनपास---दे०---"पूर्यंपास" । पुसर्सी—दृ० ३२८, ३३०. पुरविये — प० १०४. पुर—द० ४४≖. प्रकृत्स-द० ४८. पुरप बहादुर-दू० ३१. प्रयोक्तम-८० ३६, ३७ प्रस्तवा-प॰ २३१, २३२. दृः 248. पुरुषोत्तमसिंह-दृ० १४. प्रतेगीज-प॰ २१४. पुष्करणे बाह्यश्य-प॰ २२८. पुष्प (पेहितराथ)-दू॰ ११६. पुष्पावती ( पेाइपावती )--- द० 360. पुष्य दृ० ४८, ४६ पुँछी--प॰ २१३. पुँवा--प॰ १७१, २४६, दू॰ ३२६, 23 6. --साठिया---प० २१२ —रावळ—प० ७**०, ह**३, ह४, 5Ł. पूना---प० २१८ हु० ६०, १०२, 703. 200. —ईदा—द् १०६, ---भाटी--प० २१. २४४, २४४, तृ० २८६, २८७. प्रमार-पः १२२ पुरसामल-प०११० ट्०१,११,

```
( 45 )
```

20, 20, 988, 224, 292, ३८८, ४२१. पुरायमत्त, कञ्चवाहा-दः १०४,१०४

---क्षिति--दुः १६२

—चीहान—प॰ ४०, ४३, १०६ —माद्रशोत राहेाह---प**० १३३** 

दृ० ४२२. -- ( परा )--प॰ ३६, ६४, ६६,

£8, £8, 912, 73€, 248 ४० ३०, २४६, ३६३, ३७४,

३७६, ४०६, ४१२, ४७३

पूरा महबची--द० ३६२ प्ता-दे॰-"पूरणमल"।

प्रोचे चौहान--प॰ १७२ वर्शपाल--प० १८

प्रमु--प॰ द३ दू॰ १

<u>पृथ्समा—दृ० २</u> प्रवीचद्—द् ० ३३

प्रसीद्वीप---द् ० १० १३ प्रध्वीपाद्ध-प० १८, २१, १०४

वृष्वीमट—दे•—"वृष्वीराज दुसरा" । पृथ्वीराज—प० ३४, ३१, ४३, ४६,

8E \$6, 03, EE, EY, 300. 104, 124, 134, 126, 120, 184, 140, 150, 154,

149, 141, 200, 218, २३०, क्०३, ११, १४, २०,

४२, १०४, ११६, १६२, १६३,

148, 144, 144, 184, 110, 125, 120, 128, 387. 363. 300. 301. 307. 251, 257, 240, 247, 240, ३६६, ४०६, ४१६,४१८ ४२८,

४३२, ४३६, ४४९, ४६३, ४७३ पृथ्वीराज, चल्लेराज राव-द० ३६४. 353

—रहवा—ए० ४१, ४२ --कल्याग्रमन्त्रोत राव--प० १८८ 2 2 2

—चीहान प० १२०, १६*०*, १८४, 126. 188. 236. 235 ट० ६, ४८२ —इसरे या प्रध्वीभट-पर १८६.

₹00 —तीसरे—प॰ २०० —जैतानत —प० ४८ द्∙ ४३४, 219 2

—पातावत —दू० ३८६ —वस्तुद्योत—द्• ४०८ —भोजराजीत सब—द् • ३७८ ---साचा--प० २३५ द्रुष ६, ६,

११, १६, २३, २६, ४६, २०७, २1२ २1३ —रावज्ञ—प० ¤१, ¤६, ¤७

55, 58 —सृगावत देवडा—प॰ १३४

138 —हरराजेत राव---प**०** १८८

पृथ्वीराचरासा---व०७६,१६८,२२८

```
( ५€ )
```

महाराया" ।

मताप, राषा-दे -- "प्रतापसिंह प्रस्तीराज विजय—प् 1६⊏. पश्चीराय--प० १७४. क्ट्योसिंह--द ० ३४, ३७, ४४६. वेसळ—ड॰ ३४३. वैयह ( प्रचीपाल )- ए॰ २२. वेग्नजा--द० १६८. पेमसिंह---व॰ ४४२. पेमा---दृ० १८०. पेमाबाई-द १६८. वेस—ए० २३० पेसवाल-- प॰ २२२. पेक्तरी--द० २६४. पोकरण-प० २४८. दू० २१६, ₹**६४,** ₹⊏1. पेक्सिस् राठीड<del>्—</del>ट् ० ३४७. पेपलाई-- ट॰ ३४. वेळियात-प० १३४. गाहद, भाटी-द ० ३१६. पे।हप कुँवर--द- १६७. वेहित राय ( पुष्प )-द् ० १३१. पाडपसेन--प॰ २३।. वेद्धपावती ( पुष्पावती )—दः 369. पै।रव-- दू० ४४=. प्रसुर—प० ६६. प्रग्व—द०४⊏, प्रतक प्रवेश-द० २. प्रताक-द० २. प्रताप-प॰ ३४, ११४, १४६,

१४६, १४७. द० ४२३, ४१७.

—हाहा —प० १०४. प्रतापकवर राजी-डि॰ २०० प्रतापर्चंद—दुः ६३. प्रतापसळ-द० २८. प्रसापरह राजा-द॰ २१२, २१३. प्रतापसिंह--प॰ ६७, ११६, १७०. २११. द ० ६, ११, १३, १३, २६, ३०, १६≈, १६६, ४५१, ४४४, ४४६. —उदयसिंद्वात राखा —प॰ ६०, 928. —कछवाहा—द॰ ३८८. — हॅंबर-⊶प० ६२. दू० २०७, --- महाराणा--प० ३, १६, २१, ६१, ६८, ६८, ६७, ४२७, १३२, 138, 154. —महाराया दूसरे—प० ११. —( पत्ता )—प० ४२ —( पातवा )—द · ». —राजा—दू० २०६, २११. —•्रावत—्प॰ ३४, ट्० ४७**३.** —सव राजा—द॰ ३२. —राय**त्र--प**० =१. मतापसी--प०१६७. तू० १३०. —चौहान राव—प० १६८. दू प्रतापादित्य--प॰ २१६. प्रतिवि'घ—रू० २.

प्रतिच्याम--द् ० १६. प्रतिहार—हे० "वहित्रस" । मतिज्ञा या घाखडी-पः १७४. प्रदश्न-प॰ दरे. द्० २१४, २४३, 281 प्रदेशिव ताम्रशि प० २०४, २२०. ₹0 ₹₹9. 850. प्रयागदास-प० १६३, १७६. द्० रेय, १६४, २२७, २६४, २६६, રેલ્સ, રેલ્સ, રેશ્રેક, રેશ્યે, 802, 815, 880. प्रसुपत्त ( प्रसुष्तत )-- ३० ४६. प्रयोगजित—द० १. ३. ४, ४३. प्रमेनघन्वा--- २० २. प्रदाद—क• ३६. प्रहाददेव—४० १६०, २४४. ग्रहादसि इ--- द० २० प्राग---द० २१६ प्रेतारय—द**० २**१६ बेसर्वर-पू॰ १६६. प्रेमचद-दृ० ३३ वेस सगब—प॰ १८१. मेमसाह---द० २१३. ग्रेमसिंह-दूर १६, २२, ३६, ४२, 81, 185, 841. प्रमावती—द् ० २००.

प्तहचंद-- प॰ १७.

फतहरगह—दृ० ४३३. फतहमिडि—य० २०, ६३, ८४.

२१६. ट्० २१, २२, २६, ३२, ₹=, ₹E, 98=, ₹80, ₹\$₹, 881, 882, 886, 885 पत सहामी-द्वारा ११. पदिया (दुधन्नो)-- प॰ ३८, २२६. फरिस्ता-।ए० २६, १६०, १६४, द् ० ४४, ३१७, ४४६. फरीदशाह—हु० ४४३. परिवाल-दृ ० २१४. कर्त्वसिया—प० १८. फला—प॰ २२१. फार्ध्य-ए० २२०, ट्रू॰ ४८०. फिद्मीखी--द० ४४६. पीरोज-ट० ४२. १६३. १**६**४. 398. फीरोबसी—-२० २६, दू० ६१, 308. फीरोजधाह सुगळक—इ॰ २४१, २४६. २६०, **२००, ३१**६, 270. 8=2. 880. पीरोजी रुपये-प• १३६ कुळ—रू० २१४, २२६, २२७, २३१, २३२, २३३, २३४. २३१. २४६. —धवस्रोत जादेचा—ह० २२३ वंस्ट--प॰ १०४. धगदेय--पः १०१. यंगाड परिवारिक सोमाइटी का जर्नेल --- Taqqq, 7a qq.

येदीतन—दे०—"बाडेपा<sup>13</sup> । 898. वगवीर, जैसावत-द • ४२=. र्याच राजा-प० २३२, २३४. यंघाहन---प० २३४. ---माखदेवीत--प॰ १४४. —वैस्सीदेशत-दः ३२४. वंधामणा---प० २१३. धखवीरोत दख्वाहा—दु० ७, १०. पैम--द० ४६. यखतसिंह—प॰ २३२. द॰ ४०, धत्रसिंह-द० २१२. १६७, १६म. ४४२, ४४४, ४४६, बद्ग्र---द० २६. बद्दीदास--द् ० २१, ३७. धराहरिया-प० १०४. यनमाजीदास--द० १३. घघदावत--प० २३०. **ब**य्छशय या वरसराज—दु० २६०, वता—द०३०८, यमैसि'इ—द्∘ १३⊏ २७४. ४३६. षक्षर—दु० २८०. धच्छा-प० ११६, २३१, २३७, बता देवदा-प॰ १४, ११३, ११४, २१२. द् ० ४१२. वळबधराय—द्० २. २४६ दृ० २०१. वछराज—दे०—''वस्सराज'। वरजाग--प॰ १२०, १७३, १७४, —सांगावत राणा—प० १६३. २४७, २४६. ट्० २०, १६६. षरः— दे०—"वस्सराज" । देदेण, दे⊏ह, ४१२, ४३१*.* वडक्रमारी-प० २२२. —माटी—द० ४२६. घदगुलर--प० म, २३२. द्व २७, —मीमावत-प० २१. दू० १०१. 31. 39. 3¤. —भैरवदासीत—द् ० ४२४. घटवे भाट—प० १६. त्० ४४७. घरङ्ग चंद्रायतः—प० २६. ट्रु० —राजा—दृ० ४८६. 308 धइसि ह रावल-प० १६. घडारण गुणजेत--द० २०१ बरदाईसेन-- दु० ४३, ४८, ६३, ६४. —हरजीतराय—वृ• २०१. बरदेव सर्मा—प० १३. बयाचीर—प० ४४, ४६, १४७, १४≖, धरवासय देवी--प॰ १. १६६, १६६, १६६, १६६, यसा--द् ७७७. १६⊏, १७१, १७४, २१⊏, बसिस ह—प० १७८, २१७. टू० २७, २१२, २११, २१६. हु॰ ३, ७, ध३६. १०. ४६, ३०७, ३२३, ३⊏६, —राव—हू० ३२१, ३६१, ३६२,

348. 308. 224. बरसिंह, रावल-प॰ दर-बरसि हदेव राजा-दे -- "वीरसि हदेव बँदेला"। बरसेडा मावल-द० २३६. घाहबाध्व-द् । ४८. धराहा---द० २८३. चहिं-द० ४६. द्यल-प० १२३, १६६, १७१, १८३, 122. 313 धलकारम—प० ११६, २३६. दु० १८, २१, ४०६, ४३७. घत्तनाभ--द० २. घळसद्र—प॰ १६६, २४८, दु॰ ६, 18. 24. 22, 80, 81, 84, **રૂર્**ર, ૪૪૨, ૪૭૨. --- नारायणदासेख--द०३८. --व्यक्तिका--वृ०११. चलराज-प॰ २४७. ब्रलराम-प०६७ द० २४, १६८, #9E. धलवीर-द० २१२ वसा—प० १११. धवाई ( यांमी )-प० २२३. बलायत--- ४० ४६१. यलाहक-साजा-द्० ४८६. थखि-प॰ ११२. बितपाछ—नृ∙ ३. वितराज-प॰ १०४, १२० यत्रिशम-- द० ३७

बली-प० १०४. धतोव-प॰ २४०. दृ० २८०, २८२. ३६२, ३७०, ३८%, ३६४. ४३८, ४७८. बरुल-प० ३३, ६४, ६४, ६६, ७४, १७६, १७७, २१८, २३६ इ० २२, २४, ३६, ४४, ३३७, 33=, 363, 368, 307, 308, ३७६, ३७७, ३८१, ३८२, 353. 806. 897. 898. ४१६. ४२१. ४२८. -- बदयभागोत देवहा--- प० १७. —चहवास--प० ७३, द० २० . —राय--प० १७१. यसी--द् ० ३८१ वस्ता भाटी--द् ० ३६३, ३७६ वहमनी खानदान-द्० ४४०. घद्यम लोदी—द् ० ४६१. बहुलीम सरद्विया—प० १७२. धहलील लोही-- प॰ १६६ ट॰ ४७६, ४८३, ४६१. घडवन-द० ४१८ बहादर बादशाह गुजराती—१० ४४. 43, 48, 44, 40, mt. ev. २१४. २१४. द० १४. ४२. ११४, ४७२, ४७४ यहादरसि ह-प॰ ७६. दृ० २०६, 9**21, 921, 929** षहायससी पडान- द ० ३२०, ३२२.

घहली (बेहरी) प॰ ११३० र्षाका--द० ३३३. र्थाकीतास-प॰ २४२, द॰ ४३२, 230. ---चारण----द० १८०. —भारी—द०३१७. र्वाकीयेग-ट० १७, १८, वींगरा--- इ० २८८, २६८, ४३८. र्पोदर-द॰ ४३८. यांत्रे शैजेटियर—प० म. दृ० २४४. र्धामी (चलाई)--प= २२३. शांडक---प∘ २२⊏, २२६, द० 888. वाकी—द॰ ३४६. धागदिये-प॰ ८६, १०, ११७, 144, 900, 154, 140, 988. यागल--द् ० ६०. बाद्य--प॰ ६६, ७३, १४, १८६, 98E, 188, 140, 164, २३९. २३४. दू० २०, २९, २२, २३, २४, ३०, ४३, १६४, ३३३, ३३७, ३४०, ३६३, ३६८, ३६६, ३७६, ३६४, ४०२, ६९०, ६२⊏, १३७, ४१६, ४७३. —खंगारोत—द् · २४. —खीची—प**० १०**३. --जसवंत्रसिंहोत-प॰ १६७. —नारायणदास का—प॰ ३४.

षाच-पृथ्वीराजेति राठेष्-- द् ० २७. —राखा—द० ४७२. —राव-प॰ २३०, २३२. द्०४३८. --रायत-प० ११, ६४. षाधमार---व॰ ६६, १६४. यात्रराज्ञ--प० २३०. याधिसंह--द० ४४२. —धमासि होत—प॰ ७३. -- 114-- 40 FF. 155. बाबा-प० ७३, १०४, १०४, १७४. 908, 150, 15**2, 12**2, २११, २१२, द० ६०, १३८. २०६, ३६८, ४३२. —कांधलोस राठाह—प० १६४. —खँबर राठोड्—ए० ३६, ७**१**, १६४. ट्० १६१. —राव--दृ० १६६, ३६७. --शेखावत--हू० ३७२, ४३७. —स्जावत—प० ४७ । द० ३५. बाबेळी—दृ० १७०, १७१. वाघेले--प॰ २०१, २०२, २१३, २१४. २१६, त्० ६६, ३१६, बाधोर पादव—दू॰ २६२. चाछदेव-पः ११६. षाड़ी की लाग-प॰ २१४. षादेखे-- द० २२४. षाणासुर--दृ० २४४. बादल-दृ० १८२, १८८. वानर क्षेजा—दू० ६६.

बापा राय---द्० २६०, २७६. —रावण पाहु—ऱ्० २७६. —रावल-प॰ ११, १६, १६, वालीमे-प॰ ३६ द० ४०१. 10, 58 द्याफरा---प० २३२ बाबर-प॰ १६, १७, १०, ८१, मर्द, मय *द्*० १६१, ४४०, ४०२, ४७६, ४८३, ४१३. बावराम रायसखेात--द०३४,३८. वाराच—द्०२४७. वारी-प॰ २२1. वारः—र॰ ३६४. बालदराव—र० ४३६, ४३६, ४४१. बाळखोत सोवंकी—१०४ धाळनाय येगी--प॰ २४३. दु० 120, 184, वालपसाय—प॰ २**१**६. वालप्रसाद—५० १०१. बालभारत-प॰ २३२ षाख(प—र्∘ २ बाजराम—द् ० ३० वाळ रामायया—प॰ २३१ बाह्यव मार-प॰ २१४ थाळवाई रानी— दू॰ ३, ६, 11 वासहर-प० १६० बाला-प॰ १४, १६१, १०० दृ० ۹. 1=. --रावळ---रू• ३०४, ३०७.

षाद्यावत, राजपूत--प० ६३.

वाली—य॰ ३८ बाळीचे---प० ४ द्यालेचा--ए० १०४. षाबोजी---द्र० १. वास्त्रकोश्च से। हर्की-पः २९= याव ( दंडबराइ )---द० २४८ यासा---द० २१४ थाहद-प॰ २११, २३३, २३४. ट्॰ Ę٤. बाहद देव--प॰ १६०, १६१. बाहरसेर-ए० १७४. बाइदमेरीराखी-प॰ १२८ १३१. वाहल-- ४० २१०. बाहुक-ट्र॰ ४५ वि वपसाव रावध-प॰ ११. विजलादिस—ए० १४. विज्ञद्य---प० २४६. विट्रल-प० १४८, १४६, विट्टडदास-प० ६३. दू० २१, २४, २=. २६, ३०, ३७, ४२, २४६, ₹₹°, ₹₹¤, ₹₹°, ₹¤\$. देहर, देहर, ४०२, ४२१, ४२४, ४३३, ४३३, ४३४ —धया—द्र० ४१६. —जयमखीत राटाह- द० ३४ —पचायखोत---दृ० २२ विस्रोट--- प= १६१ विरदिसि ह, शजा-दृ० २०६.

३२८. ३३१, ३३७, ३७६, विरुलुदास--द० २१ विद्वारी-प० १७६. द० ३६६. 358 योका रायस-प० १४. ६४. 300. —सोळंकी—द्∘ ३४६ —क्रेमावत—द्० ४३७. बीखन गाँपनान भाटी-द० ३२३. -- qara--- qo 128, 120,1158. धीछ बारहर--द० २२७. द० २६. थीज-प॰ २०१, २०२, २०३, —सरसि होत. राव—द ० ३६४, २०४, २०४, दू० ४७८, ४८४. 838. विद्यारीदास-प॰ १६७. दू॰ १६, वीजह--प॰ १२१, १२२, १२३, २३. ३४, ३१, ४२, ३६४, 180. 80 64, 250. ३६७, ३७६, ३७७, ४००, बीजळ--द् ० ३, ४, १७, १६, ४६, २६+. २=+, २=२, ४३=, R15. 830. —भाटी द्यालदासीत—दृ० ३४६. —सयसले।त—दृ० ३८. वीजा-प॰ ६२, ६७, ७३, १२८, यीकस चित्र—प० २**३**२ १२६, १३०,१३१, १३२, १३३, धीकमसी (विक्रमसिंह)-प०१७३ 128, 386, 186, 385, क्ट रमर, रमम, रमध, रहे, 101, 108, 122, 121. ₹₹₺, ₹४६, ₹₹₹, ₹₹₺, ๕० 288 धीका-व ० ६४, १७८, २१८, २४४. 40, 104, 244, 222, 254. २११. द० ४२, १६६, ३२३, ४०३, ४२१, ४३१, ४३३, ४०२, ४०=, ४०१, ४१२, —जदायतः—प० ६२ द० १३१. —प्रासिया—प० १६१. 42£. —ईडरिया— द० ४७० षीजे।---द्० ४३७ —ॐयर—प० 1१४, २४० दृ• बीठल-- दृ॰ ३२०, बीठु चारहट चारण-प० २४३ % E 0. --जे।धावत--दृ० १६८ कु० २३७ --दहिया--प॰ १६४. धौट्ट जिस्ख-प० ४२. षीकादित्य—प• 18 —पाइड्—दृ० ३०६. षीका सथ-दू० २०१, २०२, २०३, धीदा-पः १७६, १६४, १६६, २३७, २०४, २०४, २०६, २०७, २४७, २१७, २१८, २१६. दू० 38

१२१, १३४, ३६४, ४५४, 803 घीदा सा*लत---*ट्ट० ३४१. —जैतमालेत राटोड्—प॰ ४६. ---माखा---प०६६. —भारमले।त-दः १५५ —राव—द० ७१, ४**८१.** —रावत—द० ३६८. —सहद्र-- द् ० ३४६. --साह--द० ३४४. चीटावत--प॰ १६६. द॰ ४२१. वीमा--द० २२८, ४७० धीरदस्तरोन. राजा—२० ४८१. धोरी हलगी, राणी-- दू॰ १६४. धीश-- ह० ३२७. धोरुज---प॰ म३ धीरू गहरवाल--द् ० २१२. —राजा—इ २१३ बीळण सामत-प० १६४. थीसम. राषा--द० ४७२. थीसळ---प॰ १४२, २४६, २४३ ₹0 950, 955, 985. यीसलदेव--प॰ १६६, १६६, २००. २१३. द० १८६, १८६, १८६, 200. 80E. 857. —रूसरा—प॰ १६६. —चीया—प० १६६. —वाघेळा—प० २२२ दू॰ १८२ —राव—प• २१५.

मीसवदेव रासा—प**० १**१३

वीसवदेवी-द ० ३४५. थीसा-प० ११४, १६६, १७१, २४७. २४म, २४६ द्रु० १६म, ३४३, ३⊏६, ४२८, बीसोडा चारण-द्• १६४, १६६. 150, 155 बोहा-द० १६६ वुँदेले--दु०२१०. वुँदेले भीए - प॰ १०६ बुक्क्ण—रु० ⊏४. ब्रहा हेदा—द ० २४७ व्यक्त-प्राप्त विश्व देश विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विश्य 243 बुधाय-द० २२ व्रथराय---वः १६६. व्यसिंह-दू० २२, ३४१, ४३७, ४४१, ४१६. व्यसेन-प०२३१ ४०४. ब्रुधाइष--ए० २३१ बुरहान र्हा-ए० २१४ —विश्ती शेप्र—द० ३२. बुद्धाकी साहजादा-द० १४. वुरुल्—्रू० २६ बुहल्ला, प्रोपेसर-प० ७ दृ० ४८०. बॅंटिया--प॰ ७७. बुशा—दृ० २८३. बृट पश्चिनी—दू॰ ४२७, ४१८, ४१६. वृदीवाञ्च---प० ७७ बूहा-द् १६८, १६१, १७०, १४१, 105, 108

( ६७ )

बुड़म सेघराजे।त—दु० ६४, १६२. यदा रापण —दे • — "दोदा स्मरा" । ब्या—इ० ४⊏२. वर—द० ४८१. बूलसा---प० २२१. व्धपालराज—द्० ४८७. बृहत्संहिता—प॰ ७. बृहद्दारव--द् ० ४८, ४१. बृहद्भान--- ७ ४१. बृहद्वल—द्० ४६. बुहद्रष—द० ४६. वृदद्रय—द् ०१.२. बृहर्यळ—इ० ४६. ' धेग-प० ३१०. येगड, राखा---द् ० ४७२. धेगदा भील—हु० ४६० —शाह—इ०२५०. वेगलार बाईन-द० २४६. वेखीदास—प० ३७६, २४३. दृ० ७, १२, २७, धेशी वाई--द् ३८८. वेला-द० ३५४. वेहरी (बहुजी )-प॰ ११३-चेहस-ए० १०६. बेहसिधल-प॰ 1०३. थॅगण—र्० २८२. वैजल—दे०—"बीजल" सवज्ञ । येण राजा--- दु० ४.

थेरट या थेरड् राव—प० १७, इस,

Ro, 28.

२४४, २४८, २४०, २४४, २४४, २१⊏, २१६, ट्० ११, २३, २६, दे२३, ३३०, ३६०, ३६३, ३८३, 819, 818. —खंगारोस—दु० २६. —चाचावत—द०३६८. —नरवद राखा—प० १६६. —प्रयीराजीत राठोह-प० १३४. —राया—प॰ १६४. --सव--द्० १०६, ३८०, ३६४. . 836. वेंस्सी—प॰ १८, २३४, २३४, २३७, २४४, २४२. हू. ६२१, ३२४, ४१८, ४२०, ४३७, ४१३,४१४. —जेतावत, राव-द् ० ३६२. —रायमखोत—द्० ४१७. —रावज—दू० २६१, ३२३, ४४१. —लूबक्सीत—दृ० २०७. —हमीरोत राखा—प० २४**१** वैसा राव-प० ११४, ११६, २१६. वैरीसाल-ए० २१, ६३, ८४. दू० १८६, ४१४, ४१६. —पृथ्वीराञेति—वृ० ४०३. —महारावज्ञ—द् ० ४४२. वैरीसिंह-प॰ 1७, २३४, २४७, २११. ट्॰ ३०, १६६, ३२६, 868 898 —र्सरा (वज्रट)—प॰ २**१**१, २१३.

वैरसल--प॰ १७४, १६४, २३६,

```
( <= )
```

चैरीसिंह, रावस-- दृ० ४४१. ån---पo 9.8. द्यामरा-ए० २२२. योरी---द् २६०. षोडाका—५० १ थोडे चौहान-प•१•४, १८२, १८३. चोधा—प० २२१. योग-प० १६०, १६६. चोलत—प०१०४ धोसञ्ज—१० ६० योसा—प० ७७. बहदा--द्• २. महसत—र्∙ १ व्रह्मसन्य---प० ६४. लक्ष ऋषि—प∙ २०१ ब्रह्मपुत—द् ० ४०६. व्रव्यदेव, राषा—द० ४७२. ब्रह्मा—प० १३, ⊏३, १६६, २०१, 214, 237, ÇO 1, 3, 80, **378.** बाह्यस्य प्रसिद्धार-प० २२८. ਮ भेंडगूरी--द्० ३०४ मैंबर (धोड़ा )--दू॰ २०३. भक्तादे—१० १६६. भगवत—र्० ३६८. भगवंतदास-दृ० १०, १३, १८, 84, 849 भगवतदास-दे॰ ''भगवानदास कद्वदाहा राजा।"

सगर्वताय-रू० २१३. भगपंतिगंड--ए० १०१, १०६, \$0 842, 848, 840 भगवती--त• २८३ भगवान---प०६४, ६६, ६७, ६६, १४१. १४१, २४१. द० ३०, ४१. १२२, १२४, ११०, १०४ \$40, B12, 821. भगवानदाय-प॰ १४०, १७६, २४⊏ दु॰ १०, ३३, ३६, ४३, २३३, ३४१, ३७२, ३८२, ३⊏३, ४०२, ४०४, ४२४, 841, 891. —बद्धवाहे राता—प• 111, 1EE G. 389, \$E8 —नारायखदासात-द॰ ४२३. —भारमखात, राजा-द० 1%. ---हरराजीत---उ० ३४२, भगीरय-प० ६३, हु० २, ४, ४५ भटनर तुर्रे—द० ४३७ मटसुर रावल--प॰ =१. भटियाणी राखी-प॰ ६१, १३२, १६६ द० १२८. सरेवरा--प॰ ७७ महिक वंश-दू॰ १४१, —संबद्—कु० ४४५ यद लखमसी—प०२२ हु० ४≡३. महसी—दृ० ७. भदेशिया—प० १०४ महा—प॰ १६, १४४, २४६.

£88

भद्रावल थे।गी-द् ० २२०. मदासे—प॰ २२८. भरत-वः ४६, ४४८. भागती-है -- "भत हरी"। mm-uo 101. गरुक रूरक-द० ४३, भर्तभट-प०१७. भत्रं ह रावल-पण् ८०. भवंडरी---प० २३२. भवा गवल--- १० हरे. भव—द० ध्म. भवानीटास--प॰ २१८, २३८, द० २६१, ३२४, ३३०, ३३४, ३४७, बद्द, ३७४, ४०२, ४२४, ४३६, 810. --- माटी--उ० ३६२, ३७६, ३**१**८. —से।लंकी—प० २१**म**. भवानीसिंह-प॰ १६८, ४११, ४१६, WPE. भौदा-प० १०४.द० वै०७, ३०८, र्भादा राव—प० १०८. ম্যান-ব০ ১৫০. —ग्रदीराजे।त-प० १६७. सीखा घींधळ -- प० १६५. भाई--प० २३०. मालार-प० २३, १७१, १ १२२,

95E, 240.

348.

भावरेत--प० २२, २३, द० ७. भागाचंद-प० ११११. द० १११. ३३८, ३७२. भागसल-प॰ २६०. भागीरथ-डे०--"भगीरघ" । भाटिक संवत्—दु० ४४१. भाटिया जाति—द॰ ४४६. भाटी--प॰ ११४, १११, १७१, २४२, द० ३०, ६२, ६४, ₹₹, ₹¤, ₹₹, 900, 909, १०२, १३१, १८२, २४६, २४६, २६०, २६९, २७४, २७४. २८२, २८७, ३१८, ३२४. ६२८. ६२६, ६३६. ३४६. ३४७, ३४८, ३१२, ३१४. देवर. ४००, ४११, ४१४. ४१६, ४४३, ४४४, ४⊏२. —सरद् के--दृ० ३६०. —सारवारे के<del>—र</del>ू॰ ४३७. माखरती--प॰ ६१, ६७, ६७, ६८, — माखदेवे।त--द् ० ३३२. 180, 185, 162, 2415 -राव-दू० ४३६, ४४४, ४४४. 228

go 23. 16m. 261, 281,

\$=2. 802. 812. 831, 832,

भारतसी खंगारीत-इ० २४. —जसवंसिक्षं होत-प० १६७.

—दासावत—प० १७६, २६०,

--- स्त्रीसर्गात--प० ६८.

—सादखोत—द० ४०१.

```
( 60 )
```

भाष--प॰ ६१, ६६, =३, =६, भाभा-प० २३०. 175. 194. 186. 188. भामा शाह—ह० १३३. 1६१, १७६, १७=, २६३, २४७, २४१, २१८, द् 188, ३६४. ३६**८, ३७२, ३८३,** ३११, ४१०, ४१३, ४२०. w > == —धमावत पहिहार-प॰ १३३. —जी जेठवा—द० २४४. --नाराययोत-द० ३४२. —भे।जराजीत, राव—द् ॰ ३७८. —मीयोडिये—ए० १११ भाषा--प० ३८, -५१, ४२, ६४, २४८, २१०, २१२. द्० ४३३, —मीसच (मिश्रच)—१० १३. —रावत—प॰ ६४. —शकावतः—प• ६४, द० १६७, भागी बाई-द् ३८८. भार्षेत्र तैवर—द॰ ३. भादा—द् ० ४२१. भार रावल-प॰ १६, १८, ८४. भाग रावत-पः ६४. दू॰ २. भाना (भानुसि'ह) रावत-प॰ ३४, 24. —सोनगिरा--पः ३७. मानु—द् ४६ मानुमती—द् १६६. भानुमान-दृ० ४६. भानुसिंह या भाना-प० ११, १६. भावसिंह-प० ६०, १४१. दू

भावते परमार-प॰ २५४, २४८. भारत-द० २१, भारतचंद्र राजा-द० २११, २१२. भारत साह—ह० २१२. भारतसि ह---द० १४, १६८, ४४३. भारतीचंद---प० ११. भारद्वाज--प० १८६. भारमञ्ज-ए० १४७, १११, ११४, 155. 240, 248, To 10, 11, 12, 22, 22, 28, 41, २०=, २११, २११, ३०=, ३३३, ३१०, ४६१, ४७१. —जोगावत--दृ० १६६. —प्रद्वीराजात-दृष् १३. -राजा-ट० १, 1३, 1४, 1६६, ₹•=. —नावज्ञ-५० २४८. —शेखावत—द् ० ४३. भारमधी-प॰ २३६. भारमले।त-- दृ० ३४. भारा-दे॰ "भारमल" । भाली रावल-प॰ ८४. माद-प॰ १४६. मावचंद शवल-प॰ ८१. भावनगर-शोध-संग्रह—रू० ४६०. मावर-ए० १०४ •मावछ--प० २३०,

19, 18, 14, 184, 184. 307.843, 848, 844,80**8**. भावति'ह. कानावत-वु॰ ३८७, 298. —राजार—द० १६, १६, २०. -- राय-प० १०१, ११६, मासादित्य-प• = ४. सिरदेव राजा--प० २९७. मिल्लादित्य--प०२२१. द् ७ ४४४. भोंदा--प० १६७. भींवला--प० ७७. भीखमसी-द० ६. भीखा--प० ११४. द्० ११. भीखासी, मालदेवीत—द० २४७. भीम-पण्डल, ७०, ७१, १११. 180, 182, 182, 150, 100, 104, 204, 214, 222, २३७, २४८, २४४. द्० १, ११, 12, 20, 22, 42, 40, 185. ₹14, ₹14, ₹10 ₹15, ₹18. २२१, ३२०, १२१, ३२४, ३४०, ३६६, ३७२, ३८३, ३६०, ४०६, ४1व, ४२⊏. -करयोत-प० १०७. —कस्यायदासीत—द० ४०१. —गोहिस-नृ० ४६०. —श्रुंदावत-प० २३. इ० १०१, --- जसहदेशत--- दृ० ३१३.

—नेडवा—द्∙ २२७.

--रोटे का राजा-पर ७३.

---पृथ्वीराजीत---द० २५, ---वडा---द० २१४. --रागा---द्र० ४७२. —राखावत, रामा—प॰ २४७. —गावत---त० ३२६. —रावल---द० २४७, २६१, ३३६, 283. 284. 286. 280. 221. —सहायो--द् ० ४०१. —साँहावत होडिये—प० ६८. —सिम्रेविद्या, राजा-प० ६६. ट**० १**८. —हमीरोत-द् • २२०. —हरराजोत—द्र. ३४१, ३४२. भीमचंद, राजा—द् ० ४८८. भीसड—उ०६. सीमरेव-प० २१२, २२०, २२१, २२२. दूर १०४, ३२६, ३२७, 83=" —नागसत-द० ४७८ -- मयम सोलंकी शका-प॰ ७६, 102. 214. 20 341. —इसरे से। ईकी राजा—प० १२०. १२२. दृ० ४७⊑. —माटी—इ० ३०३. भीमपाल---व० ३, ४८७. - पत्रमयोश्त यादव - दृ० १६७. भीमराज—प॰ २४१. दू॰ ३, १६३, \$00, 807,889, 842, 808.

भीम दसरा-द० २१६, ४७१,

```
(,७२)
```

भीमराय—द् ०२१६. मूपत — दू० ११३, ३४२ भीमसिंह--प० ६, ९⊏, २०, २२, —रा०—ह० २४३ ₹8, ₹७, ७1, ₹७ ₹0 €, 11, भूपमीध--दृ० ३. 34, 40, 164, 847, 848 भूपासिसि इ---प० २०. भीमसिद्द, किशनसिद्द मानुलोत— म्मान-दृ० २. द् । १६७. भूमकिया-प॰ २२२ —राजा—ह्॰ १, ११, १३७ मुरेचा---प० १०४ —रामा-- द० ६७, मळा सेपटा--प॰ १६४ --रायत---द् ० ४४१, ४४१ भूवद -दे॰--'भोधडराज ' । भोगा-पा १७४, १८३ तूर १०३, भृहद्-पर २०१. मेट-प०२१३ द०३२३ 811. ---ईंदा---प०२६ भैरजी-दृ० १६६. भैरव—प० १४६, १७३, १८०, २४३, —याहद्रमेरे रावत-द॰ ६२८ भोलुम, शजा-द् ० ४१० २१० द० ६३, ३००, ३२% भीषम, देववत-प॰ २४. ३७०, ३८०, ४०३ —हेत्रवाल—दे०—''चेत्रवाळ भेरव '। भुज्ञवल, राया रतनसिंहोत-प० २११, २६० भैरवदास—दू० ६३०, ३३६, ३४२, ३६४, ३६८, ३८०,३८१, ३८६, भुजा संहादच चारण—दू० १०१. ४१२, ४१४, ४३१, ४३३ अही-द० २६६. ---समरावत देवड़ा--प॰ १३४, भुषाकमल-द् २१८, २८२, ३४६ भुवनसिह राग्या--प० १८, २३, 184, 184. —स्जावत—दू० ३१, ३१७ २२. ३७ भुवनसी बीधरा मामिस का-दू —सालकी—प॰ ११ भैरव (भैरू) प्यसि हदेवेश-प० रदर भूबर--प॰ २३ भैरुसि ह—प० ४५ हू० १०, भूचरोत-प॰ २३ भूषाजामल--दे०--"भुषाकमल"। भोंसला यश-प० १६ भोंहा-- ५० २३४ भूषगर—द् ० २**४**६ भूगासी—देव—' भुवनसि ह राखा"। भीग भट्ट- ४० २२८ भोगादित्य-प॰ ११, १४ =४ मुधर---द् ० ४०३

```
( ६० )
```

मोज-प० १७, ६७,, १११, ११२, 113, 118, 184, 144, 156, 188, 228, 222, 284,288. ट० ३७०. ४३⊏ --परमार राजा--प०३१६. द० ४. 820. —सोलंकी—प्रथ भोजदेव--- २०११, २४४, २४८. द् ० २४७, २७६, २७७, ३२६, ३२७. ४३⊏. ---दसरा---प० २३२० —मीमदेव—रू० २२४. —महाराजा पद्दिश--प॰ २२=. —शावल—-द्रः २७८, ३१६, ४४०. मोजराज—प० ४७, ६३, ३४८, १६४, १६७, १७५, १७६,१८०, २३६. २४४. द० ४. ६. २२. २३, २४, २६, ३४,१६६, २१४, २१८, ३८६, ४०२, ४०६,४१०, ४१३, ४२१, ४२८, ४३१, ४४२, 844. — मधौराजोत--प० १६८. —संगारेग्त—द् १३. —रूसरा—रू० २३६. —नीवावत—हू• ३३४. -- मालदेवात राडोइ--- इ॰ ४१४, 851. —या भाज राजा—प० २२१,२३१, 744. --रावा-वः १७१, २४८

—गयसलोत-द० ३६. भाजराज राजा-द् ० ३७८, भोजराव-प० ११६. ट्० ४०६. मेडा-प॰ १६६, १८०, १८४, २१७, २४४, २४४, २५०. दु० देरदे, दे४०, देहबै. ---गर्वर---प० २६०, —जोधावस—दृ० ४१२. -देपावत-प० २१७. भोजावत—ए० २२०. भाजा सामरेत चार्वेडा-ए० ६२. मोजादित्य-प० ११, १४, मध भोपत-प॰ ३६. ६६. ६१. १४६. 18=, 140, 10=, 240,242. हु० १०, १३, ३०, ३४, ४२, ध्य, दश्य, दरध, दरश,देण्य, **284, 386, 800, 802,** ४०६, ४९३, ४१६, ४२८,४३३, ४७३. --- रुचरावत--दृ० ३१. ---कुँबर--प॰ २४४, २४६. —भाटी रायसि होत-दः ३४६. —भारमलेत-दू॰ १८. --राहड़ोत--द् २७६. ---शकावत--प० ६७, मोपतसि ६-- द्० ४४४, ४४४. भोग-प॰ २१३. भोमिति इ--दू॰ ४१२. ४१६. भे।मिया—दू० ६३. भीयउराज--- तृ० ४७७, ४८०,

Ħ मंगदराय---प० २१६. मॅंगरोपा—प॰ ७७. मंगल-द० ४४७. भंगवराय-द॰ ३, ४४. मंगलगव-द॰ २६०, २६२, २७४. ४३१, ४४७, संगद्धी-- दृ० २७६. ಕ್ಷ-- ≉ಂ' ಅ. मंडलीक-द् = = १, २४१, २४१, २१३, ३२२, ४३६, ४६४. —(ग्रहन)—ए० २**१६**. —जैतसीहोत—इ० ३३१. ----श० पहला---द० २४१. —रा० दसरा—रः० २४२. २४३. --रा॰ तीसरा--र॰ २४२, २४३. —रा॰ चीथा—द॰ २१२. —रा० एविया--मूर २१२. --- राव---इ० २४८, २१०, २११, ३६२, ३६८, ३६६. मंडलीरचरित---तृ० ४६०. मंद्रपाल-प० १६६ स्थासिरुत उमरा पः-- ३६. १३४. द० २०८, २११. सक्रवर्शं—ट० ४३३. मकवासा—कृ० ४६०, ४६१, ४८२. मजाहिदलां -- प० १२४. दूः १०६. मसमराच-दू० २६०, २६२, ३५२, 838.

मिकासा राजा-प॰ २१६. मत्तर-प्रव १७. मधनदेव गुजैर प्रतिहार महाराजा-धिराज-प० २३२. द० ४४. मधनसि'ह--हे॰ "महणसि'ह" । मधुरा---द्र• ३६४, ३८१. --- IIII 41--- 3 8 80. . — रायमखेात—द्• ३८१. —हरायत—द॰ ३८१. मधराहास-प॰ ६४. द॰ २०, २२. सदमपाल राजा--दे । ४८७. मदनसिंह-प॰ ६३. द० २०. ३१, ३७, २००, ४१%. मदना पत्तावत-प॰ १३१.. मदनादित्य-प॰ १४. महो (माधा )-द ० २४६. मध्-प॰ २३१. मधुकर साह—द् ० २९९, २९२, २९३. मधकेंद्रम--प॰ है. मधुपत रा॰-द॰ २४२. मधुर—प॰ २३१. मधुवनदास-द्र० २०. मधुसुद्दन भैया-प० २१६. मनमे।लिया डोम--द् ० २३६, २३७. मनरंगदे भटियाशी---ह० २००. मन्हाम—द० १६⊏ मनरूप-दृ० १७, १८, २१, ४१६. मनसुखरे—दृ० २००. मनहरदास-इ० ४११, ४१६, ४१० सनाई-स्ट्० २४६.

सल्या-प० २१३ मन-द॰ १. मलसिया-प० २२५ मने।हर-प० ६२, १४६, १७८, १८०. २१८. २३६, २३८. मलसिंह---प० ६७. मलिक श्रंपर-द० ४६३, ४६४. २४०. द० ३२०, ३२७, ३३%, मजिक केसर-द० २६१, २६२. 3 tt. 202, 230, 298, मलिक सान--प० १३०, १६२ 823. 825. मजिक धेरा-दूर ४६२ मने।हरदास-प० १४८, १४६, १७६, म्रक्तिक मीर—प० १७५ द 0 14, २0, २4, २4, ३1, मलुकचन्द राजा—द्० २१३, ४८० ४२, दरर, देदेदे, देदेह, देध्य, 268, 288, 209, 252, मलेसी-द॰ ३. ४. ४. ६. ४६. ४१६, ४२०, ४२६, ४६१. —होडिया-द० १११, ११६. मलिकार्जन-प॰ २००, २२१. 821. मिलिनाय-प० १८४ ८० ६७. ७६ ---व्यत्तावत---द्०२६१, ४१७ --कॅंबर--द० ३४६. -- कृ पावत--द् • ४१८. --(माला राठाड)---४० ६म. २६म. —संगारेत-द० २३. 328. —जे।धी—पव १३ —रावळ—प० ३८३, २२३, २२४, ---राव---व ० ३३. रनश दू० = १, ==, ३१०,३११, —रावल—प॰ २४=. दु॰ २४७, 294, 290, રેરર, રેરેલ, રેરેલ, રેક્ષ્ટ્ર, सस्तीर्खां—प०२६. महंगराय—प० १८६ **180. 881.** सम्मू शाह (सीर गाभरू)-प० १४६ मद्दैवली—दे०—''सुहस्मद्धली''। 980. महद्राव—प० १०४, १७१, १८३ मरीचि—प० = ३, २३१ ट्०१, ३, 328. महकर्य-दृ० ३४, ४२८, ४२६ —सवा—द० ४७२. महद-द० २११, मरू-- द्र० ४६, ४८४ महरासि ह—प॰ १७, ७६, ६४, मरुदेव—दृ० ४१. 923. मरोठ सरवभाई—द० ४३७. —( मोडनसिंह )—प० १२०. मलकी—द० २०२ महता-द् ० २७३, २७४

महताय---दः २०१. महस्रकृतेय-पः २४६. मद्दर्भ ( महीवाख ) परमार—प• महस्थान ( सहस्थान )--- १४. २३, २०, २०, २६, १६६, महाराष्ट्र--प० २४६. महाज्ञोध-द् । ४८६. 101, 221, 50 105, 148, 110, 111, 114, 115, महार्वेड्—य० ८४. गदानास ( मैनास )-ए० १६६. 115, 114, 220, 224, --केल्हावत--१०३१४. महापतर्सा—प० ६४. ७३. १००. महपाल--प० २३१. 104, 196, 100, 20 10. महपा--- वः २३२ 14, 24, 24, 24, 24, 24, महमंद काला--- १० ४६१. 242, 240, 842. महसुद्दीन चादिख-रू० ४६०. महाबद्ध राजा-- १० ४८६ महामारत-प॰ १४. महमूद,सिन्जी-ए० ४६, द० ११०, सहामति—प० ⊏३. 999, 948, 340, 888, महायक—प• १७.¹ —गजनगी—प॰ १०४. २२०, २३२. द० २०१, २११, ४४४, महायरा—द० ४८. ४४१, ४४६, ४३७. महारय-प॰ =४. —तुगळक—र्०३१७. महाराज-प० २४४. —वेगडा—प० १६७, २१४, २१४. महासिंह—प॰ ६, ३४, ६६, १३६, दृ० २२ स. २४ स. २४६, २४२, 150, 100, 218. 20 18, ₹8, ₹4, ₹4, 88, 88, 144, 841. --माळवी सलतान-प॰ ४८, ४१. रेरेट, ४७४, —मानसि होत-द ० ३०१. द ० ४४. —शह तीसरे--प॰ २१४. महिक्यें-प० १७६, २४७, २४१, महमुदी ( सिका )-द् । २१७, २१२ महिपा-दे०--''महपे।''! 289, 800. महिपाल---द् ० १४ महर--- दृ० २१४. ---राखा--प० ३४४, द० ४८७ महरा-प॰ २४२ —साँखले -- प॰ २३८० महराज-प० २४९. २४२. २४३. महिपाखदेव--प॰ १८३, २१२, २४६. दृ• १२. महरात--प॰ ५. २३४. द० ४७६.

```
( 99 )
```

ग्रहिषि डि—प० २३२. महिमंद्रखवाक—४० ४६. महियद माना-द् ३३६. महिया भारतरेत--प॰ ६४. महिराश-प॰ २४०. महिराच--प॰ १२३. महिरावण-प० १७२, १७६, २४०० कु० वन्द्र, द्दे०, द्दे०, द्दे४, ३६४, ४१०.

महीदास-प• मर्रे. महीपाज---द० ३. २४३. द् ० २१२, ४६०,

महींद्रराव—प॰ १४२.

-( देवराज )-प॰ २१४. —हे॰ "सहपा परमार"। —( दितिपात )—प० २३१.

महेंह--प० ३७, १८, १०४, २३२, 234. —द्सरा—दू० १७ ---राजा चीहान--प॰ २२०.

महेंद्रपाल-प॰ २३१. महेंद्रायुध—५० २३१. मधेश—प॰ ६३, १४८, १४६, १७७, 104, 108, 140, 188, 141,

२१२, २१८. दू० ३२४, ३२७, इथ्हे, ४०८, ४१०, ४१६, ४२०,

—क्छावत सीखळा<del>—</del>प॰ २४४. —कुँपावत—दु•े १३३.

२२२, २२४,३२७, १४०, ३६६, २०१. २८२, ३८१, ३६०, ४१६, ४२१, ४३२, ४७३. --- घाडा---प॰ १३, १२३, ८०

महेरादास-प॰ १७७, क्॰ १, ७,

₹६1, 85 t. —दत्तपतीत-द् ० ४१४.

—प्रतापसि है।त-दू० २०७. —राठे।ए--प० १७६. <del>--</del>राव--प० १८२. -- सुरजमलेख राव--- दू० ३३४.

सांगख-द० ४. -देव (रा० कैवाट) यादव शजा- मांगविया-प० ७७, दृ० २७४, २७६, ३०४, ३⊏३. मांगलियासी-द० =४, =६. मांगलिये-- द् ० ३६४.

> मधिल-प०३३. मिजा---प०३३,३६, र्माहरा-प०६६, १७४, १७६, २३४, २४७, २४८, २४१, २५०, द्

१३४, १३४, ३२७, ३६४, ४०२, ४३७, ४१८, ४१६, ४७२. —जहड्—प∘ १७**३**.

—क्ॅपायत-प• १६६. तू० १३३, १३४, १३६, ४०७, ४१७, ४२३, ४२४.

--राया--दृ० ७८, ३२४, ३२६, -रावावत-प्रावतः —रूवेचा सांखबा—द्० १६६.

```
( ७६ )
```

महिया शक्तायत—५० ६७ —सोहा—४० **०६. ०७. १**२४. --हमीरेश्त-प० २४१. महिष्य--- ए० २३३ ट०७. र्माहा-- १० २४. ३६. २४६. द० BY10. —शाया-प० २३६. ---स्पावत--- द० १४७. महिरायत--प॰ २१. मोघाता-प• ६३ द० १, ४८. मायद-प॰ २२. माछच-प॰ ६४ साजी हाशी-प० ४१. माण्क—द्० ६३. —सेवा राव-द • १००. माग्रकदेवी भटियाणी-द् 100. माग्राकराज—प० १०₹. मालक राव-पर १०४, १२० ११२, 103, 158, 154, 140, 280, 282, 221, 228. —मोहिल, रागा--द० १६ मादहेचे चीहान-प० ४४, १०४, 719. £।टलियावाले—ट॰ ३२२. माधव-प॰ १४६, १७१, २१२, २१०. २१६. द्रु० २६. —ब्राह्मण्—प॰ २१३, २१४. दू० ४७१, ४८३ माघवदास-प० १६७, १६८, २१२, दृ० 1२, २1, २१, ३६, ३६,

४२, २२१, ३३४, ३३८, ३६८, 301. 307. 323. 158. 18t. 18t. 207. 80t. 816. 818. 821. 82<del>4</del>. 203. मापव द-ए० २३२, २३३, माध्यसि ६-५० ३१, ३०२, १६४, २३२, २४३. ४० १३, २४, ३०, धरे. रेण्ड, ४१४, ४१६, —कञ्चवाहा—द् ० १८८, -- असर्वतसिंहोत-प० १६७. ---भगवानदासेत--व । ६. —राव--ए० १०२. —सिसोदिया—द् ० ४७४. माधवसेन. राजा-द० ४८८, ४८६ साधवादिल-ए० १४. माधी-दे॰ "माधव"। —( मडो )—प० २४६ माध्यंदिनी शाला--य॰ १०४, २२६ मान खींबावत राव-द ० २४७, ३८०, —चहवास रावत-प० ६०. --ल्यवाया-- ५० १६४. --सौवलदासेति चहवाया-प० ६०. मानदेव--द० २ मानराम--द० ४४ मानसिंह--प॰ ६, ३४, ३४, ३६, ६0, ६३, ६६, ६६. ६१, ६२, १२४, १२६, १२६, १२७,१२८, 172, 180, 144, 154, 100,

२४४, २४४, २४८, २४१, द् 12, 24, 24, 20, 82, 144, 200. 339. 330. 345.398. \$08, 807, 805, 808,83K, धर्क, धर्क, धर्थ, धर्व,धर्द, 804, 853. मानसिंह, छाँबरानीत सीनगिरा-90. 45. -a & airi - 70 & 3. & E. 218. २३७. ---ध्वासोच-प० ७१.

-- #ar-- 90 155. ---ग्रीगा चींपावत का पुत्र-प॰२४३. — माला—ट० ४६४.

—तैवर राजा—द० १०, १६,४७६, 844. —दीवासा—ड० ३४०.

—हदावत-प॰ १२३, १२४, --देवदा--द० २८०. —नस्वदेशत बोडा—प॰ १**८३.** —राजा—प० ७०, २१६, द०

18, 18, 204, 244, —रासा—प० ६१. -राय-प० ६३, ६२,११०,१२७,

123, 122, 184, 143. —रावल--प॰ ८३, ६०.

—साहायी-प० १२४.

माना-पः ६६, ११४, ११६, १३३,

180, 184, 104, 142,234, २४८, २४६, २४२, २४८,२४६,

450. 70 384, 354, 351. इन्ह, ३६०, ३६१, ४१० ४१३. 829. 822. 822. 802. मारवेश संघवा—ए० १६६

मारवसी---द्र० ४. मारवाद की क्यात-द॰ ६६, ६० मारू-प॰ २१६, २४८, —ताला जाम—इ० ४०.

माल-द०२६७. मास्या-पः १०४. माखदे पँवार--- १० ४८२. माखदेय-प॰ १६६, १६७, २३०.

२४६. टू॰ ३०, ४६, १४= 148, 140, 144, 163. १६६, ३३२, ३६४, ३७६. धरेष, धरेष, धरेर, धरेष. ---कचरावत---दु० ३०

—हॅंबर—दू० १४६, १४२, १४३, 548. —मॅबाला—प॰ १४३.

—राय—प० ४१, ६०, १७६, ३७६, २४६, २६०. द्व १२, 14, 44, 188, 148, 144,

११८, ११६, १६०, १६१, १६२, १६६, १६४, १६४, १६६, १६६, १३२, १३४.

₹81, ₹84, ₹80, ₹8E. 800, 811, 818, 818, ४२६, ४२६, ४३०, ४३४, ४८०.

```
( 50 )
```

माळदेव. शजा--प० २१२. माहिख-ए० ७७ ---राटीड जीधपुर का--प॰ ४०. 144. —रावळ---र ० २६१, २६८, २६६, \$10. **\$1**4. **\$**\$7. 321. 221. mm dair-q. 218. माळा—प॰ १२२, १४६, ११०, १४१, २४६, २१७, दृ० ६६, uo, ut, =1, 270, 224, 202, 252, 282, 202. ---श्रासिया चारण----१२४, 135. —चींदा—प० ११०. —जी (महिनाय) राठेाड्—प॰ १८३, २२३, दृ० ६८, ७३, ७६. हर, हह, इंस्थ. —जोधावत—दृ• ४१२. —हेवराज का—दे**० ३**४७. --राव---दृ० ७४, **३**४१. —रायज्ञ—दृ० ६०. —शस्त्रावत-पः ६७. — सोविगता—प० १४. माली-प॰ ६६ माल्हण-ए० २४६, द्रु० ।२६४, 819. सावल—दृ० २३७. माहप-प०१८, २०, ७८, ६७ —राजपत-प० २१२. माहित र।वल—प• ⊏४.

मादी--प॰ ७८. ਜਿਧੀ-- प॰ 118. मिरवायां-- १०४, १०६, ३४६. मिराते सिकंदरी-प॰ २६, मध. मिलकेसर—दे०—"मजिक वेसर ।" मीखे-प०२७, १०४, १०४, ११४, ₹0 8¥. मीर गामरू ( मम्मू शाह )-प॰ 124. 150. मीरावाई राठेाद--- २० ४७ मंगपाल हेमराबात पहवाय<del>—द</del>० ₹0, 18**₹**. मुजराज या याक्पतिराज दूसरा—प॰ 222. मंघ-प॰ १६३. ४० २६०. मुईनुहोन चिरती एवाजा-द् ० १० मुद्धंद--दृ० ११८, १४०, १७१ —धाग्रेला—ए० ४६ मकंदरास-ए० १६७, १६८, १७६, २११ दः १२, २१, ३१, ३४, ₹₹,₁3₹७, 1₹⊑, ₹₹०, ₹७**1**, ३८४, ३६०, ३१६, ४०२, ४०६, ४१३, ४१६, ४२६, ४३१. — सिसोदिया—पः १३१. मुकुंदासँह-प॰ ६८, १०१, १०२. मुक्तपाल—द०३ मक्तमिख-द०३म. मुक्तसिह (मे। स्वसिह ) - द० २४२, २४३

मुँजा-पः २४०, २४४, २४४.

मुगलखाँ—द्०३४७.

310

मुजक्तरस्री---प० १६३, २१३. दू० सुध राशा—हू० ४७२. ₹53. —सबळ--- दृ० २७४, ४३६. मुजक्तरशाह गुजराती-प॰ २६. मुखक--द० धन. ४६, १३४, १६६, २११, २१०. मुखदेव---ह्० ६, १४. दू० १८, २४४, २४३. —दूसश<del>—</del>द्० ४०८, —तीसरा, सुलतान—ऱ्० २४३. मुख पसाव—दृ० २८६, ४३८. मदाकर ( गदाधर )—प॰ २१४. मूळराज—प० २०१, २०२, २०३, सुदाप्तस्खी—दे०—"सुजक्तरखीं"। २०४, २०१, २०६, २०७, मुवारकर्खां—दू॰ ३५२, २१२, २१६, २२०. टू० ४१, मुवारक शाद--द्० ४६१. **45, 255, 258, 280, 281,** मुरादबरुरा—५० ७६. २६२, २६३, २६४, २६६, मुशारदास—दू० ३८७. ३१४, ३१६, ३१७, ३४२, सुरारीदास--- तू० २१. ३८१, ३८२, ४३७, ४४०, सहब्दतर्खा—हू॰ ४६५, 841, 842, 804. ग्रहम्मद्--प॰ २१४, २१४. दृ॰ —दूसरा—प० २२२. टू॰ ४४२. —बाग नाथोत—र्० ४८, १६५. 8E0. ----थदली---दृ० ४६१. —श्तनसी—दू० २८१, २६०, —ख्नी—दू०३१८. २६२, २६४, २६८, ३००, सुहरभद्यली (महंद्यली)—दृः ₹06, ₹10, **₹1**₹, ₹15, ₹E¤. ३२०, ४८२. महम्मदर्खा--प० २१३. —रावज-- टू० २५१, २६१,२६६, ग्रहम्मद तकी-प० ३०२, 220, 220. सहस्मद त्र-द् २४६. —सेविकी राजा—प॰ १६१, २१२, मुद्दमद मुराद—द्० २४. २३४. क्० २०, ४२, ४७, ४८, मुह्म्मद् शाह तुगलक-प॰ २१३. ¥Ę 1, दू० देशमा देशह, देरवा ४१व, मूखवा -- दू० २१ह. 881. मूबा—रू॰ १४६, १४७, ६६४, ---धेगदा--प० २१४, ₹= €, 82€, 8₹3, **8**₹₹, मुहत्रमद सुरताय-प० २१४. —शीवायत—्दू० ३३४.

मेदनीपाख राजा---द् ० २१२,२१३.

मेडपाट-प० १६. मल-द० १=१. १८६, १८७. मेदा-प॰ २३७, दु० ४०६. 155. 158. 180. REF. मसारा-िह० ४६१. मेष-द् २११. मेघा--प॰ १७३. मृग (धोदा)-ए० ११३, ११४० मृदंगशय—दः २००. मेनका—द० ४४८ सेर-प॰ ४. ७, ८, १, १४, १३६ मेंडबराय-द० ४६. मेघ-प॰ ३४, ७४, ७४. दू० ४७३. दृ० १६, १०७, २४४ मेर, गुझर-प० २१६. --रावत--५० ७१, ७१. --मीर्ये--प०३७ मेधनाइ—प० ५०, ५१, ४२. मेश—प॰ २३, २४, २७, ==,१४०, सेंघमात्ता—३० २००. मेघराज-प० १४७, २६८. ह्० २०, १६४, १७१, २४७, द० ४१६. 366. 368. 246, 808. ---चहवाय---प॰ ६६, ६७,

४१०, ४२१, ४२४, ४३३. —्वाचा—पव ३० --वीरमदासेत--दृ० ३**५**१. मेरादिख-प० १४. मेस्तह-प॰ २०१, २२०, द० --सबळ--प० ४६ द० ३४१. 241, 850. मेवसिंह-प० ५३. मेला दे-द० २१६, ३०६. मेघा-प० १२४, १६६, १६४,२४७. मेरा (रा॰ मडलीक का भाई)-र॰ दृ० १२१, १३२, १३३, १६८ ₹₹₹. —मेघादित्य प॰- १४ मेखा—प॰ २२७, २२६, २४८. तृ०

—बद्धराजीत केँबर—प० ११६. ३२३, ४३१. - महेरा का--द० ३४७. --- घचलावत--द० ४२०. -वैरसिं होत-टू । ३२४, —राया का—र० ३४७ —सि'घल-दृ० 1३२ -सेपटा-प० २२६, २२७. मेकिंग-द० २४३. मेव-प० ७. द्• ३१३.

मृली रायसम्ब पैयार--द् • ४६२.

मेदताराव--प॰ ६०.

मेइतिये राठोड्—प० १६. तू० ११३,

811, 834.

मेदारि राजा---द्र० ४८४. मेद—प•७.

मेवाछ---द० ७८,

मेइकरण राम--- १६४,

मेवाइ की स्यात-द् 10 है.

मेहर---प० ७, ८, मेडरा--प॰ ७, १२२, १४१, २४६. मेहराज—देव "मेपराज"। मेहवचे-द् ३२०, ३३४, ४३७. मेद्दा-प० २३६, २३७, २४४, २६०. द० ४२८. मेहाझल-प॰ १४४, २४६, २४२. दृष् देवत. द्वर , द्वर, ४०६. —डगा का—द० २८२. —पाह —द्० ३४६. —भाडी—दु० २१⊏. मेंहाजखेात भाटी-दृ ३३२. मेंड्र--दू० ३१६. मैगी-दु० २०. मैत्रक—प०७. मैंगाल ( महानाल )—प० १८६. मोकमसिंह-प॰ ६३. मोक्ल, शया —प०१६, २१, २२, २४, २४, २६, ३२, ४३, ४७, ४३, ६४, ११४, १४२, २३७. ₹0 ₹₹, ₹0, ₹₹, 708,90£. 104, 100, 111, 112, 118, 114, 114, 116, १२०, १२२, १६२, ३४३. मोक्जिसिंह (रा॰ मुगत) द्० २१४, २१२, २१३. मोटब-प॰ २३६.

मोटसिरा-प० ७७.

मेाडसी--प॰ २३०.

मोटा—र्० ३०८, ३७९. मोटे राजा-दे०-"वदयसि'ह"। मोद्द—दः २४६, २४७, मोहा--द् ० २२७. मोतीराय-द् २००, मोधक--प॰ २३०. मोर-पः ७७, २४२, हु० १००, 909. मोरी-इ॰ ४८१, -- (1311-- qo 99. मोडकप्रसिंह—प० ६६, ६८. तू० 94, 94, 21, 22, 24, ₹5, ¥24, ¥25, ¥20. मोहन-ए० ६७, ६८, ११३, ११४, १४६ टू० ३४, ३३०, ३३१, ध३२. मोहनदास-प॰ ३६, १४०. तृ० १८, ११, २०, २१, २६, ३०, ३१, ४१, ३३३, ३३८, ३४८, ३६४, ३६६, ३७७, ३८२, ३=३, ३=६, ३६०, ३६६, देरह, ४०६, ४०६, ४१०, ४१६, ४२०, ४३१, ४३६. —किरानदासीत—दू∙ ३४६. —राजावत—हू∙ ३२४. —राव—ऱ्० ३७६. मोहनराम—द् ० २०, ४१. मोडनसिंह--प॰ ३१, ५७, ६३, ७६, १०२, १४१. दू० २००,

मोइनिया--द् ० •३२४.

मोतरकतर्गा-दे० "महावतरारि"। यवनाम्य-प॰ धरे. वशोध्यस-ए० १२०, १२१, १११. मोहरीहास-प॰ २४८. यरो।त्रहा---प० ८४. मोहसिंह-प• ६६. मोडिल-प॰ १८६, १६०, १६६, यशेगाल-प॰ १८३. वशेष्वयंत-ए० २२३ १६२. ट्० ६६, १००, २०१, यरोवर्म-ए० २२१, २४६. BEV. याकृतसां—१० ४६३, ४६४. —शैसरवास-द० ६०. १६६. यादव-प• म, १६३, २३१. दृ० -- चीहान-प॰ १८६, १६०. दृ• २१६, ४४४, ४४**८, ४४६, ४१**०, 88. ¥\$1, ¥52. -तारे का शव-प॰ २१६. —शय—र० ४८२. --पदिद्वार--प० २२२, युधिव्हिर-इ० ४१३, ४१८, ४६८, —राजपूत—र्° ६. —नाया—प० १६०. --संयत्--द्• ४४३. युवनास्त्र---द् ० ४८. —रायी-प॰ २३, २४. टू॰ ६३, 88, 103. योगराज-प॰ १६, १७. टू॰ ४०= मोहिले-प० ११०, १६१, १६४, योघेय-दृ० ७१, ४४०. 142, 281, दृ० 41, 40, 101. 204. रंगर--प० घ. मील्हीन—इ० ४६०, रंगीनस्त--इ० २०१. मीकृद्-प॰ २६. रंगमाळा---द्० १६६. मीर्यं-प० १४, २१४. रंगराय-प॰ २१. दू० १६६, २००, न्हाउस-प० १०४. स्टासिंह-दे॰ "महासिंह"। ₹01. रंगरेखा—दू० २०० u रंगादेवी--द्र० १६८. यद्र--ह० २६१, ४४८. यदुवंशी—दू० २११, ४४३. रंमावती—द॰ ३३६. वसराज-दू० ४६६. रक्ता चारय-द० २४८. यमादित्य-प॰ १४. रधु—प० मरे. टू∙ २, ३, ४म. यपल—रू० ३७२. रधुनाय-प॰ ३४, ६३. दृ० २६, यवाति—दु० २१६, ४४⊏. २४, ३६, ३७, ३४, ३३३, ३३६,

रगाचीर—चपाबीरात सानगरा—प० ₹₹8, ₹80, ₹¥¥, ₹**६**₹, ₹**६**४, 3 44, 309, 308, 304, 380, **૧**૨૪. ४०२, ४०३, ४०६, ४०८, --वसना--द० ३१६. 820, 829. --सवत-द ० ३६४. रघनाय साटी—ड॰ ३४३. —सुरावत<del>—</del>द० ११६, रणमल-प॰ २३, २४, २४, २६, —राव—ट० ३६६. ---सीहद-भागोत---द० ३४७,३४०. २७, २८, २६, ३२, ४०. द्र रघुनाथसिंह—द० २४, ४४९, ४४२, E1. 40, 83, 88, 88, 88, 908. 843. 848. 30t, 10%, 300, 10H, रघुवंशी-प० १७, २३२. 112, 113, 118, 114. रधेाप--ड॰ ४. 116, 110, 115, 116, रजमाई-द० ४. 122, 128, 188, 225... रजिया बेगम-प॰ १६१. हू॰ ४६०. —बाद्येसा—ड० ५७०. —भाटी—दु० २६०. रज्ञब-दृ० २६०. र्राजल-प॰ २२८. ---राव---प० २२, २४, २६, ३०. दा, १४७, १४४, १४४. द् रणकेष गंगादासेख से।डा--द० 902, 902, 90=, 10€, 230. ---जी--प० १११. द० ४१, ४६४, 110, 111, 120, 124, १६०.१४१. १६६, ६२७,३⊏४. Ray. रणवीर राणा—द० ४७२, रगाँजय--द० ४३. रचसिंह-प० १७,६७, १४१, १६०. रयाजीत—द्०२१२. रणजीतसिंह महारायख—र्० ४४२, द० ३२, रणसिंह देव (राखंगदे)-प॰ २४१. ४१६, रतन-प० १११. द० ३६७, ६६३, रणधीर---प० २६, १४४, १४६, 180, 144, 144, 144, 344. रतनती-पर १८, १६, २१, इइ. २४१, २४६. द् ६०, १०२, 113, 212, 226, 240, 821. ३४, ४७, ४८, २०, ६७, ७३, —गाजियािया—दू० २२४. ₹E, 10E, 10₹, 12₹, 19E, —चंडायत-प॰ 111,118,114. 184, 144, 101, 101, --धरणीधर--प॰ ११४. १७६, २३१, २४%, २७६.

२४९. २४२, २४४. द् ह. 11, 17, 18, 73, 74, 70, 32. 38. 38. 80. 169. 168. १६७, १६८, २८६, २८६, २६२, २६४, २88, ३०६. 228. 33⊏. 138. 380. રૂપ્ટર, રેર્ધરે, રેબર, રેબ્ધ. देवर, ४१०, ४१२, ४१६, ૪૨૦, ૪૨૧, ૧૨૭, ૧૮૪, 202. रतनसी श्रक्षेराजीत — प॰ १६६ —चीहान—प० २०० द० ४म२. --शेखावस--द० ४१ रतनसात-- द० ४४४. रतना—प॰ ४४. १४०. १७४. २१६, ₹१७. ₹१८. ८० ₹१४. ₹८%. ३६०, ३६६, ४३३. —द्यावदास<del>—</del>द् • ३३३. —दासावत—द०३१ —सीखला-ए० ४४, ४४. रतनू---दु० २१४, २६४, २७०, २≈1, २६६, ३१३, ३१७. रत्ता—४० २४७ द० ३६४. रत्नकुँवर राणी—द॰ २००, २०१. ररनसि इ—दे०—''रतनसी''। —ऋधिलोत—प० ३७. ६० --दासावत--द् ० ३०. --नायावत--प० ३७. —महारावल—-दृ० ४८३.

--रावा---र० २१, ४७, ४३,

द॰ २६१, २६८, ३१०. रव्रसि है. राव -प॰ ३७. ६०. १०१. १०२, १८२, द० देवदे. —रावत—प॰ ६८. ---राव राजा--प॰ १०२. --- रावळ--प॰ १३, १८, ८४, 900. —हाद्वा राव-प० १८८, २२०. रव्रसेन—४० २१२, ४८३ रसादित्य-द० ४७८, रवादेवी भटियासी रासी--ट० ६६. १६४. ३३४. रबावती—द्∘ २००. रमावाई-- द० २४३. रवतली--द० ६७, रसर्वेड यीज-राजा---द्० ४८६. रसाल्, राजा—द्• २६०, ४३६, 222 रहबर---प० २०१. द० ४८२ रहमल राय--द्० ३२० र्रोहा-चाँदा---द० १४३. राँवा-प॰ ४१. शकसिया—प० १०४, २४२. दु० 321. रासाइच-प० २०३, २०४, २०६, 200. रासायत-दू० २०, १२, १३, ₹₽

\$2. Es. 90E. 990, 994.

राधप--प॰ ११४, १६६, २४६ तृ० राज प्रतादगढ़ का इतिहास--प॰ इ२७, ४३३ ož. --पालेशा-इ० १६१. राज्ञ-प्रशस्त्रि—ए० १६, ६६, राजवाई-प० ६६, १२२, राघवदास-ए० १४७, १४६, १७६, राजधीन-प॰ २१६, द॰ ४७६, २६२, २१८ ४० २०, २१, २६, राजमती--- प्र 118. २१, ३०, ४२, ४३, 188, ३३०, ३६६, ३७४, ३=२. aim mnf.—प∘ 13 राजशेखर कवि—प• २३२. देह्रदे, ३६१, ४०२, ४१२. राजसिंह--प॰ ३४. ३६. ६६. ७६. 871. 872. 837. 848. --रागारीत--द० २४. 128, 124, 120, 185, --- जोगावत देव**डा**---प० १३७ 188, 140, 148, 14t, ---ताधावत---प०२२०. १०१, १७६, २३०, २३६. --- विद्रलदासीत-- ३० २२. २१६. द्रु० २२, २३, २८, ६०, 31, 34, 88, 944, 380, राधवदेव--प० २४, २६, ३०, ३२, 192, 189, 20 892. ३३७, ३६६, ३७६, ३६२, 380. 388. 803. 894. शघवराज-प० २२६ ४१६, ४२५, ४३१, ४३८, राज-प॰ २०१, २०२, २०३ द० 848. 808. राज (राजि )—दे॰—"मूजराज" । —संगारोत—द् ० २४. राज्ञकुँवरी-प॰ ६६. —खींबायत –द० ४१= राजकुळ—द०३. --- ञसवंतसिं होत---प० ३६७ राजद्विया—दृ० २८१. —हे शया—पः २४३. राजगोत—इ०४. — भगवानदासेत —दु० ३४३ राजदेव---प० २४७. दू० ३, ४, ४६. --भेरवदासीत-प• ४६ राजधर-प॰ १४४, १४४, १६६, —महाराज-दृ• १६४, २०१. —महाराज कुमार--दृ०, ३४२ २४७, २४८, २४१, २१७, ट्र —महाराखाः, दसरे—प० १ ह ३२२,३१३,४१२, ४३०,४७२, राजपाल--प॰ २३१, २३२, २३४, —राजा-दू० १२, २०६, ४८६. —राता—प० २१, ७६, ७७. २३७, २४४ द्० १, ३, २६२, ३१२, ३१४, ४३७ £#, 780, 288, 284, 286 शनसिंह, राव-प० १२३, १३४, रायाँगदेव-प० २४१, २४२. हू० 124, 124, 124, 184, 185. ₹₹, ₹₹, ₹¥, ₹₩, ₹**□**, ₹**₹**, —शक्तावत—प॰ ६= 100, 101, 350 राजस्थान का इतिहास-दे०-"टाइ रागा-प० १७, १४४, १६६, १७४, राजस्थान" । 104, 150, 140, 284, राजस्थान रत्नाकर-प॰ १६, ७०. २४७. हुव ३०७, ३८२, १६६, राज्ञदंस---प० ३४. 202, 212, 222, 220, राज्ञा---प० २२३, २४१. द्० १६६, 840, 808, 853, —ग्रमंराजीत—४० ४६. २०१. २०६, ३२६, ३३०, ३८४, -- मींबादत चीहान-ए॰ १७४. ४००, ४३६, ४७२ —बरर्जागीत चौहान—हू॰ १६५. राजादित्य-द० ४७७. राजावत-ए० १०४, द० ७. —रामावत—इ० ४०६ —सयपाद्येशत—दृ० ३८३ राजी---प० २१६. दु० ४१४. —सोडा—१० २१४. ट्० १७६, राठासया—रे •—''राष्ट्रस्येना''। राठी---**३० ६**८, ८६. ₹**5**3. राडोड—प० २७, ४७, १०,१८, रायावत—प० ७. ४० ४ ES. 151. 183. 149. १६१, १६६, २४२. द्० १६. राखो--द्र० २०२, ३७४, राध-र॰ २१६. 10, 12, 48, 41, 08, 48, { €, 100, 109, 10E, 11€, राम-प॰ ११६, १४६, १७१, 120. 154, 104, 252, 192, 104, 224, 241, २१२. दू० २१, २८, ६०, 125. 248. 362. 204. ३२१, ३२२, ३२७, ३२८, 844, 851. राउघरे दासाजी—दृ० ४११. देरह, ३०१, ४१६, ४२१, राडचरे रावत--दृ० ३३४. 8\$8. —हम्मा संरादा-प॰ २१८. राय-पा १२४, १६२, १६१. दुः —देवीदास का---द्र• ६२०. Şə۳. --भोजराजेात--३० ३७८ —रयमीदेशत—प• १३६, राष्ट्रदेती राष्टी—य॰ १२१ - श्विम होत-प• १३४. —रावा—र• ४**७**२

रायक राय--- ३० ३.

राम, रामा—दू० २१३.
—हार्म्—प० १०४.
रामक्षेर, कहा—कु० २४१.
रामक्षेर, कहा—कु० १६६.
रामक्षर, न्द्रु० १६६.
रामक्षर, पवनार )—दू० ४.
रामबंद्र ( प्रवार )—दू० ४.
रामबंद्र, २६६, २५, २३, २२२. दू०
२, ४, १४, २३, २२, २३, २६, २६, २६, २६, १८, १८, १८, १८, १८, १८,

—गोपासदासेात—द् ३ १४६. —जगसाथेात—ए० १०१, १०३. —सामा यथेला—ए० २१६, २१७.

---सात्रा वर्षेता -- ए० २१६, २१७. कू० थतः ---- पावत -- १० १२६, १४७, १४८, १२४, ४३४, ४४१. सामचेत्रसिकेता -- भाटी -- कू० १४६. सामचेत्रसिकेता -- कु० २०३

सामर-प० २२६. सामदास-प० १४६, २४४, २४४, २४६, २४६, २६०. हू० ४,७, १०, १६, २३, १२, १२४, १३८, १७७, १२२, ११७,

४१६, ४२१, ४२६, ४३६. —जदावत—दू० १८. रामदास, दरवारी-वू॰ १. -माल्हय-दू॰ १८०.

—राजा—हू० १२.
—सठोइ—प० २६०. तू० ४३४.
रामदेव—प० १६०, १६७, २४३,
२४४.

२४४. रासभद्र—प० २३१. रामरतन—दू० २०. रामराप, राजा—दू० ७४०. रामवती—दू० २००.

रामवरा— पूर २००. रामवराह— पूर ११. रामवहाय— पूर ११. रामविह्— पर २४, २६, ४२, ६२, ११०, १३७, १४७, १४८, १६०, १७६, २३८, २४६, २४०,

—हॅंबर—दृ॰ १२, ३१. —धंगारेत सीसादिया रायत—

प॰ ६०.

—शगमाल—द० ३३२.

रामसिंह, घायेला—प० १९७. रायघणिये--द० २१४. २२१. —भादी पंचायणीत—३० ३४८, रायचंबल--- ए० २२३. रायपाल-प० २३६, २४३, २४४. 330. ₹8६, ८० ४६, ६६, १६१, —राजा—द० २१२, २१३. —राठाह—प॰ ६६. **३**⊏२, ३≤४, --सीयला--द् ० १४०. रायय---ह० २६७. —रावज्ञ—ग० ८१. रायमार्ची हाहा-प० १०३. 71H1--40 €€. 388. 30%, 300. 188. 385. 380, 381, रायमळ-प० १६, ३६, ४०, ४१, २४२. २० ३०८. ३३१, ३०४, 88, 334, 38=, 388, 348 ₹=8, ₹48, ¥00, 83%. 144, 140, 150, 210, —सीवादन देवडा—ए० १३६, १३७. २४६, २१७, २१०, २४२, -भेरवदासीत देवड़ा-प॰ १३७, २१६. दृ∙ ३२, ⊏१, १६६. 181, 180, 185, 200. 135. रामादिल—प॰ १४. 320, 328, 362, 368. 144, 207, 208, 1m1 रामा नायु—रू० ४३२. शमान्त्री मत —रू॰ ११. 252, 910, 996, 939. रामावर-प० २२१. 203. रामीवाई—द्० ११२. ---धचलावत---द० ४२०. राम्--द् ३६६, —क्द्रवाहा*—द*० २०७. -- Faltil--- 110. रामात-प्र १०४. रावर्देवरी--र॰ १८०. —दुदावत—द् ० १५३ —धनराबोत—ह• ३७१. रायवेवर-इ० २०, २६. —मात्राम—इ∙ ३१४. —मारुदेवेात--दः २०७. शयक्मारी-इ॰ १२, १४-—मॅइता—रू∙ १४४. रायचंद--प० १००, १११. दूर राषा---१० २१, ४१, ४२, ४३, 22, 22, 24, 12, 100 राक्यस-४० २११, २१६, २१६, 220, 282, 280, 800 २१७, २११, २११, रायध्यी घेग्या टाकुर—रू. २१४ -- 113 -- Y+ 10+.

```
रायसिंह, पँवार--द॰ ४६२,
रायमळ रासा—५० ४१.
 --शिला का प्रज्ञ--प० १००.
                            --माटी-ह ६ ३४७.
 —रोस्रावत—द०३६.
                            —राजा—प० ६२, ७३, १३१,
---सेळिकी--प० २१७.
                               २४४. ट० २४. १६२. १६६.
रायमखोत--द० १६४.
                              Pak. 236, 204, 208.
रायसल-प॰ १८८, २४८. दृ० ११,
                              350, $59, 8k9.
   २७, ३३, ३१, ३१, १११,
                          -- राव--प० ६४, १२७, १३२,
   ११६, ११७, १६१, २०७,
                              १३३. १३४. १४७. टः
   3 65,
                              3 m 3 .
                            ---साखावत---द० २२८.
 --कञ्चादा-- दृ० २०७.
 —खीची—प॰ १८८
                            —सीसोदिया -- प० ३, १६४.
                           रायसी राया-ए० २३३ २४४.
 ---दासावत--द० २१.
                           रायसावाले--ड॰ ६.
 —•131—प॰ २३२.
 --शेखावत--द० ११७.
                           रावादास-दु० २८
 —सञावत—हरू ३४.
                           रालस्—द ०६.
 रायसिंड—प० ६०, ६६, ६४,
                           राज्योत कछवाडा-द॰ ६.
   ६४. १३३, १३४, १४६, १४=,
                           राव-प॰ १६१. द० ४०३, ४७०
                           रावजी--दु० २२७.
    188, 107, 19E, 180,
                           रावख-प० १, १६१.
    रावत-प्रवृत्व, १४६, १४८,
    २४७, २४६ दु० २६, ३०,
   on, ot, 1th, 1tt, 2tt,
                              १४६, १७६, द० ३६४,
    ३२२, ३६४, ३७२, ३४६.
                           —देवदा—प० १२८, १३०.
                           रावतसि'ह--प॰ ६३, ६६.
    ४०२, ४०४, ४२१, ४२८,
                           रावळ—प॰ १७, ११४, १६६, १८३.
    ४३१, ४३२, ४३७, ४१७,
                              १८४, २२१. तू॰ १११, २२१,
    ४६३. ४६४. ४६४. ४६६.
                              २२२, २२३, २२६, २३७.
    धर्ष, धर्ट, ४७१, ४७४,
  —- द्यावैराज का —प० १२३, १२४.
                              २२m, २२4, १2m, 404.
                              333, 348, 200, 820,
  —चंद्रसेनेात, शव-द् ४११,
    822.
                               ध६६.
                            —गोहिलेकि श्वायानि—रू ४११.
  —দ্ৰাভা—হ• ধংই, ১৯০,
```

रियमखेत-- द० ८०. रावल, जाम—द्० २२०, २४०, रिवासिंह राजा--द० ४८६. 844. 851. रिप, राजा-द॰ ४८४ —साट—प० २१०. —राषा—ग० २४४, २४६, २४५. स्वनुद्दीन-द० ४६०. रुक्तागद्-ए० १००. द० २००. राष्ट्रकृट दश—द० ४३३, राष्ट्रयेना देवी (शठासण )-प॰ रहमावती--- ७ १४. दचिर--द० २४६. 7, 18, 14, Ro. रासमाञा--प० २२०, द० २२६, रुएक—दु० ४१. दबदराय-द० २. REO. रुणोचा सांविखे—प॰ २३४, २४३. रासलदेवी--प० १६६. रुटेश तॅवर राजा—ए० १६८. रासा—दः ३६३, ३७६, ४१३, रुइ--द० ६०, ६१. 815, 824, 822. रदक्ती--४० २०० रासिरंग हुँगरसिद्देश्त-रू० ३४६. रददास मृजा चारय-प॰ ८३, ८६. रासी रावच-प॰ म४. रद्रपाल-प॰ हरे, २३०. राहर---द० २७६, ४३६. स्द्रमाख-ए० २१२. शहदिये भाटी--द् ० २०६. हद्रसिंह-४० ६१, ६२. दू २००. राहप--प॰ १८, १६, २०, २१, हरक-द्∙ ४, ४८, 22, 85, 58, 48. रुमा—ए० २०१. राहिय---१० २११. राही—इ० २०१. सदा-प० 180, 185, 101. द् रिक राजा---द० ४३१, ४४३ ₹0. 1**₹** ₹ रूपक्ली—दृ० २००. रिद्मख—रू• ४६. रियायबळ-१० १११, २३२. स्पचद्-प॰ १०, १६, २६. रूपजी-प॰ ४. रियमञ्च-प॰ १२१, १४७, १००, २४६, २४७, ४० दे२२, दे१दे, रपहा राषा--- हु० ३१३ रूपदे पदिहार राषा-दू- ११६. ₹६0, ₹६<u>२,</u> ₹⊑६, ¥0€. —क्षेत्रणोत—इ० ३६०. रूपनारायदा - ९० ४६. रूरमंत्ररी-हु० १४ र. —मीवाधन—३३१. रूपरेगा—दृ० २ ३०. रप्रमी--प ३४, ६२, १८, १००,

¥₹¥.

लक्ष्मण नारायणदासीत रा॰---दृ॰ ११६, १४८, २३८, २४१. द्० a. ર¤, ફેo, રેરે, ૪રે, 879. १११, २००, २०८, २१६, रूहमण्याव, भादावत-प० ४६. ३२०, ३२१, ३२२, ३४३, —{।ज्ञा—द• ४४. ३=१. ३=२. ४०२. ४०३. ४१०, ४१६, ४१८, ४२०, 223. --सोभावत-प॰ १६३. धरेश, धरेण, धरेश, धरेष. —सै(मिन्नी—प० २२८. रूपसी, वैरागी-द् ११, २६. लक्ष्मणदेव, रावल--द० ४४१. ---भाटी---इ० ३२२. —राया--द॰ २१६, ३१४. लक्ष्मग्रासि<sup>\*</sup>ड-—प० दश. र∙ ६६ रूपशीहोत, माटी-⊸द् ० ४३१. ब्रह्मणसेन--प० १६०, २१४, द० स्या-पः १४६, २४२, द्व ३६४. EE, 184, 258, 258, 254, रूपाड---प० २३०. २८६, ३६८, ४४०, ४८८. ळक्ष्मदेव---प० २४६. रूपावत---ट० ४४२. खडमसि<sup>\*</sup>ह—हे॰—"लाया सखा"। रेडा--ट० १४१, १४६ रेवकाहीन—द॰ ३ सक्सी (मृतिं )-प॰ २५३ —शनी -प० १०३, २४३. दु० रेजदास-द० २४१. रेयारी—द॰ १७२, १७४, २४४, 120 12E. 126. 28E. २६४. २६₹ ₹E0. 3E9 बहमीदास-प० १०३, १७७, १७३. रे।सिया—प० १०४. १८०. ट्॰ ३६३, ३६६, ३७१, रोहियाी-प० २४४ रेाद्वितास—प॰ ८३. टू॰ २, ४, ४८ ३७४ ३७६, ३६४, ४००, राहेडे--प॰ ४. ४०१, ४०२, ४१६, ४१६, ल धरेक, धरेरे, धर्थ, धर्थ. लखणसेन-दे॰ "सङ्मणसेन"। २१२. दू० ४२१. —मॅंहता—द० २४०. लक्षि'इ (लायाती )- प॰ १६. खलमण-दे--"लक्ष्मण"। खरामसी—प॰ २१, २२, १०**६**, २३, २०६.

100. 40 ₹= ₹, ₹₹0.

स्वरूपण, राव-दे॰ ''रुखा राव''।

खरामधी शकत—यः ३३६ खनमारेवी भटियायी-- १० १६६. स्रग्रमीदास-वै॰ "खड्मीदास" । स्तारोत—प• २३१. खगा--ए• १२१. द० ४२०. खगोद—१० ३१२. सगरय--- १६, १४४. खप्तमृखदेष—प• २१२. दृ• ४०६. व्यक्तस्य राजा—१० ४८७. खमायती ( संज्ञानी )--प= १२२. खतीफरार्ौ—व∗ २१४. ळलितविप्रदराज नाटक--प॰ १६६. लकामान—प॰ ४३. छयंगर्नेयर-ह० १३३. स्व—र्∘ ४. खयस-प० १६८. लहरका कत्तवाहा--- दृ • ४, ६. टह्या—इ० ३१२. र्वाग—दः ४३म. खाँगल-बांगल-- ४० ४६ लीवा—प॰ २१३. र्खाप--ह० २७०. साराय (सहमय ) राव-पः १०२, 100, 104, 114, 120, 123, 182, 122, 168, 144, 905, 158, 154, १६=, २३२, २३६. द् ३, ४, ६, २४६, ३२०, ३२२, ३२३, ३१४ ३६१, ४१६, ४२१. 830.

खागवती—१० १, ४१६. -- वरमचंद-- दृः ३०२. स्राम्या—प॰ २१, १७०, १७०, २०२. २०३. २०४. १०७. To 42, 41, 48, 45, 234, राह, २२०, २२२, २३३, 239. 235. 231. ·210. 22c, 28t, 28t, 25c. v . . — ब्रज्ञावत—१० २२८. —नाउंचा-पर २०२, १० ४६१. —शाम—द् ० २२१, २२८. —जी —हे • — "बचिमि" ह" । -- दितीय--द० २१८. —ऋखायी--प॰ २०१. २०७. ह∙ ₹1, ₹=, ₹\$€, ₹8¥, ₹¥₹. —( सहमिर्म है ) शया—प• इन. २१. २३. २४. २४. २६. ४३. to. दृष इण, ११, 108. —राव—य० ४४, १२३, १२६, 124, 184, 184, 210, 20 २२७, २४७ साध-द० ४३८, साहाँ या एहमी ईंदी-इ॰ १६६. -देवडी-F. ३२०, ३२१, ३२२. खादर--र्० २२२, २२३, लाहर्खा—प॰ ३४, ६४, ६७. दु० २२, २६, ३१, ३४, ३६, ३७१, ३११, ४०१, ४१६, ४२८, ४३१, ४३३, ४३६, ४४६.

स्रार्डी भटियाणी--द० ३८२, ४३७, ४१३. 80. लुख, करमसी—इ० ३२६. 38 6 —जैतसीहात—द० ३३२. लाघा—प• १४०. —धीकावत—द ० ३२७. लाभ—द्० २६८ बायाहासँ रामा—द० ४३८. --राव-प०६१, द० ६, ११ बाह्यंद--व० ३३४. २४, ३३, १६६, २०७, ३२८ लाल रंग—४०३. देवत. ४१४. —रावज—द॰ २६१, लाल लरकर-प० ५०, ४१, ४३. \$32, 360, 889. लालसिंह-प॰ २२, १६१, १७०. लूखग-दृ० ३११, ३१२. ८० ४४१, ४४२ लुख राव--द० २८६. --दसरा--प० १६६, १७० लुखा-प० ३६, ६१, १२१, १२२, खाद्या-प**० ११**१, १६४, २४१, १३१, १४४, १४७, १४=, १६४, २४६. दृ७ २०, ११६. —नरूका राव—द० ३१. 198, 150, 232, 288. —चारण—द्० २०७. २४१, २१०, २१२, २१४. द् —राशी मांगवियाशी—द॰ मण्, ₹0, 128, 251, 259, 353 188. ४०२, ४७३. लखोत—द्∘ २६४. — मेलावत—ह० ४०१. —सब—ट्०२७, ३१, ३२. लुबोरा—यः २२१. लेखशर्मा---प० १३. ---सहार्णी---इ० ४०१, ४०३. लिखाट रार्मा—पः 13. लोदचद--द० ४८८. लीलादेवी-प० २०४. ह० ३२२. लोदी<del>—</del>ट०२१४. लीकामाधव, राजा---इ० ४८६. क्षेाघा-पर १०१. क्षेश्वे राजपूत-पः २१६. लुदा-प० १६४. लेखा—प॰ १२४, १२२, १६३, लक्टर—प० २२१, २३०. खुँबा---व् १४०, १४३ 90도, 중이 99수. खोद्दट-प॰ ११४, ११०. ल्भा-प॰ १२१, १२३, १४७, खेाहरवाची हाड़ा—प**ः ११**२. ₹81, ₹84, ₹0 €0. लोहावट-द् ४१३. ल्यक्रया--प० १३३, १६४. दू० लीमस्य—प॰ ८४. 11. 155, 224, 225, 226,

```
व
                               वह्नभ, राव-प॰ २१६.
वश भास्कर---ए०
                 102, 108,
                               वर्र्सभराज-प॰ २२०.
                               वक्लभराम (बन्नराम)--द० ११८.
    ११०, १२०, २२१, २३०,
    २३२, २३३.
                               वस्त्रमी मत-द० १४.
                               वल्लाख राजा---प० २११. दृ० ५१०.
व शीदास—द् २ २१
                               वशिष्ठ—प० ११४, १४२, २२४.
बकाए बायरी-र-४० ४१०
वज—द्०२५१
                               वसना--प॰ २४६
वज्ञट ( वैरीसि'इ दूसरा )—प०
                               वसुदान राजा---द० ४८५
                              वसदेव-द॰ २४६, २६४.
वज्रदामा—द् ० ३, ४, ४४, ४४.
                               वस्तुपाल---दः ३
                              यह ( यहीं )--- ३० ४६.
वयधा—प॰ ८३.
                               वहिया-प० २३०.
बद्रधाम-द्० २.
                              वहैं छ-ए० २०१,
षद्रनाम—प• द्र३. ट्० ध्द, २१३,
                              र्वांगळ-र्लागल—-द्० ४३
   282.
वन्सगोत—प॰ १०४.
                              वाक्पतिराज-प० १०४,१६८, १६६,
वरसराज-प॰ 18६ २३१. दृ०
                                  244, 246
                              वाक्यशर्मा--प० १३.
    २०१.
                              वाग्भट्ट या बाहदुदेव-प० १६०,
वस्सग्रद्ध--द० ४१
वद्रीय—दृ० २
                              वाच-प॰ २१३
वनमात्ती—दृ० २००
                              वादेळ भाष—र्॰ २२४
                              वास रासा वरजींगोद—रू० ६४.
वनराज चावड़ा—दू• ४७६, ४७०,
                              वायुरामां-प॰ १३.
    ४७६, ४८०, ४८१
वनशर्मा—प• 18
                              वारड—प॰ २३० टू० ४८२.
वरसि हदेव- दे०--'वीरसि'हदेव
                              वाद्धग--ए० २०१, २१६,
   हुँदेखा<sup>'</sup>'।
                              वाद्यनपुत्र--प० १०४
बरही---र्• ३.
                              याखा-प॰ 14६ दूर ३२.
वराष्ट्र ( मदिर )--प० ६३
                               —ऐमल—द० २२।
यरिहाहा शत्रपूत—द् ० २६३, २६४,
                              वारहरादेव-ए० १६०
    २६७, २६८, २६६, २७०.
                              वासख-नृ० ४१, १६८
पर्नेनेजस राजा—दृ० ४८४
                              वासुदेव-प॰ १६८
```

बास्त शर्मा--प० १३. वाहनीवस—दः ४६. विधेळा--ट० २११. वि<sup>\*</sup>ध्यवर्भ—प० २४६. वि'ध्यवामिती देवी—द०२ ११. वि'ध्येळ—दु० २१०. विक्रचि--इ० धन. विकृत्य-प० हरे. विक्रम---द्व० ४७६, ४८७, --संवत्--द् ० ४४५. विक्रमचंद्र राजा-द् ० ४८७. विक्रमचरित्र --प॰ २३१. विक्रमपान, राजा-द् ० ४८७. विकससिंद्र—प० १०, २२१, २४४. —( श्रीप्रेज ) राजा--प॰ ७म. —सीहड (विकासी)—द० २**म**न विक्रमाजीत, राजा-दृ॰ 238. विक्रमादिल-ए० १६, ११, ४७, 8⊑, **₹**0, ₹₹, ₹₹, 9°5, 106, 231. 20 12, 188,

विक्रमायत माला-य॰ ३२. दू०

विक्रसात—पु० २.
विम्रहपात—प० १०४.
विम्रहपात—प० १०४.
विम्रहरात्र (बोसवदेव सीसरा)—प०
१६८, १६६.
विज्ञद-प० ८१. टू० १८.
विज्ञय-प० ८१. टू० १८.
विज्ञय-प० ८१.
विज्ञय-प० ८४.
विज्ञयनिल—प० ८४.
विज्ञयनिल—प० ८४.
विज्ञयनिल—प० १३.

विजयपान—प० १३. विजयपाल—प० १०४, २३२. दृ० ४४, ६६, १६४, २४२, ४४६, ४७२. विजयमञ्जसान—दृ० ४८६.

विजयस्य-प० मथः विजयसाज-प० १७२, २५६. दृ० म७, १६६. --क्षांजा, सवज्ञ-प० २२१. दृ०

-- कोता, संबद्ध-- ए० २२१. तू० २६०, २६२, २६३, २०४, २०६, २००, ३३२, ३३३, ३३४, ४३८, ४३८, ४४०, ४४६. -- सता-- तू० ४८४.

पित्रवासि—प० १८, २२, २४, ३७, ४२, १६७, १६८. दू० २, ४४७. —(बीमा) प० ६७. विजयसय समा—दू० ४४६.

विजय शर्मा—प० १३. विजयसि ६—प० १७, १६४, १७३, ( 🖘 )

द्० ३४, ३८, ४०, ४३७, 8 <del>2</del> 8. विजयसि'ह—धारहरोात चीहान— पर १७२, १७३, —महारावळ--प॰ ५१. —सब—द् ० ४३६. विजयसेन--द० ४८८. विजयादिस्य-प० १०, ११, १४. ° विजराम—द् ० ४४. विज्ञी—दृ० २०१. वित्यक—द० ४१. विद्याचर-प० १६८. विद्याघर देव-प॰ २३२. विद्वय, राजा-दू॰ ४८१. विनयक्रमारी—दु० ३५२. विनायकपाल-५० २३१. विमलशाह पेडिवार-प॰ २२१, विमलादे शनी—द्० ७१, २६८, **₹**\$₹, ₹\$₽, ₹₹0 विशास सम्बद्धिय १३ विराट शर्मा — ए० १३

विळसन, प्रोफेसर—द० २४४.

विलापनस--प॰ = %.

विवस्वत-दृ० ४

विश्व—दृ० २,

विवस्थान—दू॰ ४. विश्वनसिंह—दू॰ ३६०.

विश्वगंध—द्० ४८. विश्वजित्—प० ८४.

विम्बवस्—प॰ मरे विव्यशर्मा—प• १३ विश्वसह—द० ४५. विश्वसाह (विश्वस्तक)—दः 28. विश्वसेन-द० २. विम्बस्टक (विश्वसाह्र )—रू॰ ४६. विम्वामित—द् १४८. विष्य-ए० १६६. —(विसना)—द् ॰ ३२३. विष्यदास (विसनदास)-दृ 9=7, 9=8, 9=**4,** 28=. वीर--द० ४६. वीरचरित-इ॰ ४ वीस्दास-प॰ २४८, ३२१, ३२३, **३३०, ३३३, ४३**२. वीरधन, राजा--वृ० ४८६. वीरघवज चारच-द् २५४. --राजा--पः १६७, २१३, २२२, २४७. ४७१. ---खामदिया-<del>--</del>दू० २१३. धीरनासवस पॅवार-प॰ १४२, १६०, १६१ दृ० ४८०. वीरप्ररी राखी--प॰ १४१. वीरमद्र-प॰ २३६. वीरमाय-प॰ १६६, १७०, २१६. द० ३१, ३८, ४३, ४१, वीरम—प॰ २४, १६०, १६२, 185, 150, 224, 280, २४१, २४**६, २**११, २१७,

२४६, २६०, दृ० २८,६८, ७१, बीरसिंह जेधावत-दृ० १४२. ४८०. १६०, १६१, ३२४,४७४. बीरमदे-प॰ ११०, २३६, २४७, २४६, २४२, २४३, ४० २७६, ३६१, ३७२, ३६६, ४२१, ४१३. ४८०. —रामायत-्द० ४००, ४०२. —से।नगरा—ह० ४=३. वीरमदेव--ए० ६१, ६४, ६६, ७३, 142, 141, 142, 142, १६४, १६४, १६६, २१४, २१७. द् ० ४१, ६७, १४४, 188, 385, 188, 188, 148, 144, 148, 189, 184, 221, 268, —ॐवर--प० १६२ ट्० र⊏थ. —कान्हदृदेव का पुत-प॰ १४४ —जसवंदक्षिंद्रीत—प० १६७. —दुदावत—दृ० १४६. —राव—द्• द्रक, १४४, १४६, 180, 124, 144. —सस्रतावत—हू॰ ८२. —सीहद्---पृ० ३३६. यीर विक्रमोदित्य—प॰ २३२. धीररामां--४० १३. वीरसूर-१० ६३. यीरसिंद (दिएखी का)—रू॰ १⊏३. —( पाटचा का ) दू ० ४०७. -(दर्समान सीला) प॰ ११६,

—राया—दृ० ४७२. —शवस-प० १६, ८४, ८४, वीरसिंह देव वेंदेला-ए॰ ११४. १९६, १६६, २१६, दृ० ७, ३४, २१०, २११, २१६, २१४, ३२२. ३६४. ३६४, ४०८. ४१२, ४१६. वीरसेन--प० ८४. दू० ४८१. वीरा--क् १४८, ४१२. वीर्यपाल-इ० ४८७. वीर्यराम--प० १६६. वीवर---इ० २. बृंदावन - द० २१. युक—रु० ४५. वेगरार्मा--प० १४. वेबा-प॰ २४७, २१= टू॰ ३७१, ४२६. वेषादित्य-प॰ 1४ वेशीदास-प॰ ३४, २४८. दू॰ ११, 98, 29, 25, 82, 298. ३३४, ३६६, ३⊏२, ३८७, ₹4•. ₹8₹, ¥•₹, ¥\$o. 814, 821, 822. —भारा---दृ० ३८८: थेणीबाल मसकी—द्० २०१. वेलु--ए० ८३. घेदशर्मा-- प॰ १३, घेदावल-प० १७०.

```
( १०० )
```

वैशाराजा—द्०१. क्० १२, १३, २०, २१, २१, वैधनाथ--- प० २००. २६, २६, ३३, ३४, ३६, २१३, 272, 230, 268, 809, वैवल-प० ८३, १६६. ४०२, ४३७, ४७३. वैहद्ध भाज--ट० ३. शक्ति होत खेतसीहात-दृ० ३४०. व्याघ्रदेव—५० २१६ ब्याग्रमस—द० ४७६ --सव--ह० ३६८ शप्त्रं जय-दृ० ४८४ व्रज्ञक्रमारी, रानी-द् ० २०१. ब्रहत—द्० ध्रम যান্ল—₹০ ৪=६ श शत्रजीत--द्०२१२, शत्रसाज-प० ११, ६६, ७६, १०२, शकर-प० १७४, १७७, २१४, १७० ट्० २३, २००, ३३३, २४८, २६०, द् ० ३२७, ३३०, ३६६, ४१२, ४१३, ४२= ₹₹₹, ४७₹, ४७४. —सि धावत—दृ० ३४३ रामचंद-- दु० ३३४ —सरावत साटी—द॰ ४३₹ सम्सर्ग-प॰ २६ दृ० ६१, १०६, शंकरदास-प० १७०. द० ३६६ 111, 112 शंकर माधव---कु० ४=३. शम्स शीराज अफीफ — द्रु० २६०. शंकरसी—प० ४४. शम्सुद्दीन-प॰ १६०, २५६. दू० शंभुपाल-दृ० ४८७. ४४, २४६, ३१२, ३१६ ३२०, शंभूसि इ—प०२०. दृ० १३७, 180 गर्फु होत हुसन मिर्ज़ा - दृ० १, १६६. राक⊷प॰ ७ ग्रमिष्ठा—द् ० ४४८ शकुतबा—दू० ४४८. शशाद (संखाद)-रू० १, ग्रका—प• ६४. दू० ३८१, ४०३, ग्रहस्यार-दृ• ३६२, ४६२ 812. शहाबुद्दीन घहमद—द् ० २४४ शक्तावत-प० ७, ३३, ६४, ६६, --गोरी--प॰ १२०, २००, २२२ द्० १७, ३१६, ४४१, ४८२. ७४, ७१ रासिकुमार-प० १२, १७, १८, शार्कमरी (संभर)-ए० १०४, EV. र्यात्तिसि ह—प० ३४, ६४, ६६, शाक्य (धीय)—रू॰ ४३. ul, 140, 182, 220, 250. 

```
( १०१ )
```

शिवराम-४० ६६, ४० २१, २२, शार्दक्तिंह-प॰ ६१. द॰ १०, शिवसिंह—प० द्रश्. द० ११, १६८. ४४२. शिवसेन-द० ४८८. शाविप्राम दशमा---प॰ १४३ शाखिवाहन-पर १७, १८, ३४, शिवा-प॰ ६६, ६६, १००, द० १२३, २३१, २३२, दु• २१३. ३६४. —केंद्रवेचा शहना का—द् • ३४३. २६०. २७१. ४३६. ४३८. --गोदिल, राजा--द् ० ४४६. ४३६, ४४२, ४६०. —भाटी—द० २=०. —गत—प**० १००**. — रावल—प०१४, =ध. द०२६०. शिवासी-इ॰ १४. शिवि—द॰ ४४८. २७६, २८१, ४४०. -(सल्रभन)-राव-द० ४४७. शिद्यपाल--प० १मह. दू० ३. शासन (सासय) चारय--प॰ ११७. शीव (सोघ)---दृ० ४६. शाहतहाँ-प॰ ६, ६६, ७२, ६=, शीतखदेव—द्र० ६६. 100, 102, 142, 214, 40 शील-दे०-"शीचादित्य"। शीलादित्य-प० ११, १७, १६४. २०८, ३४८, ४६२, शीलक-पण्यस्य. दृण्धः. 844. शुकाचार्य-द् ० ४४८, शाहजी-द् ७ ४६०. शचिवमं-प॰ १७. —भोंसजे—प० २३. शुद्धोदन (सुहेरर )--- ४६० ग्राह्याजर्खा-प० १६७. शाहहुसैन—द् ० २४६. ग्रभकरण बुँदेला—दु० २१०, २१३. शाहीन-प० १६४. शुमराम—द् ० १६८. शिवदामसि'इ-द० ४११, ४१४. श्रीबार देवी-टू० २००. श्र'गेरत, मूकर के—रू० ४४१. शिवदास-दृ० ३२४, इम३, ४३१, शेखा-प० ३४, ६१, १४६, १४७, 433. शिवधन-द्• ४. १४=,१४१,१७४, १०६, २१०, शिवभाष (राव सोभा)-प• १२३, २१८, २६०, दु० २७, ३३, **27, 120, 121, 122, 222,** 188. शिवराज-प॰ २६, १६७, २४1. दे६१. ३७३, ४०८, ४३१. —क्रीकवीत बीहान—प० 188. ₹0 8, ₹0, 10€. शिवाजीत-दृष् ११४. —तिखे। हमी — रू. ३६ स.

शोसा वैरसलोध-- द० ३६८, ३८२. —राया, वहा का-दृ० ४४२. -राव-द॰ १३७, २०४, ३४**३**, 349. 834. —स्टावत—प्र**० १**४३. —सञावत-प॰ १७४. द॰ 185, 184. शीखावत-दृ० ७, २७, ३२. —कस्वाहें - दृ० ३२. —भाटी—ह० ३७३, शेपासरिया भाटी—दृ० ₹Ę₽. 3 4 9. शोरखाँ—प० २४१. द० २०४. शेरधाह सर-प॰ ४=. १४४-द० १२४, १२७, १६०, 169. 299. 322. 344, ४१४. ४१४. ४२६. ४२४, 889. शेरसिंह—द्० ४१३, ४१४ शैव—द० ४४⊏. शैवास्ताय-प० १७. शोमा (सीम्रम )-प॰ १४१. शोभित (सोहिय)-प॰ १०१ श्रीत्रसेनी शाखा—द० ४४६. श्याम--- ३० १७४. --नंगावत-दू॰ १७४. श्यामदास-प० १२६, १३१, १४६, ब्धः दव ११, २१, ३०,३७, 38. 89. 82, 82, 222,

124, 220, 38E, 208,

र्द्र, ४२०, ४२१, ४२६, 일국도, 당혹일, 당혹**곡, 당**혹복, ४१२, ४७३, स्यामदास रोतसीहात-उ० ३४०. —पिट्रलदाधीत—इ० २२. -- सविखदास भाटी--द० ३४६. -- सेामदास रावज-प॰ = १. र्यामराम--द ० ३८. श्यामसि ह—प० ६२, ६४, ६६, ₹७, १११, १६१, २३६, २१६. दृ • ७, 1%, 1%, २०, २२. ₹8, \$0, ₹₹, ₹₹, ₹६, ₹¤, ४१, देरेन, ३४०, ४०२, ४१३, ४२१, ४४६. —कमेसेने।त—३० २४. -- जसवंतसि होत-पः १६०. —राव—प० २१**१**. श्यामा (सम्मा)---द् ० २१४. श्राधदेव--व ॰ ४७. श्रीकृष्ण--द० २१४, २४६, २६१, 222 धीकृष्ण देव—द्**० २७**६ थीजी—ह॰ ३६३, ३६४. श्रीटर--द ० ४. धोनारायण-ट्॰ २४६. धीपात्र—द॰ ३. थीपुञ-( राजा विकमसि ह)-प॰ ---रावळ--प० १६, १८, ८४. श्रीमासी ब्राह्मख—प॰ ४०.

## ( १०३ )

श्रोय---(शाक्य)---व० ४६ सगतसिंह--प० ११६, १६८, १७६. धीसि ह सब्-त् व २४३ द ० ४१६. सगता-दे -- "शकिसि ह"। श्रत—हु० ४⊏ ---माखावत--प॰ २४६. म संकरेचा-प० १०४. सग्रा--प० २४६ संगमराञ्च-द्० १८८ सगर राखा—प॰ ६३, ६२, ६३, संगमराव-प॰ १८५. दृ॰ १८२, ६₹. ७०, ७२, ७३, **६६, १३**४. 153, 158, 154, दृ० २, ४, ४८, ३६३. समामसिंह- (राया सांगा)-पः सगरा—प० ३७, ३६ —वाजीसा---प०३४ 18, 21, 20, 21, 25, 20, 85, 40, 53, 54, 55, 55, —सञावत—प० ३७ सचियाय कुसदेवी-प० २२६, २३३, 300, 30E, 30E, 186, 280. द0 E, 18, \$E, 981, सजन, चैहान-प० १८३, १६० २१२, ४१०, ४११, ४१३, --- भटियाणी--- दृ० ३३४. ४७१, ४७२, ४७४ —महाराखा, दसरे—५० १६, ६८ —भायल—प० २१४, —सामा—प० १८६, १६०, २४६. संघवीप-दृष्ट २. संजय-द • ४१. संडोव--द० ४म४ सजनित ह-प० २३, ४६, १७, संतन बोहरा—प० १६०. सजना चाई--द० ३४१. सजनसिंह—प० २० संते।य-द • ४ संभारण-प० १०४, १०४ सम्रा-द० ४७१, ४७२, संसारचद-प॰ १५४, १६६. दू० —माखा---ए० ४६ क्षत्र ४५५, ४५६. —राजावत—द् ० १६७. सत्तरसिंह—द॰ ३४० संस्थाद—(शशाद)—द० ३ सद्या चाँकविया—प० १६७, १६८ सतीदान-द० ४५२ सई--(धान का एक नाप)-दृ० सत्त-प० २३ १ सत्ता-प० २४, २६, ३४, १४१, 290. सकता तुर्क—प० १७२ १११, १७१, २४७, २४६, सगय—दू० ४८ २६० दू० ८७, १०, ११, ६४,

```
( १०४ )
```

102, 104, 111, 112, 385. 112, 120, 144, 225, सबद्धिः मानसिद्धात-३० १४. —राजायतः—द् ० ६८०, ४०१. EC. 220. सचा चँडावत-द० ११४. --रावल--प॰ २४८, २**१**३. द० 220, 222, 220, 221, --जाम-द्० २४१, २४२, २४४, 824. 881. 220. —मादी—व् ११४, २४= सम्बा---प० १४६, १६७, २४०, ८० ३३०, ३३३, ३६६, ४०२, --राया--द० ४०२. —राव—द० १०६. 814, 804. —(शत्रसाळ) रावन-प० **१**१. समया-द० १६४. —रिवामस्रोत—द॰ २२८. समतसिंह-प॰ ७१. सत्यराज—प॰ २१६. समय—द॰ ३ सत्रसारु----यव १६७. दृ० ३७०. समरसिंह, राव-प॰ १२०, १४१. सर्दाजी, स्रवास-द ० २०१. 줒0 २८0. सदावेवा-प० १११. --रावल्र-प• १६, ३०, २१, सर्हा चाई-प॰ ११४. 22, 55, 55, 56, 50, 58, सहा सेहलंकी--प॰ ४४ 112, 121, 122, 122, सनावत--- ४११. ₹₹9. सञ्ज राजा---द० ४८४ समरांग--ह० ६६. समरा देवहा--प॰ १२१, १२६, सगदलकोय-पः १६८. 130, 133, 198. सबर--प॰ २२२ द॰ ४१३. सवलिंह-प० ३१, ३६, ६४, समिजा-- २० २४४. ६६. ७३. १७७ द० 1३, २°, सभृम्हा--ए० १४८. २१. २२. २३. २४, ३३, ३४, 40. 38. 88, 338, 388, सम्मा--हू० २६४, २४६, ३६२, ३५०, ३६३, ३६६, ३७६, ३६३, ४८२ --( स्वामा )------ २१४. ३६०, ३६३, ४२०, ४३४, --( समिजा )--द० २७४. ६३७, ४४१, ४११. —चतुमु तोत प्रविया-प॰ १६. -- ( आति )-- द**० २**४१. --चढा समा--द • २३१

सम्मा जादेचा—दृ० २११.

—जाम—दृ० २८६.

—पढोष—टृ० २८०.
सरसेववी—टृ० १४८, ११०, १११.
सरदार्सि द—प० २०, १७०. दृ०
३११, ४१७, ४१४.

ररा, वर्षण ४१२. सरफ़ाबद्धि— पृठ ४६६. सरफ़द्धिया व्यवच— कृठ २४म, २४०, २४३, २४६, २४४, २६२. सरक्षण्वो— कृठ २००. सरक्पदे, राणी—कृठ ६६. सस्वपदे कृष्णे—कृठ ६६.

सर्स्पा—द् २०१ सर्वेकाम—द् १४८ सळखपोत—प १२३ सळखा, सव —प १२३, १२३, १४७, २१४ द् १४, ६४, ६६, ६७,

822.

१६५. —-लूँमावत—ऱ्० ६६, १६४. सजमन—द्० २८०, ४४३, ४४४,

१३, १८, ३४, ३६, ३८२. सलामित—५० ८४. सलीम—दे०—"नहाँगीर"।

—गाह—रू० २११, ४६१. सञ्चा, राठे।इ—प० १६४ सङ्घा सेपटा—प॰ १६४, सरुह्य, जैसा—प॰ १६४. सरुहा, राजावत—दृ० ३६.

सवहा, राजायत-- दू० ३६. सपाईति'ह---दू० ३११, ३१२, ४११, ४१२, ४१३, ४१७.

सहजर्दन-कृ० २१२. सहजग-कृ० २१३, सहजपास, गादग-प० १६४. —राजा-कृ० २१२. सहज्ञित-कृ० २४६.

सहमसेन—दू० २४६, सहजिम (सेशक) गोहिज्ज—दृ० ४६०. सहदेय—दू० २, २०४६

सहनपाळ—्यू० ६६, १६५.
—( खर्जनपाळ )—्यू० २१०.
सहमती कलुमहा—्यू० ११७.
सहमती कलुमहा—्यू० ११७.
सहमती—्य० १६६.

सहवास—कृ० २४१. सहसम्ब—प० ३१, ३६, ७१, ६७,

२४४, २४६, २४*८. दू०* १९, २२, ६०, १६६, २०८, ३२०, १२१, ३३४, ३३१, २४६, २७२.

—( सहसा )—दे०—"सहसा" ।

—देवदा—दू० ४८१. —पॅवार शव—प० १२३, १४५.

- 4414 414 -- 40 172, 182,

—माखदेवेत—द् ० ३३८. —स्थमलेत् — द् ० ४०.

```
सहसमाज रायक-प॰ ६८, ८१, ६०, साँगा-प॰ ६६, ६४, ४६, ४७,
   112
                                uz. 40. 180, 182, 101,
 -सितस हाहा-४० ११०.
                                151. 180. 218. 240 GO
सहसमान-दः २
                                4. 11. 22. 20. 25. 20.
सहसा-प॰ ६६, १०४, २४८,
                                48 956, 478, 478, 441,
   २४६ ट्र॰ २७, २८, १४४,
१६६, १६४, १६८, ३७६,
                                ₹६१. १६=, ४१०, ४२६,
                                831. 8KK
   देवद, ४०२, धाद ४२१,
                              —आसिया चारण-प॰ 1३२
   ४२१, ४३१, ४३३, ४३७
                              —प्रधीराजीत—द० २१
सहसावत सीसोदिया-प॰ ६४
                              —माटी—द॰ १६६
सहस्रार्श्चन--द् ० २१६
                              -- मसमराव के प्रश्न-द् ० ३४२
सहस्वान (महस्वान)---दृ० ४६
                              —राखा—रे॰— संमामसि ह
                                ( राषा )"।
सहारण झाट--द्र० २०१, २०२
सहिदास-प० ३४, ११६, २१८
                              —गायमद्भीत राषाः—प॰ १०८
   दृ० ६, ११ ६६, ४२, ६६४,
                              —शिलार—प० १६४
   890. 839
                            र्सागी---द्र० २६४
सर्हि नेहडी--३० २२६
                            सींगो--ह० ३४७
सक्त--दे०-- 'शकर" ।
                            र्माध्या---प० २३२
सांखवा, पँवार-प० २३०, २३२,
                            र्साचेारा—प॰ १०४.
    २३३, २३४, २३४, २४७ टू०
                            सीडा-प॰ १७१, २४४, २४४,
                            स्रीतल-प॰ १६७, २३४ दृ० ४६,
 — महराज—प० २४१ द० ६२,
                               ३२०, ३२७, ३७४
    201
                             ---चैहान--प० २४४
साँखली-प०४१ १८७ द्०४१७
                             —राठीषु—प० १६४
सांखले-प॰ २३६, २३८, २३६,
                             —राया--द० ४७२
    २४० द० २७ ६२, १३०
                             —राव---ह० १३८, १६६
 --वाँगल् के--प॰ २३८
                             —सोम—प० २१४
 —-रूपा के---प० २३४
सांतरा—प० १४९ द० २८२.
                            साँइ--इ० १३
                            सदि रामा--प॰ १११
    २८८, २६८ ४३८
```

र्साद रामा सुरायत-द् १६६. सांच-व॰ २१४, २४४, २४४, 244, 241. स्विळ-प० १४८, १४६, १०७, २३६, २१६, द् ० २३६, ३२२, . 320. र्सायलदास-प॰ ३४, ३६, ६४. **६७, ६३, ११३, १**३०, १६७, 100, 100, 236, 235, २१२. द० १६, २१, २३, ३३, ३४, ३७१, ३७२, ३७४, ३६४, 807, 808, 830, 814, ४१६, ४१७, ४२४, ४२६, ४३३. ४७३. ---खीची--प० १०३, —राक्तर—द० ४१८. —दहिया—प० १०४. ---रावत--प० ३७. —संसारचंदीत, भाटी—द० 810. स्रविद्वसुध कविराज—दृ० २३६, 280. सांसतव—द॰ १. साहर्या गुला-प॰ =३. मातवाडिये---प॰ मर साधर ऋषीव्वर--प॰ २१४. साद ज़र्मीदार—दू० २४६. सादा-दे•-"साद्छ" । साद-दु० ६६. साउला-प० ६७, १९८, १७६, १७६, साम-टू० २७४, २६१, ६२६,

२६०. ८० १३, २१, २४, ३०, 82. 82. 88. 100, 101, 102, 271, 422, 208. \$23. 340, 802, 850, ४१६. ४२८, ४६१, ४६२. 223. साद्छ विद्वखदासे।त—दू० २२. -योकायत-प॰ 1·8. —माटी—हः १०७. —महेसीव राठाड--प॰ १३३. —राव गे।पालदासे।त-द्० ३४८. सादे केंबर-ह० ६२. सापडी—द्• ३१४. सावस-इ० २४१. सामंत-५० १३४. सामंतदेव--दू० ४१. सामंतराज-प० १६म, दू० ५८, सामंतिसिंह-प० ३७, ७६, ७६, #2, 122, 188, 180, 21m. द् ० १६०, १६७, १६८, —दुसरा--प० १४३, —चावडा—ए० २२०, —चीवा--प० १२४. —गव—त**० ६**६. —रावल-प० २०, ८४, ८४.

—रोखावत—द्० २०१.

—योनगिरा—दृ० ६४, १८६.

150, 287, 285, 281.

२४२. २४६. २४०. २१४.

सार्यसिहीत माटी—द॰ ३२२. सामदास-प• २४८ सामवेद---प० १०४. सावद भाटी-द॰ ६२. सामा—दे०—"सीडा" । सासय (शासन) चारण-गव सामेजा (सम्मा) जाति—रू॰ 119. २४४. २४६. साह--प० ६१. ६४. सामे।र--प॰ २२२. साहरा पाल--प॰ १३०. सायब---द् ० २४७ साहय-प०६७, २४२, द० २१४. सायर---ए० २४१. २२६, ४६३, ४६⊏, ४६६, सारग-प० २४६. द् ४०६, 200. 201. --हमीरेात जाड़ेचा--दृ० ४६३, 95o. सार्रगदा—प॰ १६४, १६४. दु॰ ४६७, ४६८, ४६६. २०६. साहवर्धा-ए० १६८, २१८. द० ७. सारंगदेव—५० २४, ४३,४४, १६८, साइबरेवी सँबर--द ० २००, ३७७. 988. साहवसिंह—द० ४४१. ४४४. सारंगदेवी, राणी--इ॰ ११६. 222. सारंगदेवेशत राजपूत-प॰ ७. साहर-प॰ २१७. सारगोश्वर—प॰ १९७. साहरय-प॰ ११६. सारा—ए० २४८. साहार—इ० ४६०, सार्खेचा--द॰ २६. साहिल-प॰ १६६. सिंध-प० २३१, दू० २६१, ३३४, साव्ड—द० २८२. सारहा--प॰ १७३, २३४, २३६. 338 सि वराव भाटी - द्० २६०, ४३८, सार्वत-प॰ ११६, १११, १६६, सिंधा—प॰ १७४. १६३, २४७, २१६. द्० १६२, सिंधराव-प॰ १६१. द् ० ३४७. ₹=₹. सिंधल. नींघावत-प० १११. —हादा—प० **१०३.** सावंतसिंह-प० १४०, १४१, —राजपूत-प० १७८, २२४. ट॰ १२६, १३१. १६७, १७६, २१७, २१६. —सञा—प० २३१. द् ० ४३, ३२०, ३२१, ३२२, सि<sup>\*</sup>घलसेन—प० २६२. ४०८, ४१२, ४१४, ४१६. सिंधु—दृ• ४३. सायतसी भीमावत—दू० ३४७,

सि'धु द्वीप—दू० ४६. सि'धुमान—द्० २४२.

ति धराज-प० २४४. २४६

२२७, २२=, २१२, २१७.

२६०. दू० मम, ११ सिसरा ई<sup>\*</sup>दा परिहार—प० २२२.

सिंधळ-प॰ १६६ —- तसमयोत-—दः ६३. सिंह-प॰ ३३, १६८. दृ० 18, 902. २०, २७, ४२, ३३३. सिरारावत--प॰ २३ सिघका-प० २२१, \$80, \$ER, 810, 8R1. ४२८, १७२, १७३. सि'धमुख-द० ४११. —श्रज्ञा का—द० ४७२. सिद्धगराय—द० २, —कोली—प०६२, सिद्धराज से।लंकी-प० १८, २०७. --जैतमाले।त-द० ४२३. 210, 211, 212, 218, —जैतसीद्देशत—प० १७६. २२१, २६२. दु० ४८, १६४. २१२, २७१, ४७८, ४७६ — रावज—प० ११. सियाजी राठीय--- इ० ४६०. -संयत्-प० २२१. द० ४६०. मि'इडी-प० १७ सिरंग--द १६६, १६६, ४४1. सिराज्ञद्दीन-दू० २६२, २६३. सि'हबल राजा—द० ४८४. सिराही का इतिहास-प० १२०. सिंहराज-प० १६८, २००. सिंहराय-प० १२३ द् ० धरेह. ६२३, १४१, २३६, —मने।हर बदेदा—दू० ३४१. सिराही की खात-प॰ १२० सिजार-प॰ २१४, २१६, २१६, सि'हसेन (सीहाजी)--द० ४०, ४३, ₹0. ₹**5**. 250. सि हा तेजावत-प॰ ६४. सिवर-प॰ २३९. सिकंदर-प० २१४, २९४, दृ० सिवा-प० १४७, १७१, २७६, २४५, ४⊏३. २४=, २११. सिकंदर सा-प॰ १२४ द॰ ३२०. —सांखला—द्० ४६३. —खोदी—प०२१७ द्∙ ४७६, सिसे।दिया, गुहिलेश वंश- प० 200 881 सिकेतिरी-दृ० १११. सिहाना भाटी-द॰ २८३ सिलरा-प० २३, १७६, १८३, सींघलपत्ता-प० १६४. सीताबाई बाहडुमेरी--दू २२३, २२४, २२४, २२६,

324. 320. 329. सीमाल राठीह—ऱ्० २८६, सीपक (श्रीहर्ष दूसरा)--प० २४२. सीरवन भाटी--प॰ २१४. सीबोरा--प० २३०. सीसोदिये—४० २, ७, १३, २७, ₹**८, ७७, ६७, दू० ३०४,** 100. 102, 192, 120, 964. सीसोदिये। की ख्यात-ए० १०. सीहद्रदेव रावज---प॰ ११, ८१. दृ० २८२. —सामा—प॰ २३१, २३६, २३७. —सीखबा—प० १८६. द० १२२. सीह पातवा--प० १२८, १२३ सीहा—प॰ ६४, १७१. दू० ३२, धर, ६४, १११, १३४, १३४, १३६. ३२१. ३२०. ३४०. 388. 3ER. 988. 988. सीहाजी—दे॰ "सि हसेन"। —कनवितया, राव—द्**०** ११, **27, 23, 28, 22.** सीहासी कड्वाहा—द० १. सीहा धनराजात-द० ३७२. —माटी गेरवंददासीत—द०३४६. --राठीड---द० ४६१. —राय—द∘ **२०, २**०, ६४, 188. —सिंधल-३० १३३, १३४, १३६. सीहो—प॰ १८, ८४. हू० ४६.

स्'गराय-द० २. संदर-प॰ २३४. द० १३, ४२४. सु दरचंद राजा-द • ४८८ संदादास-प० ३६. ६६. ११७, २३८, २४८ उ० १, 10, 18, २०, २९, २२, २६, २६, ३६, ३६, ४२, ३२४, ३२०, १३१, 222. 224. 280. 201. ३७४, ३८३, ३१०, ३१४, **३**१६, ४०२, ४०६, ४१२, 832, 834, 823, 823, ४३३, ४३६, ४४२, ४४४ --गोइ--प॰ ३०४. -- भाटी--प० २४३. <del>~</del>मृह्योत—प० २४७, २४६ —राठाह--द० ३४७. स्दरवाई-प॰ १४४. संदरीदेवी--प॰ २३१ सकत—ए० ६४ सकायत राजा—दृ० ४८७ सुकृत शर्मा-प० १३ संस क वरी-प॰ १३४. संबरामदास--द० ४१४ सुखविलास-द् र २०१. सुखिंह--इ० २०६. ४४२ सुखसैन--द० ४८८ सगंधल-प॰ १७६. सुगुल सु इता-प॰ २३४.

सुगुणदेवी सोड़ी---द्० २००.

सुधद्राय-- ह्० १६६, २००, २०१,

## ( १११ )

सघोल—दृ० ३. 124, 124, 122 संज्ञति--प॰ =४. समतिकाम-दृ० ४१, सुवली राणी सीसादणी—द् • ६४. सुजय--प० ८४. **सुजसराय—द॰** ३ सुवाहु---दृ० २, ४४३, ४४६. सुजान-प० १६७. दृ० ३७, ३३४. सुविधि--दृ• ४८४. सजान देवी--- द् ० ३६७ सबीर—प॰ मध्र सबक्तगीन-द् ध्रथ्, ४४६, सुजान राय दृ० २१३. सुजानसिंह-प॰ १४, ६१, ६७, सुत्रहि शर्मा—प० १३. ७२, ७३, १६७, दृ० १६, १८, सभगसेना--दृ० ४४३. सुनटवर्म (सेहड्)-प॰ २१६. 18, २०, २२, २३, ४३, २००, सुभैध्य शर्मा-प० १३. देवल, देवेश, वेशल, वेलवे, ४११, ४७३. समत-प॰ ८१. —उदयसिंहोत—द्• २२. सुमरा--दृ० २४६. —दंगारेात—दू० २४, सुमिन-दृ० ४, ४४, ४३. —महाराजा—द० २०१, २०३. सुमित्र मैगल-दृ० ४. सुजित—५० ८४, समेधा--प॰ = ३. सदर्धराज---वृ० २. सुवचंद---द० ४८६. सुदर्शन—प॰ मध्य दृ० २, ४१, ४म, सुरजन-दे० "सुर्जन"। 33o. सुरतराज-दू० २. —मानसि'होत सिरदिया भाटी-सुरताण-प० ३१, ३६, ६१, ११०, द० ३७६. 130, 131, 184, 161, —राव—दू० ३७६, ४३६. १७८, १७१, २१८, २४८, सुदर्शनसेन—द० ४४४. २११, २११. द् ० १, ११, ३२, Eo, 956, 350, 368, 269. सुदास-द्० ४८. ३२४, ३२७, ३३०, ३६२, सदेव-- इ० ४८ सुधन राजा-दू॰ ४८५. ३६४, ३६६, ३७२, ३७४, सुधन्वा---प० मध. दू० २. ६७६, ३⊏२, ३⊏१, **३**६०, सुधानैय-दृ• १. इस्ट, ३६७, ४०६, ४१२, सुधिब्रम्ह—दू० ४. થર**ર, થરે**1, **શ્રેર, શ્રેષ્ઠ,** सुपियारदे-प॰ १२२, १२३, १२४, ४७३, ४७४.

```
सुरताण, श्रवपमी का पुत्र—ए० १८८. सुर्वासु—द० १.
 —धमयसीहात—४० १२७, १११.
                             सुलतान माला-प॰ ६१, ८० ४६३.
 —कोटडिया—द् ० ३४३.
                             सुळतानसिंह--द् ३११.
 -- जवमलात-- द० १६४.
                             सुवताना वहवानू-- दूव २६०,
 —देशसी देशवरी—द॰ २०१.
                            मुलेमानर्सा—द॰ ३४८,
 —पृथ्वीराजीत--दृ० २०.
                             मुलेमान शाह—रू० ३१८.
 --- भाटी--र्० ३४१, ४०१.
                             सुसिद्ध-दृ० ४.
 —भाग का--प० १२७.
                             सुहबदेवी जोड्याणी-प॰ १८४.
 —महाफर--प॰ २१४.
                                155.
                             सहवेष्ट्रर—प॰ १८६.
 --राव--प॰ ४४, ४१, ६०, ६१,
                            सुहार (शुद्धोदन)--- ४० ४६.
   ६२, ११०, ११४, १२३, १२⊏,
   128, 120, 122, 122,
                            म् पढ़ी—४० २१३.
   128, 124, 184, 184,
                            स्था-प• २४.
   188, 157, 218.
                            सभावत—प∘ २∤.
—शव देवडा—प• १६<del>७</del>.
                            सङ्र-ए० २१३.
 —शव महित्र गोग्री—प॰ २१६.
                            स्ता-प० १२६, १२६, १४६, १४६,
 —संगो राजा-द् १६६.
                                151, 100, 102, 100,
 ---हरराजीत--प॰ ४४,४१,२१६,
                                18=, 22=, 240, 241,
सरताण अहम्मद—५० २१३.
                                २१२, २१६, २१७, २१६,
सुरक्षायसिंध-पः २३२. दः ३०,
                               ₹६०. ₹ €, 11, 12, ₹1,
   140, 841, 844.
                                ६२, ६६, ४४, ४१, 1६⊏,
सुरय—दृ० ४१.
                               184, 204, 141, 807,
मर्जन-प॰ ६०, ११०, २३४,
                               214, 224, 224, 221,
   288. 20 20. 83. 188.
                               212.
                             —धीहाय-४० ८१.
   123, 1C2, 215.
                             - त्रीधपुर का शब-प १७४.
 —वां<del>ड्र</del>डा—ह्० ११.
 —रापपाख का—प• २४३.
                             --- रेवदा--प॰ 1२८, 18८,
 --- TIE--- 111, 112, 114,
                             -- वालीसा---प० ११, ६०.
                             -- राटीइ राव-- १०१, १११
 --- हादा राया--प० ११, ६०,
   140.
                               go 120, 181, 188, 161,
```

986. 380, 818. सुजा राव (मान्वाइ)—दू॰ ३८१. सुडी (हड़ी)-प० १०७. सत्रधार ये।हिल—१० २४३. संबर-पण् २३०. समरा-प० २३४ द • २४४, २४६, सर-प्र १०४, १४६, २२६, २३३.

—माखण—द् २८१, २८६, 3 to. 818 —राषा---र० ४७२. सरज—प॰ =३, २४६ सरव देवी--द॰ १६. सरवमत--प० ३४, ३६, ४१, ४४, **८६, ५१, ५२, ७२, ७३, ९०,** £2, £8, 105, 190, 154, १६८, २४७, २४८, दू० २६, १६६, ૧૨૧, ૧૨૨, ૧૧૨, ૨૧૧, ૧૧૫, १३८, १६२, १७१, २०३, ३७४, 208, 240, 268, 871. —र्गीवायत-प॰ ४३.

—चार्य—प० २२६. —जैतमकोत-प० ३०, ३१.

—सिधय—प• १२०, २३२, --रावा का दूसरा पुत्र-प॰ २५२ -- TIT--TO EO, 312, 300.

—सवत-प० ६२, ६४. —वालीसा—प० ३७.

-- हाड़ा--प० थट, थह, १०, १३,

105, 104.

स्रामि ६---द्० १६, ९७.

सरजित हो जा-प० ७७, २४६, 26 232

---राव--व ३७६. सश्त्रसिंह-प० १७०, २०१, दृ० રર. ૪૭, ૪૨૭, ૪૮૨, ૪૮૨,

822. सुरदास-प० १७३. ह० ३६६. सुरदेव-द् ० ४७.

स्रपाल—द् ० ३, ४४. सरमदे राशी—द० ६०, १६६,

स्रक्षिंह-प० ६४, ६८, १३४,१३४, १६७, २२०. दः १३, २१, २२, २६, २४, २६, ३१, ३४, ३४, 20, 80, 82, 88, 288, 188, २००, ३६३, ३७७,४३६, ४१४.

---राजा--प॰ १३४, १७७, १८२. go 34, 34, 36, 80, 580, १६६. २०८, ३४६. १६७, ३७३. 389. 387. 80¥.

—राव—द० ६२७, ६६६, ६६४, 208, 229.

स्रसेन--द् ० ४, २५६, ४४६,४८५. सरा-प० ३६, १०४, १३०, १३४, 188, 120, 141, 100,105,

३८६, २४६, २४६, २६०, २६६, २१६, २६०. हु० ३६, ४७,२०६, 270, 220, 226, 812,821.

स्रेतरास लूखो—रू॰ ४३८ स्यं-प० १६८ त्० १, ३, ४७. स्य्येपास—द् ० ३, ४४

स्र्यं घंश-दृ० ४७. स्यंदंशी—प॰ ११, १७, १८६. सत नख-प० २३२. सेवयाचंद्र-द० ४४६, ४४०. सेमक (सहजिए) गोहिब-दृ० 2 E o. सेजसी-दृ० ३२०. *धेतराम—द० ४३. ४३, ६०,* ६२. **६३. ६४.** सेनजिस—द् ० ४८ सेनव'शी--प० २१२. सेनवर्ष--द्० ४८४. सेपरा-पः १०४ सेरमर्दम---द् ० ४८६ सेव्हय--प० १३३, सेब्रात-प॰ १०४. सेवटे राजपूत-प० २४७, २४८. धेवती-प० २४६. सेयद नासिर--प॰ १६६. सेवड मक्खन-प॰ ६१, ६१ सोजत-दु० १४५. मेक्कतिया—५०२०१.

सोद राजा—द० ४.

सोवदेव--द • ४६. सोडल---प॰ २३१.

सोड़िस ह—दृ० ३, ४१

२४७. दः धन्न२

२३८, २८४, ३०४

—श्यमरकोट के-प० २४१, २४७. ---पारकर के---प० २४३. सोनगरा. राय-प० २६०. —चीहान—प० ६३, १०४, १४२, सोडा-प० २३०, २३३, २३४, सेहडी-वु॰ ८०, १७६, २३६, २३७, —भाटो—द्० ३४७.

112, 114. सीनगिरी-प॰ ११४. दू० ११३, १२६. २०४. २८१, २८६. —देवी—प**०** २२ सोनेया ( सुवर्षं मे।हर )-प० ११. सोनाबाई-द० ६०, १६७, १६८, 100, 101, 108, 1CO, 986. सोनिंग--प॰ ३. दृ० ४८, १६४. सोम-प० १६६० सोमा--प० १२३, १८१ २४६, २४८, २१७ सोभागदे--द्० १८. सोभा चीहान-- ५० १८१. —राव (शिवभा**ण** )—प० १२३, 184. 180 सोमित--वृ॰ १११. सोम-प० ७८, २३७, २४१, २१३

द् ० ३२०, ३२१, ३१६.

सामहया महादेश-दे -- 'सामनाथ

सोड़े परमार---प० २२२, २४३,

२४६, २४७. दृः १७८, २६१,

रम्ह, देरेण, देहर, प्रदेश,

144, 344, 30 103, 108,

## (११५)

सोर्लकी राज्य-समय-जू॰ ४०६. --पीदियाँ--प॰ २१६.

—वंशावती—प० २०१,

ब्रहादेव''।

सोरमहोच---पद १३७.

स्रोमदास-प॰ =१. वृ० ३२१.

—शाखाएँ—प॰ २०१. —व्यास-प० १६४. स्रोमनाय महादेव-प॰ १११, ११६, सोल्हस-प॰ १६६. द० ४. सोइब-प॰ १६१, २४६, दृ॰ १४१. 1**২৩, 1**২৯, 1**২৪, 1**६४, द० —साँक सुदावत—रू० ६०. ४११, ४६०, सेहहा-द० ३६७. सोमलदेवी-प० १६६. सोम वंश---प० १०४. सोहर-दु०२०३. स्रोमर्वशी-प० १६८. सोहा-प० १८३, सेरहि-प० १०३, १०४. सेमर्सातत चहुवाण—३० ४८३. सोहित--प॰ १४२. सामसिंह-प॰ २११. सोमा राग्नसिया-पर्के २४२, दृष सोहिय-पः १२०. सोही-प० १२०, १७१, १८३, दर, ४३७. सोमादिख-प॰ ११, 158. सैंग्गीत-द्• ६७, सामेश-द॰ ३. सोमेरवर राजकवि-प० १६६ सीदा बारहट बारू---प० २२, सीमच--दृ०६=. —राजा-प० १६६, २००, २२३, सोभाग्य देवी—३२. ह्० ४०, 230, 280. से।लंकणी राषा-द् : १६४ 984, २००. सोलंकपाख-द्० ४४. सौअन-प० १११, १७३, दृः सोलंकी—प॰ २४, ३०४, ३१६, ₹8₹. 120. 201. 202. 214. सीमत—रू• ७१. स्या---रू• ४. २१८, २१६, २२०, २२६ दू० स्वरूपदेवी-१६. दू० १६४, १६७, ₹٠, ₹١, ٥२, ٥٤, ¥₹٤. 898, 8E0, 8E1. २००, ४७४. —रोडे के**—**प॰ २१८, स्वरूपसि ह—प॰ २०, दू० २००. ---देस्री फे--प० २१७. —महाराजा—दू॰ २००. —पारण चलहिस्तवाई के-प॰ हॅस--प॰ १८, २३१, २३२. 201.

इसतवस-प० = १. र्दस रावछ—प॰ १६. ८४. र्हंसपाल--प० १७. २३१. द० 양분도. हंसवाई शयी—प० २४, २४. दू० 10. ष्टंसराज---द्द० २८०. ष्टसा---प० २३४ हहया पेहह--३१४, ३१४, ३४७. ष्ट्रये—दु० ३१४, ३४**४**, हरीसिंह---द० ४४३, ४४४. हेस रामा-द० ४, ६. ---राव---दः ६ **इ.**सु देव—द्० ४६. इर्एत शय-प० २४४. हर्एतसि ह—द्० ४१५ हर्णत—दे॰—"इनुमत" J हदो या हहो-प॰ २३६, २४८. द० ४१२ हनु—ए० ⊏४. दनमंत--द० ४. ह्नुमान—ट्र॰ ३, ४६. द्यीय प्रधान-द ० ४७०. हमी साँ कमेंसिहोत-द् । १७ इमीद् अपृगान शेल--द्र• ४४६ हमीर—ए० २२, ३४, ११३, ११४. 128, 184, 185, 188, 181, 142, 220, 220, 282,282. ष् ७, २६, १४४, २१६,

₹\$4, ₹₹1, ₹₹₹, ₹₹७,₹₹5,

₹⊏1, ₹⊏2, ¥10, ¥12, 820,1840. 8E9. हमीर खंगारोत-इ० २३, २४०. —श्रीवावत—प० २३८. —तीसग्र-द० २१६. —विरावत राखा—प० २५०. ---दडिया--प० १०४, ११२, ११४. —दूसरा—दू∙ २१४. —पाते—द० ७. ---वहा---दु० २१४. --माटी-- त् ० ३८१. —महाकार्य-प० १६०, १८६ --राया-प॰ २१, २२, ४१, 100, 280. --रावत--प० २३२. हमीरदेव चैहान राजा—प॰ १६०, १६७, २०० द० ध्रमहे. —रा० द० २५२ हमीरमि ह महाराजा - प० १६, २०. इधनय—द् ० ४८१ हपातर्या-- टू॰ ३२६. हरक्रय--ह० ६१. हरवंबर--प॰ ४२, ६४ हास जैमिंह—हु॰ ३४६. हरत शरी--ए० १३. हर र्षा-द॰ १७१. हाचंह--- १०१. हरजनकार--प॰ १६ दरप्रस-तृ० १, ४, ३०.

२६८, ३२४, ३६४, ३६८,

हरराज--४० १००, १०४, १९ हरदत्त-पः १६०. हरदा---द० ३२४. हरदास-प॰ १४४, १६६, १७८. द्र २६, ६६, १४८, १४६, 140, 141, 142, 322, 332, 333, 348, 348 813, 818, 831, 838, 808. —ऋहड्--द्० १८७, १४६. ---नाया----व० ३२३ ---भाटो---द्० ४११. —महेशदासे।त → प० २३७. हरदेव-इ० ३४. हरधारत---द् ० २२४, २२७, २४१. हरनाथ-- हु० २१, ३७,३३४, ३४०, ३६६. ४३६. हरनाधसिंह—द० ३६, ४४६. हानाम-द ६ ४. ष्टरपाळ-प० २३० द०३, ४७२ हरमस-प० २४३.टू०. ३६०, ३६४, —केल खोत — द्∘ ३४३. --पाचा--द् ३६०. --पीर--प० २४३, २४६ ---माटी---दू० ३६०, ३६७. --संखिखा--वः १२६ हरभाण--उ० ३८. हरमीम, राजा-दृ० ४८८. इरमू-प॰ २४३. दू॰ १३७, १३८. इरमाला-द्० २०० इरपा--दू० ३४२.

905, 992, 998, 98# १४८, २१६, २४२. टू॰ ३<sup>३३</sup> ४१२, ४२१, ४३७ —राय—दु० ३४२. रावल---व् १६६, २६१, ३१४. 381. 881. हरराम-प०६७, द० २२, २४, २६, ३०, ३१, ३३, ३४, ४२, ३६१, २८३, ४२०. —रायसनोश--द० ३८. हररामदास--द० ४१३. हररामसि'ह--- इ० ४४२. इररेखा--द् २००. हर शर्मा--प० १३. हरसरायो--प० २२. हराराज--त० २८. हरासाव-द्० ३२३, ३६१, ३६१, 93¢. हरिकेली नाटक-प० १ हरिचंद राजा—ह्० २, ४. हरित--दू० २, ४८. हरिनाय-कृ० धन्न६. हरिपाल-कृ धन्तक. हरियंस-प० २३१. सू० ४८६ हरियद--दृ० ४८२. हरिया-द्० १७०, १४६, १७४, tot. इतिव<sup>°</sup>श पुराख—प० २६१. दः २६१, प्रश्च.

```
(११८)
```

हरिश्चंद्र-प० ४, ६, २२=. द्० हरीसि ह राव-दू० २४, 85, 45, 58, —रायत—प० ६३, ६६, १७, हरिसि ह---दु० २०१, ३३७, ३७२, हरिहर-प॰ द३. हर्यस्व—द॰ १८. 2-2 ष्टरिसेन राजा---द० ४८८. हर्पनाय-प० १८३. हर्पमादित्य-ए० १४. हरी राया-ड॰ १७२. हरीदास—प० १४१, १४६, १७६, हळगत-ए० २१३. हसती-- दृ० २०१ २६६, २४८, २४६, २१०, २११. हस्तीसि इ (हटीसि<sup>\*</sup>ह)-प॰ ६८, द २१, ३०, ४१, ३३७, ३४०, ३१०, ३११, ४०६, 810. 814. 830. 834. हाँसा गष्ठकोत राखी-इ॰ १६६. ४२८, ४३२, ४३४ हस्-द् १७, १८. हाजा—प॰ १⊏१े. दृ० २२४, २४१. हाजीयाँ पडाया-प० ४८, १६, ६०. —दुष्ठावत—दु० ८६. —पंचे।ली—द०३४⊏. ट्० १३. —विद्वतदासेत—द॰ २२. हादा—प० १०४, १०४, २३१. —सुरतायोत-प॰ ११०. हरीपाळ--ट० ४४१. हरीराज-प० १६०. २००. हाड़े राजपूत--प० १०३, १०४. हरीराम—प॰ ६३ दू० २४, २०८. हाथी-प० ६३, १९४, १७०, दः ₹00, ₹62, \$06, 803. हरीसि ह--प॰ ६३, १६७, द॰ 1E, 23, 30, 39, 40, 34, —ग्रज्यू दा—रू० ३४३. —गोपालदासेात—दृ• ३=६. २०६, ३३४, ३३१, ३४०, ३४०, हापा ( हामा )--प॰ १११, १६६, 147. 144, 814, 810, 887. -(€सीसि\*६)--प॰ ३८, 100. 10年, 10분, 절0 독위비 --विश्वनसि होत--द् 811. हापा--य० २३२ हामा सुमाण काटी--दृ० २४१, ---वुँवर--प० २१. —भाटी समासिद्रात—द॰ ३१% 588. --- भारी शक्तिक होत-ह • ३४६. —देवदा—प• ११० हारीत अपि-ए० ११, १४, १४. —राडीइ भीमसि देशत—द् • ३४३. —राधादास का-यः १०४. हाला-रु० २१४, २२०, २२१,

280. हाला शासा—द० २२१,२४७,४७०. हावसिद्ध--प॰ =४. हासा भूमिया—द• २८३. हिंगोल-प० ।३७१, १७७, द्० 328. 806. हिंगोला श्राहाड़ा-प० ११६. —पीपाडा--- इ० १६७, १६४. हि'दराजस्थान प॰ २२७, २४४. इ० ३४७. हि'दालं-द० १७. हिंदसिंह—३० १६, ३६. हितपाल-प॰ २१६. हिम्मतसिंह—दु० १३, २४, ३१, ६६, ४१, ३४०, ४१९, ४१४, ४४४, ४४७. —कञ्चाहा<del>—</del>ङ्० २००, —मानसिंहोत—दुः १६. हिरण्य-प० मध्य हिरण्यनाम-द ० २. ४८. हीमाला—प॰ १७३, १८१. हीरासि<sup>\*</sup>ह—द्० १६= शंबद--प॰ २३०. हुपृत्सीग—द्० ४७१. हुमार्युं—प० १३, १६८, २१४. ट्० 10, 190, 187, 178, 127, होशंग, गोरी--य० ६६. देवेदे, ४⊏२, ४६१.

हर६-द॰ २६४, २६१, २६६. हरहा-प० १०४-हत्त~-प० ७७. हसैन कुलीएरी--प॰ ६०. हुँदा साह—हु० ३०४. हुदी (सुदी)-प॰ १०७. हवा. पँचार--प० १२१. —राजा—प० १८७. हले—द॰ १०४. हृदयनारायण--द् १२, १६, १६८. हृदयराम---वः १६, २२, ३६. हृदय शर्मा-प० १३. हृदयसिंहदेय-दृ ११२. हेमचंद्राचार्य-प० २२०. २२२. हेमराज-ए० २४६.दृ० ३४३, ३७२, 833 हेमवर्ष सर्मा—प॰ १३. हेमा—द्० ७३, ७४, ७६, ७७, ७८, 98, E0. —सीमान्नोत-द्०७१, ७२, ७३, हेमादित्य-प० १४. हेहरय-४० ८४, होटो--इ॰ २४७. होयसल--- इ० ४४०. होरत्तराव-दू॰ २१२. होरव--- दु० धदर.

## भौगोक्तिक

ज्य श्रंजार-दृ० ४७०, ४७१. धतरगेडा-- दृ० ३४३. श्रतर्वेद्--द्० ६. श्रंचली का ट'क---प० हर. श्रंया भवानी-पः १३७. श्रवाव--प० म. २१२. श्रदेशी-प० १०. यदावा--द० १११. ब्रखासर—द० ३६०. यधारपर-दे०-'श्रहाह'। अचलगढ--प० ११८. यचरोख-४० १६. यचलायी-दः ३१३, ३१७. यजमेर---प १, ३, ४१, ४६, ४८, ₹4. द3, ७२, ७६, 198, 184, 154, 185, 200, 215 २२१. २३१, २४४, २६०. 20 8, 10, 12, 148, 144 144, 140, 144, 487, \$EE, \$41, \$49, \$4E, 801, 804, 804, 814, ४२४, ४२६, ४८२, ४८३. श्रमिरामपुर, मिल्सी-प्र १०२. चजपगढ़--द् ० २३१.

श्चमपुर-- दृ ० ४० चज्रयसर पर्यत-द० २१६. श्रजारी, रामसिंह की-प॰ ११७. व्यजीतपुर--इ० २०४, ४४१. श्रजीपर--हे •-- "श्रजपपर" । श्चत्रोधन देपालपुर—द्० **३**९७ श्रातीच--देव-- "स्योगस्या" । श्रटक--ट० १७, २८, ४०३. ग्रटब**रा**—द॰ ३८४ चटरोड--प• १०३. श्रदाल, चारवा की---१० ११८. थहचीया-द० ४०७, धराई दिन का मोपदा-प० १६६. चवस्तिसर—४० २४४ थणदेश--प॰ ११८, १३४. थयधार-प॰ ११८. धणहिल्पर-पाटण--प• २१४. २३७, २२२, दू० धन्। घणहिल्वाहा--प॰ १६६. २०१. द॰ २११. धनत हु गरा-ए॰ २१. चन**ळकुण्ड---प०**२२१, यभवपुर--द् ० ४०,

बाहराणी ईट्टवडे—द० ४१४. श्रभेपरा—त० ४७. श्रहवा—द॰ ३१३. ग्रमोहर विठाँडा—वृ० २६०. ग्रहिचाया सर्व--प० ११६. धामरकाट-वृ ० १४२, २२४ चांत्रस्त्रपुर-प॰ ११८. धमरगढ़---द्० २१. ग्रहोशाउ-ट० ४७. श्रमस्सर—द० ३२. ज्या धमृतसर (सांगर)—द् ० १, ६. श्रयोध्या—द० ४. र्घाकडावास-द० ४११. श्चरजिष्यारी--द् द २४६. श्रीतरदा-प० ११०. चरज्ञशी—दु० २८६. र्घांतरी-प० ४, ६७, ६८, ६६, श्चरजीयाग्य---प॰ २१७. 900. अस्टवाडा—प**ः ११**म, १३४. थांध-प॰ २३१. श्चरदिश्चा---द० ४२३. र्थाधा—ह॰ ३२७. क्यविर-प॰ ४१, १११, २४७, २४१. श्ररगो---प० ७६. धरणोट—ट० २१२. दृ० १. ४, १, ७, ६, ११, १२, 12. 14, 15, 20, 22, 24, चरवरा—प०६. धरोड-द० २७२. 325. श्रर्थेय-प० २१६. र्थावेरी-प॰ ६ र्घावेत्रा--प॰ ११८. चर्तुदाचक-प०११८. श्रर्वली (पर्यत)—द० ११६. र्थाभेरा--द० २८२. चलवर-प॰ ४म, २३२. दू० ३१, चामद-प॰ ६७, १००. र्थावज-प० १३७. **٩**२. प्राविद्यी—दृ० १११. थवाइना—दू० २१२. र्घावा—प० ६४ श्रवेल-प० ११८. धहमदनगर-प० १६६. तू० ४९८, धाउवा---प० ११८, तु० ३३३. धाकद सादा-ए॰ ४१, २११, 820. थाकता—ट्र० २४६, ३४३, श्रहमदाबाद-ए॰ ३, ६७, २१३, थाकेली—ए० ११८. २१४. २१४, २२१. हू० १६३, धाकेवला-द्• ६४६. २४८, २१४, ४६०, ४६%, धाकेश्वा—ए० ४३. 884. धाराना--प० ११८, शहर-प॰ १८१.

```
चातरा--प॰ १६, ४७, १११, २३३.
                             घाटपादा—१० ११८
     क्० देवहे, ४८१, ४६२
                              याधाराण--प० १८३
 धारारिया-पर २१०.
                              थालिया-प० ११५
 धाषाटपुर—र्•—"ग्राहाद"।
                              द्यालीपा—ए० १३३
 यादावल—रे॰—"प्रवृती"।
                              धावड-सावड---प० ३
 घाड़ाब, माटों की—४० ११८
                              याग्रापही वा याग्रावहो—१०२१३,
 यायवाया--ह० ३१३
                              बासखी कोट--दृ∙ २४६, २४६,
 यासत्त -- प० २३१.
                                 २६१, २८१, ३४४, ३४४,
 घानखे।य—दृ॰ १८१.
                              यासदास--प० ११३
 धानापुर-प॰ ११६
                             धासरानडा—द्∘ ४२७
 यानावस—ऱ्० ४०१
                             शासल-पः २१३.
 धाना सागर-पद 188. दूर 188.
                             द्यासळ€ोट--प॰ ११२
 थाफुड़ी—प० ११⊏
                             धासलेाई-द० २४६
 थानू-प॰ २४, १०४, ११७, ११८,
                             धामपदा—४० ११६.
    120, 121, 122, 122,
                             धाससैवण—दृ० २५६
    124, 124, 122, 180,
                             द्यासावल-प० २२९
    २०म. २०१, २२१, २२१,
                             घासेर—ग• ४१ द० ४=१.
    २३३, २३२, २३४ २४४, २४६.
                             थासी—ट० २∤६
    दृष २७७, २८०, ३१०, ३१७
                            द्यासोप—प० १८० हु० ३३०.
यावृ रोड--प॰ १२३ २१४.
                                287, 282, 200.
यामधसा--प० ११७-
                            आसोप की चिनड़ी—दु॰ ४०७.
धामसमार--प॰ ४
                            बाहड--२०--"घाहाद" ।
थामेट--प॰ ३४
                            ब्राहप-द॰ २४६.
धामेर-दे--"र्यावेर"।
                            श्चाहाड़—प० ६, १७, ७⊏, ७३,
144, 859.
भारसी--प० ३३=
                           ग्राहाली--द् ० २१६.
थाराया-प० हह
                           बाहदमा-ए० १३
थारम--- दृ० २४८
                           चाहोर-प॰ १, १, १३, १६,
चाखमपुर---नृ∙ २१२
चालवादा--प॰ १८३.
                           इद्रह्मी-द् २१२.
```

इंद्राणा—प० १७८ हदयपुर-प० २, ३, ४, ६, ७, ६, 12, 18, 28, 20, 25, 28, इक्रस्डा—प० १३≒ ६म. ७०, ७२, ७४, ७६, ७म, इच्छापुर—द० ४०७ 8\$, 88, 80, 102, E0 \$8, हर्सावे—उ० ४१४ इसळामपुर की सीयल—प० ७६ २१२. ३४० . इसकामपुर मेाही—ए० ७६ बदयपुर छोटा-प० १६७ उटयसागर तालाय-प० २, ६, ७, ई रावाटी-द॰-मध्य **ት**ዩ. ∤ፎ ईकद--- द० २४६. उद्वियावास-द॰ २८२. ईंडर-प० १, ३, ४, ६, १०, २२, बदारा—प० १८०. बदेही—ह० १. १८, २२, २६, ३४. 38.83. br. 178.130. 13b. दन्हाली—प॰ २. २१७. इ० ११, १६६, २६१, ३३१, ३३६, ४०७, ४६३ डपमाख—प० ११= टपरवाडा—द**०** २२६ ईंडर—द० १६९. डमस्कोट-प॰ २३४, २३४, २४९, ईसर नावदो---द० ३६७ २४६. २४७, २४८, २४०, रेसवाल-प॰ ४ उ २४३, २४४, २४६, ४० ७६, रेटाला-प० ३. ३४. ४३. ६४. ७७, १७६, २१८, २६१, २७६, इंटोलाव---दे०--"ईंटाका" । २5२, २5३, २5%, ३२२, वेडवाहा—५० १८३ वेरदे, बेरद, बेबद, बेब७, त्रतरावका---प० ६६. **442, 444.** दमरकें।ट खाडाल-द्• २७६. उधहर--प॰ २३२-उत्तरखी-प० ११८, १२०, २०८. उर्ज्जेन—प०३, ६७,३६७, १६८, **इमर**लाई—द्० ४२३ २६≒, २१०, ट्० ३३४, ३६४, डरमाङकोट—प० ४७२. ३१६,३११,४०१,६११,४१⊏, व्यकाई—द्∘ २११. प्टर्ड वदधा-देव-"धोदछा"। ক उड़ महेसदास की-प॰ ११६. कॅंच देशवर-द् ० २६३. रद्धवादिया---प० ११६ उँचासरा---द्**०** २६८ कॅटाळा—दे०—"उटाहा"। श्रद्धसर---द० ४१३

( १२४ )

जेंद धाडिया--प० 114. थ्रोइ-प॰ ११८. र्केंड सरवैया—द० २४१. भोडीट---प० २४१. श्रोयस-रू० ३३६. उँदरा—य॰ ११७. च्रोयसी-प० १७६, तृ ३ ३१४,४२४. जह—ए० **१**१७. कडाई—द॰ २४६. —का प्रस्वद्य—४० ४०७. —का रोहच-द० ४०७. **उदीवास—द० ४०६.** --की कींकरी--इ० ४० ह. अनवा गांव—प∘ २२. श्रीताउ---द० ६३. उना—दु० २१६. जोरिया—प० ११८. अपर साल-प० ७६. जमर कें।र-दे०-"टमरकें।र"। धोरींड-द० १००. द्योलबी-दृ ६ ३८१, ३८७. Ŧ ऋषोद्देश—प॰ ११ट. धोला--द० २१७, ३४१. घोवाळ-२० २१. ₩ चोमियां—प॰ २३३, २३४. पुरुच—द् ० २११ पही—प० ११म. ᄧ कंतित या कर्यातीर्थ-४० २१०. पुहेस्तरा—दृ० २१६. कंषाकेट-प॰ १६६. पुरेवड़ी भारों की-प॰ ११६. कंचार-प॰ ६म. द॰ २०, ३३२. क्यामिया—पः ११७, ऐवा-प० १०३. कँवरसा—ए० ११८. ऐहनता-- १० १६८. बँवला—दृ० १६२. स्पो थोईसां--दे०--"योवनां"। **क्क—रू० ४**१७. क्च्छ-प० १७१, २०२,२१३, २१४. धोसंड—ए० १८३. ₹0२14,२10,२1¤,२14,२२1, योगराम--द १४१. २४२, २४६, २४७, ४१०, ४८२. योमारी—१० १११. कष्ठद्या—द्०२१२. घोदहा-- २०२१०, २११, २१२, करक—-दू० १२, १६. ₹18. कटगद्दा—४० ११०. घोटवादा-दृ० ३३४. कटहरू—हू• १२. मोडा—रू० २१८. चोदा, भीम का---प॰ १. व्हराष्ट्र--प० ६.

कही-प० ४. द् ० ४०४. क्यवण--ट० २४६. करायारा—द० ४४६. कस्तुवीर-प० ७७. द० ४२३. क्याबद्—प० १८३. कतर—ट॰ ४१३. कदह-दृ० १४१. कटाळा--व० ३१६. कमड के पहाद—प० ४६४. कनेाडिया-प॰ २४८. कन्द्रहार—देव—"कंचार"। कस्ताज-प० २२०, २२८, २२६, २३१, २३२, द० ४४, २०, २४, **१८, ६३, ६४, २१०, ४८**१ कपडवगाज--प॰ ४२८. क्षणसण-प०३.७७. कपूरदेसर—द् ० २७६. कपूरिया—दृ० ३८८. कवार की सुंखदी-प० २१४. कमलपुर—द्•--- ३७. कस्माका वाहा-द् ७ ४२३. off of-ya करदा सत्ता---द० २७६, करणवास—प॰ २१७. करगावटी -प॰ १८६. करणीसर-द० ४४२. करनेचगढ---प० ४८१. करमसीसर-प० १८०, द० ४३०. क्रमावस-प० ६३, १३०. क्सहटी—प० १९७.

करहरा--द् ० २१२. काहेडा--प० ३, ८० ४७. करादा---द० २४०. करादी—द० ४०३. करौली-प० १४६. ---तीर्थं या कंतित--उ० २१०. कर्णांटक-प० १६२, २२०. कर्षांबटी⊷प० १⊏६. कलडवास-प० १७. क्खहरगह--प० ४८१. कबाकसा—द०३६०. कलाया--प॰ ११८. कलासर—द् ७ ४१५. कल्लिंग--प० २३३, २३२. कतोख--प० ४. क्ल्यासनगर-प० २२०. कल्यासपुर-द्० १४६. कल्यागसर—रू० ४१४, ४१७. कल्यासी---२२०. कवीता--प॰ ५७. वश्मीर-द॰ ३६२. कसंमी-प० १६०. कांकसा--प॰ १. कांकड्--पव १. कांगड़ा—ट्० १७, ३३, ३००. कांगणी-प॰ २४१. कांमरी-दृ० ४२४. कौयाङ--द् ० २४६. कांपद्कार-दू० २१६

हांपला—प० १ म है.

कांभड़ा— कु ४२७, ४२४

कांक नदी— दू० ४४६.

कांका— दू० १४६.

कांका— दू० १४१.

कांका— दू० १४१.

कांकां— दू० १४१.

हारियावाद्व—प० ७, २२३. द्व २४७, २४३, ४४०, ४६०, ४६३, ४६२, इस्यावद—प० २४६, इस्यावद—प० २४८, इस्यावद—प० १४०, इस्यावद—प० १४०, इस्याव्य—प० २४, ४३, इस्याव्य—प० २४, ४३, इस्याव्य—प० १४१, द्व० ७, २०, १६२, ६६३, ४००, ४०१, ४४७.

ভাৱবান — কুঁ০ ৯২৬.
ভাৱাক — কুঁ০ ৯০.
ভাৱাকুঁগাং — ৭০ ঃ ৯২১.
ক্ ২৬১.
কাৱাঝা — কু০ ২৬১, ২২২.
কাৱাঝা — ৭০ ২১६, ২২২.
ভাৱাঝাক — ৭০ ২২६.
ভাৱাঝাক — ৭০ ২২২.

कालवाह--द० २६.

कावाया—दू० २७६, ४४२, कावि वर—प० २१६, २२२. वालीक्त—प० २४३. वालीक्ति—प० १०१. वालादुद—प० १२० वाली—प० १११, १४०, १४८. दू० २१०, २११. वालादुस पिवाविया—प० ११६.

द् २३०, २३१,
कासदार रिषयादिया—प० ११६.
काह—द् ० १२६.
काह नांद्र या काहुआरे—द् ० ६४.
किंदामधा—प० १०.
किंदामधा—द ० १४६, ११०
किंद्रइ—द् ० १०६, १६०.
किंद्रा—द ११६
किंद्रापुर—प० ११२.
किंद्राच्य ० ११३.
किंद्राच्य २ ११.

क्रिस्त —प॰ २३।,
क्रिडाकेट —पू॰ २२॰,
दियत्मद्ग —रे॰ —"क्रुत्यमद्ग"।
दियोद —प॰ ११०, ४१६,
बीक्षयो —पृ॰ ३४३,
क्रीक्ष दुर्मर —पृ॰ २४६,
बीक्ष दुर्मर —पृ॰ २४६,

युँवाक—दू० २४६. कुंड्य—प० १६८. कुडल-प॰ २४७, २४=. दू॰ ६, ज्वालियाजाता-दू० २४७. १७१. १८२, १८४, ३६२, कॅपडावस-८०३८७. ३७०, ३११, ४००, कॅुपाबास-द० ४१७, ४१८, ४१६, कुंडल की साददो--प॰ ६१. कूँपासर—दृ० ३५७. कृचमा-प० ११६ हुंडाखेगड़—दू० ४१≖. कृचेर-प॰ २४१. कुडाब--प॰ ६. कृताबाङ्ग-प॰ ११८. कंदस नदी---प० ७३. कृहसा--प० १६४. कुंपासर—ट्॰ ३२१. कुंभक्षगढ—प० ४२, १६, १६, १६७. कुमल्मेर—प॰ २, ३, ३६, ४०, **४३, ५४, ५६, ३७, ७७, १२**१, १४४, २१७. दू० ४०४, ४३०. कुंभाषा--- द् ० ४५४. क्षंभार का केड---व् २१७. क्रच—द० २१२. कुचकला--प० २३१. क्रवदी-द० २८६. कुड़की-र्गाव—दू० १३. कडा--प॰ ७, कुदम्रॅ—ट्रू० ४५२. बुश्ज मीरमी-प० ६

क्षरहा-प० ६४.

कुत्तददा—प० ११३

कुतवर--दू॰ २४३. द्वर्याणी—प॰ १४८.

द्धतमञ्जा—दृ० ३४७

कुद्दर—दू० ३⊏⊏. बुदादिया मळा—प॰ *१* 

वृज्ञवा—वृ० १७६

कृष्टी-प॰ १०३. दू० ४००. कृवानिया--प० ८८. क्तमदेसर—दृ० ६३. कुटबागद्--द्• १६४, २०८, ३४०, ४०५, ४०७. केंद्रार—हू० २४१, केरमङ्—द० ४१६. केरया-ए० ७६. केख—दु० ४४८. केरला-प० १७७. केसयसर--दू० ४४२ केलबा—प०४,३५. केळवा**ड्रा**—प० ४ केखाहाट-दू० २२६, २३०, २३३, २३४, २३४, २४६. केलाहकोट-प० २०४. केवदार्गाव--प० २. केस्वी-प॰ २१७, केहर-ऱ्० ३२२, ३२७. वेहरोत-दू० २६०, २६१, २६२, ३१६, ३६०, ६६७. 

केलपुरा---प० १३ केंबावा—द० ३३३. केंकिया—प० २२०, २२१. खडाखेडी—इ॰ ३४७. कोकलोघी-ह॰ ३३०. कोटबा—प० १७, ११= दू० =१, रांडारगड--ग० १. संडेबा—३०३१,३६,३७, ४९, २१६. २४६. ३४२. ३४३. ३४४, ४४६. ₹05. कोटटियामर--- दृ० ३४१. सबबागा—४० ३००. कोटड़ी--प॰ ७१ दृ० १७२, २१६, सजूरी-प॰ ६४, १०४, ३४३. सरकड-प० १०१, ११२ 322. कोटया--द० २४१ लटोडा--इ० ३३६, ४३०. कोट पसाव-प॰ १२४. २४३. खटोळा—द्०२११. लडवला—प॰ ११४ केाटहडा-द० २७७ कोटा-प॰ १०१, १०२, १०३, खडाबा-प० १४६ दु० २४६, 108, 110, 150 २६६, ३६०, ३६२, ३६४ कोटा पद्धाइता--प॰ ६ सप्तीजनाव---द्र० २१६. क्रोडारिया—प॰ ३, ६, ६, १६. स्रडीस--द० २५७. खडोराँ का गाँव--हू॰ २४६. कोडमदेसर—द् ११८, २०४ सन्नियाली-द० २१६. कोडियावास-द्०२४०, २४६ सनावदी--इ० १६८ कोढगा--प॰ १७४, २२७. दू॰ खमखोर-ए० ३, ६, २२, ६६. 188, 381, 386. खमेर---३० ३४७ कोदणी हुँगरी-प॰ १८६. खरगा---द् ० २४६. कोयला—५० १०२. सरड—द० ३४३, ३१४, ३११, केंगरा-प॰ ११=, १३१. ₹६0, १६**७.** कोर हुगर-दू॰ २१६. रारदेवला भाट की-ए० ६४. क्षेत्राचा--प॰ १८० खावड--प॰ २२१. कोखर-द॰ १०३. स्रवास का गाँव-दू० २१६. कोबियासर—दू॰ ३४७. सवासपुर--- द् ० १६१. कोलू--दृ० १६७, २४६. सांडपरा--द् • १२३ क्रीवह्—ट्र १७२, १७७, १०८.

पौडाळ--दे∘--'खाडाल''। खीया—पद १२४. सांध्—प॰ द्र६, द्र६, ६०. खीभार--प• ११८. पापस्वादा—प० ११७, साचरोंबाली ठीड़—प० १६२. खाटइड्। खारीसै—क्॰ २७६. खाट गाँव—प० ३६४. रादा--द० ३२ खाडाळ—द्० २६३, २७६,२८०, ३४७, ४६१, ४७१. साडाहब--द् ० २७१. खाडोब—इ॰ २**६२**. प्रायां-प॰ ११६. साताखेड़ी—प० १०३, १≍६ षादी—ऱ्० ४२२. खानवा—प॰ म∤. साररेदा- दृ० ३४६. प्रारवा—द० ३७३. पारवारा—द् ० ४३७, खारवास-- द् ० ३४६ धारा नरसा**ण—द्**० ३=६. शारिया--प० २४६. दू० १६८. मारी-पः १८६ दूः २२६, ४०६. सारा धावडेक्षा—प॰ २३३ रातोग--दृ० ३२८, ३२६ सारी नदी-प॰ ६. पालसेका—प॰ **११७**. चितालू-प॰ १७७.

पाडायत---प० ११६.

वियोगा—प॰ २३ र्खीदासर—द० ३७३. र्खोदसर—प० २३६, २३८, दू० ३०४. ३**८४, ३८६, ३**६४. खीस्रास-- द० २७७ यीचीवाडा--प॰ ११०, १८६, १८८, २२२. दु० १११. खीनावड़ो—ट्रू० ३२*४*. खीमत--प० ११८, सीरइ—दृ० २१६ सीरवा—द<sub>ः</sub> ३१३, ३६७. खीरोहरी—ए० १८१. स्रीवतसर—द् ० २४६ खीवता---द् ० ३२७. खीवा—दु॰ २**४७.** लुटहर--- दू० २१२. खुडियाला—दृ० ४∙६. खुडियेरी—कृ० २०४. खरादी—ए० ११६. खुरासान—द् **० ४**१७. ख़हिया—ट् ० २७६. ख्ददी—दू० २४६, ३३८ त्रेज्ञद्रला—ट्र**० ३८४, ३८४, ३८७.** खेतदली--प० १७६. रोजडिया—४० १३१. खेष्—र्॰ १६, १७, २८३, ३१६, ४१७, ४१८, ४११, ४६०. मेडधर—रू० १८, ४६०. खेडपाटख—दु० ४**८**९. सेडसा—र्• ४०७.

सेदा—प• १०≈ ४८२. पेतपाल का टोमा-दृ • ३१६. गजसिंद-पुरा-दृ० देवन. सेतपाक्षिमा—र्० २**४**१. गरिया-- १० २१६. सेतमी का गुदा-दू० ४०८. गइयंधव--ए० २११. स्रेतासर—दृ० ४११. गर्द्रप्रार-द० २१०. रोरहा-२३१, २३२, २३४. गर्उपहारांद--- दृ० २११ गड़ेवाइ की चहिलायी—हु॰ १६५ येश्व वा रीरार—य॰ ६. गीरवा-प० १६. दू० ४२६. गणकी-पः ११३. गयोड़े-प॰ १६६. गैरवाइ—दृ• २११. र्गरागद्व बटक—हू॰ २११. गमय -- प० ४. र्गराह या गेरव-ए० ६. गया तीर्थ-प॰ २४ र्पेराबाद-प० ४३, ६४, ३३० दृ० गयासपुर-प॰ ६३ गवधिया--प॰ १६८. गलत की पहाड़ी---हु॰ ११. संशावद-प॰ १०२. खॉदसर—१० २८२. गलपर-प॰ ११६ स्रोखरा—द्• **३४०.** गलापडी—ह्• ५१७. खोत्तरिया-प॰ २२२ गिखपाकेाट-ए० द्र १, द्र १, द्र ३ र्गागरहा—दः १३ सोसार**य—द्**० ३६० स्रोतही-प॰ ११६. र्गागदी--प० ७८ र्मामावाडी--दू॰ ३३६. स्रोद्द—प० १६७ गौगाई—हु० ३४३ खोड़ादुरा-प० ११६ गविद्वास—ह्० ४०७. खोइ—दृ० ३७. र्गावकरण—द्० ३०८ गागरून-प० १०१, १०२, १८६, र्गेगडाया—रू• ३८८ गगा-प॰ २१६. द् • ३३६ 155 रागा नही--प॰ ४१, २२६. गाउरमाखा—प॰ ६१. गाधीय प्रसायत—दू० ३६०. गगदास की साददी-प॰ ४, म गाथी—५० २५० यपारहे—दू० १६२, १६४. गजनी--प॰ २००. द् ० २१४,२६९, गादरागरू-प० २२२ २००,२०८, ३१६,४४४, ४४७, गाधिपुर—दू• १४

शिरनार-पढ ६२,२२१. द् ० २२४, २४१, २४८, २४६, २१०, २१२, ४१०, ४६० गिरराजसर—दृ॰ ३१७. गिरवर-प० १९७, १६७. गिरवा-प० २, ४, ६४. गींगोछ—प० ११⋷. गीदाखी---व० ४१४. गीडासी का तालाच--१० १८६. गीघळा---द० ३१३. गुजर्शवाली बाहत खडु—हू॰ ४२६. ग्रजरात देश—प० ७, १८, ४४, ४८, 40. 28, 22, 26, 40, 91, on. 98, me. 104, 119, 120, 128, 122, 99=. 148, 350, 353, 360, 188, 299, 292, 292, २१६, २१६, २१६, २२०,२२२, २२६, २३१. दु० ४, १६, ६४, ६६, मर, मम, १०६, २२४, २४४, २६०, २१६, २८३, २८७. 314, 3=8, 348, 819.

गुजरात (पनाय का नगर)—हुः 90. गुद्दा--प॰ ३६५ गुडियाद्या—व्• ३१०. गुड़ा---प॰ १. दू॰ ६३७, धरून. गुड़ा, सिर्घां का-प॰ 114.

गडा. रासे का--ट॰ ३६३. गुरली—प• ६६. गहिली-प॰ ११८. गॅगोर---प० १०३, १८३ गॅंडसगडा-प॰ ११८. गॅंडवाण-प॰ १०१. गुँदक---प० १६८. गँदावस -- प० ११= गँदाच-इ० ४६ गँदाली-प० ४. गेडाए-द० ४१३. गेमखियावास—द् ११८, गॉडब्र-प॰ ४१०. र्गोडवाना—५० ७१. गोंघवास—कु० ४२६, गोद्योद--द्०२१२ गोकर्ष तीर्थ-प० १२. गोगवित्यार—ऱ्० ३४७. गोगबीसर-उ० ३१७. गोर्गेदा -दे - "गोर्घ दा"। गोर्घूदा-प० २, ३, ४, ४८, ६८, ७२, १३२. गे।डिया-प० १४. गोठीताव (गोयर्का)—५० ७४. ४१७, ४३४, ४१०, ४६१,४८३.

गोड्बाड्—प॰ २४, ४२,११६,१३१. द्० ४४, २१७, ४०३. गोद्रहा-पः २१७. गोषजा-( गोटीलाव )--प० ७४. गोदरी-प॰ ३७१, १८०. गोधयली—द०३४६.

गोधेलाय-ट्० ४२१. गोपदी-प० १७३ गोपलदे---प० १०६ गोपाया---प॰ २२४ गोपारी नीवली-दृ• ११६. गोपासरिया-दृ ३३४. गोविळ—प० ११६ गोमती नदो—दृ० ८, ११ गोयद्--द्० २४३ गोर्थदपुर-प० ११= गोर--प०२०० द् ०३१६ गोरखपुर—दृ० ३१३. गोरहरा—द् ० २१७, ३२२ गोलकुंडा—द० ४४० गे।लावास की याहरी—दै॰ ४०४ गोलीराव ताळाच--व ॰ ४ गोवळ-प० २३०, २४० गोहित टोबा---द्० ४१६ गोहिलवाद-द् ४६० गोही-द २ २ १६ गीद-प॰ २३१ होदों की लाखेरी-प॰ १०१ गौरी सर—द० ४५६ प्रावधी—दृ० ३२१, ३४७ ग्वालियर—दू० ३, ४ १२, ४४, ४४ २१२, २१४, ४८२, ४८३ घटियाली--दृ० २१६, ३१३ घटियाला—प॰ २२८ २२६ दृ०

घडसीतर-४० ३१३, ३४१, ४२२ घयला-प० १४४ द० ३२७ घषोली--- इ० ३२३ घरोल—द् ० २४४ घसार--प॰ १. वविद्या---द् ० २१२ घाटा-प॰ ४ घारावळ--प॰ १ घारा, सायरे का-प॰ ३ धाटी-प॰ १०२ घाटोडी--प॰ १०२ घायार्--प॰ ११= वासोरा या घासोराव—प॰ ४ घामट—द्•२१७. घासकरय-- द्० २४६ घाससेवय-द् ० २४६ घासर-प॰ ४ घीघोळिया---द् ० ४१४ वृधरोट—दे०—"धुधरोट" । हुचरोट-प० २४४, २४७, २६० दू० ७१, ७८, १२६, ११८, 148, 180 धुरे मडल-प० २४१ द्योधा-द् ७ ४१६ घोडा धावही-दृ॰ २४६ धाडाहरू--- दृ० ३८६ धोसमन-( घोसु डा १)-प॰ ७७ घोस् दा--प० ७६, ७७

चग--द० ३०७

चंगारवादा-द० ४०७. र्चगावदा--द् ० ४०७. चंडाविया—द्० ४०४, ४०७, चंडावल---दर्वे ३८७. चंडावो—द० ४१७. चंडासर-प॰ २४३. चंदवासा—प० १. चँदेरिया--द् ० २४६. चँदेरी-प• ४१, ४६. दू० ४७. चंद्रगिरि-- द् ० ४५०. चंद्रभागा नदी-प॰ १०४ चंद्रावत नगरी--प० १२३. चंद्राव, भाटो का--हु० ३४६. र्चद्रावत शमपुर-प॰ ६७. चंद्रायती—प० २१४. द० २७०. र्चवाबाग-प० ६६. र्चयत्र--प०८, १०१, १०३. टु० Bo=. चन्नतीर्थ--दृ० ४६३. चनार--प॰ ३३३, १३७. चम्बल-दे०-"चंबल"। चरसा की डूँगरी--प॰ १८६. चरकाट--प० १११. चाहाहा —प० ३१≒. चवरदी---पव ११७. वयरागद्र--हु० २११, 333.

218.

चयराट---प॰ १७७. शवादी---प॰ १७६.

चौत गाँव—प० ह.

र्चाही-द॰ ६४३, ३७०, र्चाटरा--प०१८३. चौंदरख --- द० ३६७. चाँदसेया-दु॰ २०. चीपानेर--ए० १६७, १६८, २१४. ढ० ४८२. चीपासर---द्र० ३८६, ३१८, ४११. चाख्—प० २४३. चाचरदा--प० १०३. चाचरनी—प० १०३, १८६, १८८. वाटला—प० २४४, २४४. चारस्--र० १, ४, चाडो--व० ३७८. वाधय-दृ॰ ३१४. चापोळ-प०११७. चामू —-हू० ३०६, ३६४, ४११. चाम् की बासणी—कृ० ४३१. -- विसमेवी-दुः ३३४. —सायरीज—इ०३७३. चार छुप्पत---प० ३. चारख खेदी--प० १४. चारणों का पेसवा-प० ११६. धारमुजा--ए० ४३, वावंड--१० २, ३, ४. षावंडिया—र्• ४०४. चावढेरा--ए० २१७. चावह--द् ० २१६. चित्तोड्—दे०—"चित्तीद"। चित्तीद्-प॰ ३, ६, ११, १४, १६, 10, 15, 21, 28, 24, 24,

## ( १३४ )

रेण, रेम, वे०, वेर, ४०, ४१, ज्र-नृ० २४४. 88, 84, 20, 21, 22, 22, चुहद्वसा--क् १६०, १०१ चराता पहाड़ी—प॰ १३० ₹**₹, ₹6, ₹8, ₹5, 20,** 20, चेदि-दृ० ४४८. 42, 44, 4E, 58, E0, 83, चेराइं--रू॰ ४०१. ₹¥, ₹₹, ₹¤, 10€, ₹ο¤, 104, 111, 120,142, 100, चोद्रा वासणी-- रू॰ ३८६ 108, 218, 215, 218, 220, वाचा।--द० २१= २११. तू॰ १०, १४, १०४, चोटोसा—द॰ १०८ 105 100,105, 111, 115, चोपर्दा--दु० १४७, ३८१, ३८६, 80\$, 818, 810, 12E, 166, \$E0,\$E8,\$43, चाम -द० १६. 810, 802, 851, 852. धित्रकृष्ट—द० १०७ घोरवाइ---द् ० २४१ चिनही, शासीप की-दृ० ४०७ चोल—दू० ४४म घोली माहव्यर--प॰ ११. चिमर हैंगरी-प॰ १८६ चालेश—प॰ १ चिश्यात कोर-प॰ २०६ चिहु—दृ० ३१०. चोहरू मूँद्वा--द्र० ४०१ भै।वडी---त० ३⊏६ चीववारास—प• २७ पीताखेडा—प० **६**१ **६**६ चौकीगड---द० २१२ चीधद्--द्• ६. चौगामहो-ए० ६४ षीधीडस-प॰ २४१ चीताला-द० ४१७ चाराई--द॰ ३४० चीनदी---प० १८० चौरासी—प० २२४ चीवली---प० ११= चीदा गवि—प० ११० च्यार झुप्पन---प० ३ चीमणवाह—दू० ३७३, ४१७ द्यार भुज्ञा--प० ४१ चीखा--प॰ ६ चीहरदा--- ५० ३१= ञ्चडार्यी—द्० ४१७ चुडियाछा--प० ११म खुन्न्या--द् ० २४४ च्ँडासर—दृ• ११६, ११८ छप्पन—प० १ च्हा राणापुर—ट्० ४६२. बुद्देग्टरम्—प० २४३, २४४

खाइया—व्• २२४.

प्नी—दृ० ३५३

हाहाबाई--द ० ४२३, छापर-प॰ १८६, १६०, १६३, १६४. दू० १००.

छापर द्रीयपुर—प० १=३, १६४, 1६६. दृ० ६६, २०४.

छापरेह--प० ६४. त्रापरोली-प० १७.

छाली पतली—प०१, ४, ८, छीपिया—ड० १६**८.** 

छीला—द**० ३**६८.

छोटण-प० २३४. छे।टले रियाधीरसर—प० २३३.

छोटी मालावाह--द् १७२. छोटा उदयपुर--प० १६७.

छोडो---द० २४६. त्त

जंगल कृप—प० २४४. जंगत देश-प॰ २४०. जंगलघर—दे॰—''र्जागल्''।

जगहवास-- द० ४३. अगदेवाला—द्**०३६०** जगनेर-प० ४, ६०, मन, ११०.

ञ्चगनेर, राजा का--प॰ ४.

जगमाख की सवाई---दू॰ ३४३. जगमेर-- दे॰ -- "इसनेर"। जगिया---द्० २१६.

जिंदया-पर ११८.

जतहर—दू० २११.

जयपुर---प॰ २११. हु॰ १.

अमना नदी—प०२**१६**.

जरता-प० ४, ४, ६, १०३, जलखेल पाटस—ट्० ४७. जवसाव घारा—दृ॰ ३४६.

जवसी की तलाई-द ० ३४३,

जवास--प० ४. इ. जसरोसर--प० २४२.

जसवैरा—द॰ ३४७.

बसोडर--प॰ ११६.

ससोल-द० ३४७, ४३७ असोस्राय---ए० ११८.

जस्सासर—द॰ ४४६,

जहाजपुर-प०३, ६, १८६, २१८.

जहानाबाद—द् ० ३४८,

र्जागल् -- प० २३ म, २३१, २४०, २४३, २४४, २४४. दू० हु,

. 185. লমিলা—সূ০ ২৬২,

जाकरी—रू० ४४७. जालस-प॰ ६३. आसवर—ए० ११३

जायोस—४० ३७. ज्ञाजाली—५० ६३.

जाजीवाल-द० ४२२. बामबा--प० २३४. जाटीवास—द् ० ४०८.

जांची—दृ० ४११. जायीवाडा—प∙ ११६.

वानस---दू० २४८. जामडा--प॰ ३११.

जामसगर—द् ० ४५०. जामोर-प० ११८. जायळ—प० ११६, १८४, १८४, SEE. जायल चौष्ठ--दृ० ६८२. जारोहा---प॰ १. जालस—द∙ १६२. जाजिया—द०२४७. जालीवाडा--प० २१=. वालेकी-ड॰ २४८. ३६८. जाखेार—दे॰—''जालेार''। जालोरी-प॰ २२१ जाखीर—प॰ ३, ≀३७, २३, ४२, EE. 190, 198, 120, 122, 120, 124, 141, 142, 122, 148, 148, 145. १६०, १६१, १६२, १६३, जुड़ा-ए० ७. = १६४, १६६, १६६, १७३, जूडियसिवहा-ट्० ३१० १७७, १०८, १८०, १८१, ज्याली-दृ० १३८. १८२, १८३, २३२, २४६, जून किराह्-प० २३३. २११, २१६, २१७, २१८, २६० द० ६६, १६४, २००, 국도망, 국도본, 국도독, 축축당, 181, 15t, 15t, 15to, ४४३, ४८३ जावहकड़ी--प॰ ११६. 

जायर-प• २, ३, ४

जावास-प• ११८

जाहब्देवा—प० ११८.

विविधाकी—ट० २४६. जिवास-द० ४४६ जीगिया—द॰ २१७ जीश्या-ए० ६४, ७२, ७७, ६४, 32 जीरावल-ए० ११८. जीळग**री—प**० २३ जीलवादा—प०३. ४. १०३ जीली--द० ४४७. जीहरण-दे०-'जीरण ' जद-देश--"जद"। जलोला---प० ६४. जवादरा-प॰ ११६, जही—ए० ४ जनस का बेश--द ॰ ४६१. जट-द० ३३८, ३१३, ४०४ जुनायड़-दू॰ २२४, २४४, २४०, P&1. P&2, P&2, P&2, ४१०, ४८२ ज्विया--द् 1६६. जुरा—ह० २८२ जेटायी -- दु० ३४३ जेसल---दृ० २६०. जेसबमेर—दे•—''जैसबमेर''। र्वसराया-द० २१६. åaकेार--प> 1⊁२.

जैतप्रर---द० १६६, १६४, ४४४. जैतवादा-प्राप्त ११८, १३७. जैतारण--प॰ ६०. =३. =६. २४३. ट॰ १२२, १२४, १३२, १६०. \$24. \$20. र्नेतीवास—वृ• ३८७. जैवाध—इ० २८२. जैराहत--इ० २४६, ३४३, जैसजमेर-प॰ ६६, १२४, १७४, ₹₹₹. २२१. 229. ₹80. २४२. २४४. २४**४.** २८७. ૨૪⊑, ૨૪૨, ૪૦ ૭૪, ઘરે, 88. 930. 202. 200. 20C. २१७. २१८, ₹१६. २४६. ₹७१, २७४, ₹६9. ₹9₹. २०७. २७६. ₹:5€ ₹50, २८२. २८३. २८६. ₹5. २₹₹. ₹80. ₹₹1. ₹₹₽. २६६. ३०७. \$0 E. २१⊏, 393. **₹\$**₹, 333. ₹98, 314. 290. 394. 220. ३२६, 344. 344. 3 Q U. 324. ३२७. 335. ३२१, ₹3₹. इ३६, 220. 328. ₹8₹, 281, ₹४₹. ₹8₹, 284, ₹80, ₹8⊏, ₹8€. 380. ३४१, ३४२, ₹₹૪, ३४४, ३४१, ३६०, 348. ₹61,

३८०,

856, 688,

340, 538

४४१,

ध्रम्, ध्रम् जैसला--द० ३६४. जैसावस--द् ० ४०=, ४२३ जैसरावा---द्० २४६, ३८१. जोहयाबाटी-द् • म३. ञोगाज-द० ३३४. औसी का सालाय-प० २४०. द० 322. जोजावर—प० ३. ७६. जोद गाचवा--द् ० २४६. जोघडावास-ऱ्० ४०=. जोबपुर-प॰ ३, ३२, ४६, १०१, 12=, 128, 184, 144,144, १६८, १७६, १७८, १७६, १८०. २२१, २२८, २३१, २३६,२३७, २४०, २४७, द्० २०, २२, २४. २६, २८, ३०, ३१, ३७, ३८, 85, ઘરે, ૧૨ે૧, ૧૨૦, ૧૪૯, १४६, १४०, १४४, ११८,११६, १६०, ३६१, १६२,१६३,१६४, 144, 144, 2 of, 288,200. २०१, रेप्परे, २६८,३०७,,३२५. ३२१, ३२७, ३३२,६३६,३६४. ३३७, ३३८, ३४१, ३४१,३४८, देश्दे, देवर, देवल, ३०७,३७३, ३७१, ३०८, ३८४, ३८१,३८७, रद्रद्र, २६४, २६६, २६७,४००. ४०८, ४११, ४१४, ४१२,४१०, ४१८, ४१६, ४२२, ४३०,४३४, 281. ध्देर, दश्क

(१३८)

जोषनेर-नृ० ७. जोरा—ए० 110. घोलपर---प• ११७ लोळवोसीडी-प० ९०३. जोबापुदी—द० २१३, जोनावर—प॰ १≹२ जोयनार्थ--- दुः १. जीनपर--द० २१०. # फॅटाडिया—ह्॰ ४१७. क्तरा-ह० २४६ मक्री-दृ० ४१४. म्हल-प० १. मांचर-पः ११६. र्मामोरा—द् ० २५७ महीतज्ञा गवि-प॰ १६३. फरिला--प• हर र्मावरा -- प० ११=. र्माव—द० ४१७ र्मासवा-दृ७ २०६. म्हासी-प॰ ७१. महादहर--द० २१३. माडोब---प॰ ३ म्हाडोली—प० ११७, ११=. माहोली रंगरावटी--प॰ **=** मात--प॰ ११= मावर—द० ३१४. मालाबाइ--- ३० ४६१, ४६२, ४०२ मालावाइ, छोटो-इ० ४७२. मार्जीकी साद्यी—प॰ १३, १८

संबद्ध - प० १६४, १६६, ११६७ म् सा--पः १६६. में में बादा—१० ४६२. मॉपदा गेडा--ग॰ **१**. मोटे खाव—४० २२३ मोरा-प॰ १**१**८ टंक—हे•—"टॉक" : टाँटोई--ए० २००. रोजली-ए० १३७. टीयदी---द्र० ४०⊏. टीवरीयाखो-द॰ २४६. शेदी-ह॰ २१३. टेड्या—द० २४६, २४६ टॉक-ए० ६ इ० २०. टोडा-प० ६, ४२, ४३, ७१, २०१, २०२, २१६, २२०. दू० १७, 15 टोड़ा या तोहा -- प॰ २१= टोडे की टावर—प॰ ह टोमा, खेतपाख का-न्दू॰ २१६. टोठाया —प॰ २१७. रुपरावडी—प॰ ४ इट्टा—प० २०१ द् १८२, ३२४, 322. टरहा—दृ० ३२७. टाक्स--प० ११७

टाक्सरी-प॰ ३४०.

मोंमरी, घोषसी वी-१० ४०३

होद्या-प० १२४. ठीकरदे-प० ११४. डे।गरी--द० ३४१. द्ध डोडाबाद—प० १=७, द्० २३७, खबर---द्द० ४६१. होत्रवासा—द० ३८, द्धमर--प० ७. होदियाल-प० १३०. तू० १६४. द्धमायी-प०११७. र्जागरा-प॰ १८१. डोयर—द॰ ३६२. डांगरी-द० २४=. ह्र द्धविर नेहछाई---ट∙ २४६. दमदमा--प० ११६, ११६. डाँमला--द० २१६. ढाका—दु० २०३. डाक-प॰ ११७. दाणी-द ३३. डापर—द॰ ४६१ ढाहा—इ० ६८ डाभदी—टु०३६४. दिकाई--- र० ४०४, ४०६, साहल मैदल-ए० २९६ टींकली-प॰ ४७. द० ३३१. डिग्गी--ट० २३. डीगसरी---द० ४४०. र्धावले।इ—प॰ ११८. द्वंबाड—प०२१=, दु० ४, ४४, हीवाही-प्राप्त £\$, 208. दीहरा—द॰ ८३. इं वाह-दे--"इं वाह"। धीडवाया—दः १०२, १७२ ढोळ-क्लाल---प० १ दीले बुदक— द॰ ४६१ ਜ र्हेगरप्रर—प॰ १, २ ३, ४, ⊏, तंसोट-- द० २६०. १७, २०, ६८, ७२, ७७, ७८, तई चर्डतरा--द० २४६. 98, 도이, 도입, 도국, 도움, 도상, तगरावाद्—दृ० २४४. ¤६, ¤७, ¤¤, ¤६, ६०, १९२, तदते।ली-प० ११६. १७० दू० ३४६, ४२६ तद्वगी-प॰ १९७, हँगरी-प० ११६ तर्याया—द् ० २४३, ३६०, ३६७. हँगरी, देवीजी की-ए० १८६ राष्ट्रमर—कु० २५६. २७1. ---विनायम की---प॰ १८६ त्रखोट—दृ० २४६, २८२ टेड्डा--प॰ ११= समणी-प॰ २२१. तराहर-प० २०० येह—४० ३१३. राज्यादा—रू० द१.

तल्सेधेवाला—द् ० २७६ तबाई घणी जैतरी—हू॰ ३४६ तलाई, जगमाच की—्र० ३४३ --जवणी की--द० ३१३ --दवीदास की--द् ० ३१३ ---राजवाई की --द् ० ३१३, ३२७ —राणा की--रू० ३१*१* तलाजा—दुः २३० तहनगड़--वृ• ४४१ र्वात्वास-प॰ १७६, १७६ ताँवदिया--- २० ४०१, ४१८, ४३० ताय-प०३ दृ०३८३, ४१० ताया. महा सालकीवाका--द्• तारागड--द० १४४ तालाव, गीदारखी का—प॰ १८६ -गालीराव-द् ० ४ —मडख—रू० २८४ —वीका सोछकी का—दु॰ ३१६ ---रायमछ का---द्० ३०७ —राव का—रू० ३१३ तावियाणा—प॰ १८० र्शंड-- ए० १८३ तुहत्क—प० २३१ तुवरा-ि-द्∘ ३⊏६ तिमरणी--प० १७≈, २१७ टू० ३≒६ विवसींगड़ी—दू॰ २८४ तिवाद्यी-द् ३१६ विज्ञायोस खतासर—ऱ्० ३३२ ध्रर—प॰ २७

विवरी-प॰ ११८ तिसा--इ० ३२२ तीतरहो--प॰ २७ तबमाळ की सादकी—प॰ ६३ तज्ञसागर् ताखाय---प॰ १४ तेज्ञा का राजला — टू॰ ३८≍ वेळपरा—प० ११७ तेसा-प॰ ११८ ताउरी--ए० ४४, २१८, २१६ तादा-प॰ २२० ताहा या टोहा--प॰ २१६ ताबार्ज - द० ३४३ तोसीना-म• २३= जियरा--द् • ४०४, ४२४ त्रिपुर या चदी--प० १०० प्रहर-प० 11म श्रेतातीर्थ—प∘ २२६ च धबुकड़ा--ह० ३१४ यक्षवट—-दृ० **ह**६ थली-प०११० टू० २३६ वर्तुंडी-प॰ २४४, २६० धहिधाय दुनेरा--दू० २४६ घावर-प• ११८ थाहर वाससी-द्० ४२३ शहरी, गोळावास की--दू० ४०४ थाहरून-ए० ६४ धिराद-प॰ १७१ धुलाया--द् • २४७

( १४१ )

घोम की खारही-प॰ १७४ दातीवाड़ा-प०१३२. दू० ३८६, बोहरगढ—द० ४८१ द द्यद्वसद्वाव---द्व २५८. दक्षित्रन—देव---''दिचिया''। द्षिण-प॰ ६८ दू० ३१६, ३६६, ४०१, ४०७, ४२२ ४१०, 629 दक्षिणापय-द् ० ४६०. दलन—दे०—'दक्षिण''। दताखी-प॰ ६२, ३१७, १३३, 137. 188 दतिया---द० २१३ दभोवा—र∙ २१२ दमोई—द०२११ दमे।दर—द० २५७ दरिरे-प० १६६ तू० १७६ दत्तपस की वाय--द् ॰ ३४६ -- भाटी की बाव-- दु० १५७ दक्षेत्रिक क्लेक्ट--प॰ १, म दखे।छा---प० १ दसाडा---द० ४६३ दसोर---प० ६३ दहियावत—प॰ १८३ दक्षी गाँव--प० १⊏३ दहीपदा---द्० ४१८ देहीपुरा---प॰ १७६ द्वदेश भाषाहर—दृ॰ ३७३ दहोसतोय-दृ० २१८ द्विनिया--प॰ १८०

३८७, ४१७, हागवाल-द० २४८, टासराई देसरखा-प० ११= दासख—प० १६= दाहिनासा--प॰ ३ दिल्ली-प॰ २२, ३६, ४७, ४८, BE EO, 원원, 100, 120, २००, २१३, २१४, २३० ह० 8, 84, 44, 50, 51, 48. EE, 148, 161, 168, 188, २०७, २४६, २११, २६९. 300, 316, 318, 338. ४४३, ४४४, ४८२,४८३,४६२. दिहायला--- द० २१२. दीवात-प० ७१ दीव बदर-प० २९४ दुजासर—द० २४६ द्रगद्र—प०११६ टुणियासर—दु० ४१४ दुरंगगढ़--द्० २६०, ४८९ दुसारया--- दु० ४५५ वूधवाड़ा—टू॰ ३=४, ३=४ द्धोड्—दु०२०≈ द्नी—दृ०७ वेछ—प० १६⊏. देजगर उट्टे---हु० २७६ देतरखा-दातराई--प॰ ११८, देदापुर--प० ११८, १३७ देपालपुर---द् ० २६०, ३१७

#### ( १४२ )

देवारी-प० २. ६, १७, ६४. देवादेहिया-- रू॰ २४७. देरायी नदी-द् ३१३, ४६२, देवाली--प॰ ४७. देरावर---दू० २६०, २६६, २६=, देवीलेहा---ए० ९०३, १६४ 900, 221, 227, 224, देशीत्री की हमरी-प॰ १८६. वैरे॰, वैश्व, वैश्व, वेश्व, देश, देवीदास की सर्वाई--ह॰ वैश्व, ३६०, ३६७, ४⊏२. देशसर—द॰ २४६. २७६. देसहरो-प॰ ४. देशहर-- ट्र• ३६०. देसरी--प॰ ४, ४४, २१७, देखवाडा—प॰ २, ६, ३०, ११८, देसीहा-- ३० ४३४. देहरा-प॰ २४३. 114, 130. देवेाईं—प० ११८. देहरा मगरा-प॰ २. देवलेत-प॰ १११. देहली--दे०--"दिल्ची"। देहात मान्वी—७० २२८ वेबगड--ए० ३४. दैतीवाडा--प॰ २४१. देवगदाधर-प• ४. देवेगिरि-हे -- "डी जताबाद"। देखोलाई---रू॰ ३८६ देवतक्हीसी-- द० ४६१. देशसी—दृ० २०७ दोस्रताबाद्-ए० ६८, १००, १७६ देवपहन- प० १४४. द० ४४३. ट० २१४, ३६७, ४१०. ४≒२, देवरावर--द॰ २६१. देवरासर—२०२७१, २७६ 243. हेग-दू० २४८ ३१४, ३१४ दर्वास्तया-प० १, ३, ४, ७, ३४, दोवपुर-प॰ १८१, १६०, १६३, **₹₹. ६₹. ७२, ७**፰, ⊑६, ₹₹, ६४, ६५, ६७ दू० २०६ १६४, १६५ द् १००, १५६, देविखया प्रतापगढ़—प॰ २४, ४३ २०७, ३३७. द्वारका-प० १११, २०१, २०२, देवली-प॰ स. दू॰ १६८ २३३ ट्∘ =, १०, ११, ४४६. दवलीयाली--प॰ १४**८** द्वारसमुद्र---द्र० ४१०, द्वसीवास-प॰ १८३ द्वारावती--द्र० ४४= देवहर--प॰ १. दौसा—द् ०१. देवा—दू० २१३ देवाइत-दू० ३४४. IJ देवा का मेपेारा—दू० ३५७ धॅप्डा--ट्० २१०, २६२, ४६२.

धणला--दृ० १०३. धघोछाव—द्० ४०३. धनवा—उ०२१७. धनवाडा—प० २३. धनारी—प०१३७ धनिया वाडा--प॰ ११⊏. भनीरी-दे०-"धनेरी"। घतुवा--द्र० २१६. धनेरी-पट ११७, १३८ धमायो--द० २११. धमोतर-प॰ १६ घरियायद-प० १, ४, ७, ६६, ६३. द० ४७, —जीहरण घीरावद—प॰ ६३. —धोरावत—प० १६. धरोख-द० ४४०. धर्यावद—दे०--"धरियावद'' । धवलहर—द० ४४।. घवतासर—द० ३४६. धवलेरा—द॰ ४१४. धवा---द० ३६२. धवा की सिल्लगी—दृ० ३८७. र्घाषत्रस-प॰ ११७, ११६. षांधाणी--दः १४१. र्षाधूमर-- दृ० ४५४. ঘাহ—তু∘ ৭০⊏. • ঘাত্য—ব৹ २**१**⊏. धायता—प॰ ११७. धात देश-दू॰ ४८२. धानेरा-प॰ ११८.

धामणी—द॰ २१। घार—प०६, ४७, २३२ द०४, २१७, २२०, २७०, २७३,२७४, ¥29. घारग्वाय चौकड़ी—दृ० ३८६. घामशिया—प॰ २५७. धारता—प० ३४. धाररी-दु० ३४३. धारवा—ए० ११= धारा नगरी—दे०—"धार" । र्घोगणा—द० १०३ घीखोद-द० २१६, २१७, २१६, 224. घोपली—प०११७, घोरावत-धरियावद--प॰ ६६. घीरावद--दे०--"घरियावद" । र्धेवावस-प० ११६. धुमराज---प० २४४. धन्नकार-प० १०३. धुलेव-प० १०३. थोडगाँव—१⊏६. **पेःडाइडो**— द० २४६ धोघारार्खा<del>—द</del>० २७६. पोर्धका—६० ४४६. धोरंधार--दू० १६७, १६८. धोखका---प० २२२. घोलपुर—दे०—"घोखपुर"। घोजहर---दे०---'धीलहरा''। धेवसा—द्० ३२१. घालपुर--प॰ ७६, १७६, १७७,

# ( 888 )

|                                       | -                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| धांतहरा-प॰ ६४. दू॰ १४६,१४७            | . माकेाड़ा—रू• ४१=.               |
| तू॰ १३३, ४६३, ४६४, ४६६.               | नागाज-प॰ १८३                      |
| न                                     | नागद्ह—दे०—"नागदा '।              |
| नंदराय-प॰ १, २१८                      | नायदा-प॰ २, १०, १३, १४,१७         |
| नडवा बाचरेड्डा—प० ६१                  | नागद्वह या नागहददे "नागदा"।       |
| ननेजदूर ३३४, ३६४, ३७४,                | नागरचारुप॰ २१६                    |
| 200                                   | नागराजमरद्० ३२७, ३६०,             |
| नया नगर दू० २२४, २२७, २२८,            | नागरी-द् ० ३३४.                   |
| २४१, २४२, २४४, २१०,                   | नागरेरइ॰ ३४०.                     |
| २६१, २६२, ४६०, ४६१,                   |                                   |
| ष्ठ६३, ष्ठ६४, ष्ठ६७, ष्ठद्रा          | नागीयी—प॰ ११८.                    |
| नावर-ए० घा ११६. ह० ६.                 | नागोद—देव <del>—"</del> नागार" ।  |
| 2, 12, 12, 28, 205, 212,              | मागार-प॰ २४, २६, ६३, १४६,         |
| ध्रद्भ                                | 1=2, 1=€ 1=€, 1€=,                |
| नरसि <sup>*</sup> हगड—प॰ २ <b>४</b> ६ | २३२ २३७, २४१, २४२,                |
| नरासि हवाबा—रू० ३४२.                  | २४३, २१३ तूब १४, ८३,              |
| नरायदू० २६, २४                        | ₹1, ₹२, ₹₹, ₹¥, <b>₹</b> ₹, 101,  |
| भरावसप॰ १७६.                          | १०२, १०२, १०६, ११०,               |
| नमंदा—प०१६६.                          | 112. 125, 140, 144,               |
| नवकोटी—प० २३३                         | १२६, १६६, १८७, २८३,               |
| नवसरा—प० १४६, १४६, १६७,               | २११, ३०१, ३४२, ३१२,               |
| 15=.                                  | ₹4=, १६१ ₹=•, ₹=1,                |
| नवसा नाहेसर—२० ७, ८.                  | ३८४, ३६२, ३६३, ४८१.               |
| नहवर—दू∙ २७६.                         | नाचाचा — टू० ३४३, ३६ <del>०</del> |
| नाँदयोट—ऱू॰ ३१७.                      | नाद्वाईय० ४१                      |
| र्नादियाप॰ १९७, दू॰ ३८७,              | नाइसि—पः ११६.                     |
| ¥01.                                  | नाड्ख—दे०—''नाडोख''।              |
| नदिय—प∙ १०३                           | नाटेल्डप॰ ७७, ९०४, १०४,           |
| माईप॰ १७.                             | 198, 180, 188, 188,               |
| ना≆याद्∘ ३६०.                         | 148, 101, 102, 1=8,               |

११म. २२०, २६०. द० १०३, 1 . 9. 114. 9=1. नायवाणी--द० ४४४. नाथसर चालु—द० ३७०. नादहा---दु० ३४३. मादोती—द॰ ३२. नानाम्रो-प० ११८, मानुवे वाषरे**दा--**व॰ ३४. नापावत--द०३६८. नाभासर—२० ३७३. नामी-प० ११८, १३४. भारंतगढ---इ० ४८२. नारद्याः--प० १३१. नारदेश—प० १९= नारमील—दु० २०७. नाराखेहर-इ० २७७. मारायणसर—द् ३२७. सारायणा—दु० २३१. नावा---दृ० ३४५. नासिक द्रयंषक--- १०, नाहर या नाहेसर<del>--प</del>० १, ७, ८, 99. माहर खाव-ए॰ ११**८.** 

91. नाहर जाव—य० ११इ. नाहवार—कृ १२७. नाहेबर—चे० 'नाहर''। दिनारिका—कृ १२०. भीवा—कृ १८२. नीव्स—प० ११७. नीतेहा—प० ११७. नीवडी—दू० २१७. नीवडी—प० १४१. दू० १४१,

३१७. नीर्वाई—दू० १. नीवाज—दू० १६७. नीवादा—द० १६८.

नीवालिया—दू० दश्दे. नीमिया—दू० दश्दे. नीमय—प० ३, ४, ७२, ७७, ६४,

६६. नीवाई—रू० २८, नीलफंट—प० १७७, नीजपा—रू० २७६. नीजांवा—रू० ३८६.

नेनस्वादा—प० ११६. मेहवार्द्ध—दू० २४६. मैठाया—रू० २८२. मैयाया—प० ११०. मैयोर—प० ६६. नेरास्टा—दू० ६४०, ६७४.

नीखा--प० ११७.

नेगरदा—दू० २४≖.

नासदा—दू० २२०, २०१. नोससेवदा—दू० १२६, १६०, १६७. नेम्या—दू० १२७. नेम्द्र-प० ११८.

नै।समारण वेश्वा---क्० २८२. नै।खास उद्दर---प० २१४. नै।सी:--प० =

भीयोख—यू• १६८. ४१

प पंचनद---ह० १७३, १७४, वंचाह्य सुई--- १०१. वंचायापर--प० ६४. वेजरी--प० ७८, पई-द 100, 110, 110. पईमधाडा--प० ४. पखेरीगढ--प॰ १६=. पगधोई-प॰ ६. पद्मवाली---द॰ २४६. यहावली--प॰ ३०. पविद्यास-प० २२२. द० ४४६. वडे।वियां---इ० =६ वयग---प॰ ११७. प्रयार-प० ६, १७, १६, १०१. पदरेखा-दृ॰ ६८. पद्मोखाई-प॰ २४१. पनवाद—द्∘ २८. पनात-इ० ३०३. पयई--- द ० २११. पवरवा---द्∘ २१२. onimi-do 110 प्यादारी रामावत-१० ११. परिवारां-- १० ३६०, ३६६. पर्वतसर-द॰ २६. पत्तवा—द०३२. प्रवायता--प॰ ३०२ पल्—रू० ४४४. पौचनदा-द॰ ४२३. पौचला-- १० ११६, २४६

804. 833. पचादी माहरी-द० २४०. पांचाल देश--प॰ ६. पाँचाखा---द्र० '४२३, र्पाटवारी--द० २११. पांड्य--द० ४४८. पारही-द् ४६१, ४६२, ४८१. पाटण--प० १३, १०१, ११०, २०२. २०३, २०४ २०४. २०६, २०७, २०६, २९०, २१२. २१३. २१∤. २१७. २२२, २६२. द० ४१, ४३, ¥8, 150, 155, 285, 20\$. 261. 262. 8E1. पाटाळ-प० १७१. पाटीमगरा - प॰ ८६. पाटोदी--प० १७४, २२१. पाहरी -- प० ११६. --माजार वी--र० ४१६ पाडकेंग्डी--ए० ह. पाड़ा--दृ॰ ३२. पाडाय-प॰ १३६ पाडीय, रामा की---प० ११६ पातंबर--प० ११६ पातखसा--द० ४१६ पात्रोद--प० ४. वाधीर-प॰ ११८ पानस्वा-प॰ १, ४, ६ पानीपत---- ४८३ पानीका--प॰ १०१

पाने।रा--दे०--"पानरवा" । पार-प० १०३. पारकर--प० २४६. ३४७, २४६. २४४, २४६. द० २१८, २६५, 22€ पाळडो--प० ५७, ११७, ११८. 116, 124, 126, 140, To 128, 130. पाळनपर--प० १२४, १२१, २४३, पालसी--प॰ ३१८. पाली—प॰ ११६, १११, १६१, 182, 100, 120, 121, 40 **২**૮, **২**६, ११२, ४०१, ४१२. पाळीताया-द॰ ४४१, ४६०. पावदा-प० ११७. पावागड-प॰ ३६७. पासवाला-प० ११८, पिंदुर मापि-प० ४. विंडवा**दा—५**० ४, ११७. पिपचाई---दृद्दः. पिहलाप-प॰ २४१. चीगोषा--प॰ ११६. पोद्योला-प॰ ६, १७, पीठवाळा--दु०३६०. वीधापुर-प० ११७, १३७, २०१, \_वीचावाहा--प० ११८. पीथासर-दृ० ३२१, ३१७. ព្យស្លាញ—៥១ 11E. चीप**बद्दो—प**० १. वीपल बरसाये-दृ २६८.

पीपळवा--द० २१६. पीपला-पा ११६, द् व ३३६. पीपल-प० ११६. पीपन्नेग्य--प० २४६, २४६. पीपाइ-पट ७७, १०१, टू॰ १४६, ११३, ४२२, ४२६. पीपाद का थाडा-ट॰ ३८७. वीले साळ-प• ४६. पीवा--द • ३४७. पीहला--द० ३७०. प्रनपरी-प॰ ११६. पुनरोधारा-इ॰ २७६, पुर-प० ३, ७७. तू० १८८. gest-qo ६३, १८१,१६८, १६६. पूर्वा-प० ६४. पॅगळ--प॰ २४०. २४२. द० ६२, ₹0, 100, 102. 18E, 251, २७७, २८६,३१४,३१८, ३१६, 24°, 241, 342, 360. २७३, २७४, ३७८, ३७६, ३८०. ४३६. पूँछ्य--दव ४००. पूटला, खबेरे का-दुः ४०४. पुडया-प० १०३. पूरा-प० १६७, युना दे—द० ३१६. पुनासर--द् ० ३३८, ४२६, पूमण--प० ४. पूर्व महेवची--द् ३६३. पूरावत मंगरोप-प॰ ६३.

( १४८ )

पूहदी-दू॰ १११. द० २७. वेई--द० ३२. फतहपर सीकरी-प॰ ११२. पेयढाई--इ० २४०, २४६ फलवंध-प० ११८ पेरवा-प० १९६. फखस'द—द०३४७. पेसवा. चारवों का-प॰ ११६. फलीडी--द० २४६. फलोडी—डे•—"फलोघी"। पेहर-द० १०४. पैटग्र--द ७ ४६०. फलोधी-प॰ १२७, १२८, १४४, २४३. दू॰ ३२१, ३३६, १४१. पैसर--द० १८. पोखरण—दे•—"पेव्हकरण"। ₹8**८. १११. ११६.११८, १**६२, 252,358, 300, 302, 204, पोछीषा-द० २७६. 340, 348, 388, 388, पाटिलया-द् २१६. 385, 200, 209, 211, पेतरा. राहडीत का—दृ० २७६. 818, 814, 851. पारवंदर-प० २२२. द० २२४. फागुखी-प॰ ११८. पोत्तावस-प॰ १८०. फावरिया--ए० ११४. पेत्राणा--प० १३४. फिरसूली-प॰ ११७ वासालिया—प॰ ११<del>८</del>. फीराजायाद—द॰ ३११. पेसीतरा-प॰ ११७. वेह्दरय-दृ० १२७, १२८, १३६, फुलिया---द० ४३८ 181, 182, 182, 248, 218, फलसेरड-प॰ ११६. 220, 281, 282,282,280, फ़ुलाज—द्∘ ४२२. 28E, 388, 380, 388, फुलायी—ए० २०२, पृद्धिया-प० ३, ६०, ७२, ७३, ३६३.३७८,३८३, ४१८, ४१८ वेहरवे सोहरे-प॰ २४६. ११०, २१८ द् २१८. ब प्रतापगढ-देवविया---प॰ ४३, ६३. यंका बाजधा--प॰ २३. प्रभासचेत्र--द् ० ४४६. प्रयास---प॰ १६०, २१६.वू० ३०८, वंगस-दृ० ४, ३६. .. वंगा--दृ० २३४, २३७. 368.,888. वंगाळ-प० २३१ द्०३१६, ३२०. দ্দ र्वध—दृ० ३६०. परहारत्—मू० २०६. दंधवगदु—दे॰—''वांघवगद्र''। फतहपुर---प० १६४, १६४, १६६.

### ( १४€ )

बदेरी-प॰ ६४. देधा--- ३० ४४१ चटोड-- ए० ७६, ११०, १८६. वंभीता-प० ६, ७. पटे।दरा--प॰ ११६. यंभेशी-प : १०३. थडीदा---प० ११८. यंषायदा —प० २६. चतवःत—प० २२१, द० ४६१, थंसाद-प० ६३, ६६. 852. यखसी-प०३व. वयाखेदा---प० ११६. पसाडा-द० १४७. वराद--द् ० २०७. धगदी-प० २८, १३४. दू॰ १३८, ववाहत्वा-प॰ ६. द॰ २म. 988. धरोत-प॰ ७७. बगरू---दु० २४. घटलशां--प॰ ६८. यगळाना—द० ४७. बघर—दृ० २७६, चदनार-प० ३, ६, ४१, ६०, ७२, 88, 110, 158, 21E, 218. यधेलसंड-इ० २१७. द ० ४४, १६६ धजास यही--त॰ ३४३. बदायुँ — दृ० ४८१. यज्ञ-द० ३२१, ३४७ षधाजदा---द्र० ३१०, षट पदक—प॰ =०. वनस्भाटी--द॰ २६०. घटचडेाट--प० ७६. =०. बनारस--दृ० २१२, ३११. वदगच्छ---द० ३६२. बनास नदी-प॰ ४, ६, ४३, ६८, घदगाँव--प० ५७, १३६, १२४, 10 . S3 930. बमाबदे—प॰ २३%. बद्धाता—प० ११८. थम्—द्• ४१७ बदला—दु० ४३०. थयाना-प॰ ४६, १०, मह २० चद्वत—प०११⊏. 141, 144, 298. वद्वाल-प० ५. बद्दा मेरवादा—प॰ ७. 48-40 8. 348. बरकाख---प० १२४. वडी-प• १७. वही धजाज—द्• ३**१**६ धरर्जाग—द् ० ३४६. घटी सादरी—प॰ ध३ वरजीय का पाना—दु॰ ४०७. वरज्ञीयरा---द् ॰ ३४७ बहुया--कु० २१२ चरजांगसर—दृ० ४०१, ४२६, बढेछा—द० २३२.

```
( १५० )
```

बाढा--द० २२४ र्घाकानर-उ० ४६१, ४६३ र्वांगार, विखेतचा का याना--- २० २३४. वरदसर--- द० २३१ यरणा--प० ४ 3 £ ¢ दरवाहा—ए० ४. १. र्षांघडा-दृ० २१६, ३१८, ४२४, घरसहा-प॰ ४७ 840. वरसंबद्धर---ङ् २६१, ३१६, ३१६, र्घाट—प॰ ११६. ३६०. ३६२, ३६७, ३७०. र्वाही--- १६३ बाघवगद्र—प० ४६, २५∤, २१६ धरसा—ए० २१४ यरहाड़ा--प॰ ४. र्षामवाह-ए० ११६ बॉमखी का सजेवा-- १०३२३ धरार-इ० ४१०. र्षांसखाइ—द० ७ वराहिळ-प• 11६ वीसदा-प० ७६, ११०, १३४ वरियाष्ट्रेहा-द० ४१६ र्धांस प्रहाला—दे०—"वस्तिवादा"। बरोहिटया—ट० ३५७ वर्शदा--द० ३४१ र्घासवा--- १०० वाँसवाडा-प॰ १, २, ३, ४, २०, बत्तस्य-ए० ६८, १०२ 38, 88, 8E, E\$, EE, E\$, वक्षेत्रका—प० ३३ €0, €2, €3, 100. **₹**₹€ वजार का घाटा--प॰ ६६ बरमदल — दे॰—"वहमँडख" । वास बाह्मा--प॰ ११७ वसंतगद--प• २३३ षाकरवापुरा—प॰ **६** याक्रोख-प॰ २२, ३*१* यसर---र० ३३६ यागढ--प॰ १७, १८, ७८, ७६, बसाद—प० ७२ ट्०२≹६ To. Et. Et. Et. Et. बसी—प॰ ३६ ३३ दृ० १६८ **१६१, २११, २१६ द्** ४२६. वसी वगदी-- १४१. 230. E30 बहरारी—ए० २४१, २४६. यहदी—प**०** ४ वाघलाय-प+ १८० बहद्यनमर--द् ० ४१= ं यहत्तवा—दू• ४०६, ४११. पादसय-पः ११८ बाधवस-दे --- "बाधावास" । चहास्रो----दृ० २१६ वहॅगरी-प॰ २४३ द् ा= १= १. व्यक्तियो-प॰ १३१. वाधी—दृ० ३१६

### ( { XX } )

याघोर--प० ११८. द॰ १८. वाजसीसर---प० २२४, २२६. याघोरिया-प॰ २३४, २३४. षाचढा-प॰ ११६, ११६, वालाधाट-प्र १०२. धाचदेख-प॰ ११८. षाळाणो---द् ० ३५३, षाचण---द्र० ४६२. षालापुर-व १४, ४१८. वाजी--प॰ ११८, षालाभेट---प॰ १८६. यार बहार-दे०-"वरवहार"। वाला या बाल्-दृव ७, षाटेश. रामा का--प॰ ११७. वाबिया---प॰ ३४. पारा या याखा--व ० ७. याठरहा-प॰ ४. ६. यालों वा गवि—द॰ २४६ याबीतरा-द० ४४७. चाडिया—प॰ १६७ यावदी--प०३१८, दृ० ६४६, बादेखार--द० ३४७. यासासी-दे०--"वाराणसी" । धाव, दलपत की-रू ३१६. यावला—इ॰ ४१७, दादत्त सहस्य-५० २०. याप---द० ३४३. थायसई-पर १७३, २१४. बाप द्वांतरा-प० १८३. वासवा—प• ११८ बासखड़ा---प० ११६. षाप्रसासर—द० २१७. वासवी-प॰ १८०. वापला--प॰ १३७. षासधान---प० ११८. वापासर --व० २४६. धावरा—समेळ खापसा—प**०** १ षासुदेव-- ५० ११= वामोला—प्रकार षामह---प॰ २१६. घाहरुमेर-प॰ १२८, १३१, १३३, बार-पर १८६. २२४, २३४, २४०. दू० ८१. बारगाळ—द० ३३४, ४१३ बारा या बारदा-प० रे. 884. घाहण-दृ० २६१. बास्ट—द॰ ३१३. बाहरड़ो या बाहरड़ा—प० १, ६. बारू ह्याद्य -- दृ० २६८. चारे गांव-त० ३८४. बाहरतोवास-प० १८३. वाहरे।ट-प॰ ११७. वासचा-प॰ ११७. बाहल--प॰ ११८. थालपुर--प॰ १७८, धालस्या—दृ० ४००, ४०३, ४०४. विद्वसर-४० २१२.

### ( १५२ )

```
वि'कपर--रे०--"विक'पर"।
                             योजज-मृ० ३१६.
विद्रक्षी—दृ० १४४.
                             विमलोध-द॰ ३६३.
                             योजा---द्र० ३१३
विलोद--- ४२३.
                             बीजानगर-देव-"विजयनगर"।
विमाऊ-प॰ १०.
                             थीजापर---प० ३०२. द० धरु
विष्ठान्—प॰ १७७.
                                222
विद्वार प्रदेश--द ० ३१६.
                             वीजावा---प० ११४.
षींक्रवाडिया--दे--"बोक्रवाडिया"। बीजावासयी--ह- ३८८
मींकेया -- प॰ १२४.
                            बीजोराडी--द० २४७.
धींकेली विख्यावाची—व ६.
                             यीजोब्रियाँ--प० १०४.
वीकमपुर---प० २२६, २४०, दु०
                            वीसरा—प॰ ३३
                            बीम्नवाडिया—दृ॰ ३६७, ३८८,
   241. 221.
थीकानेर-प० ३६, ७६,
                                388, 833.
                      122.
                            बोस्रोता-दृ॰ २१६, २७७.
   154,1221, 280,
                      रधर,
                            थीम्रोसई—ट्०२४१, ३२७, ३४१
   २४४. दृः 11, २१,
                      140.
                            बीटखोक—द० १४४, ३६३,३७३,
   165. 187. 183.
                      188.
                      ₹०३.
                                Boo.
   184. 184, 188.
                            बीठू---दूब ४२२.
   २०४, २०४, २०७,
                      २७६.
                            बोइ-द् ३४१.
   २७७, ३२७, ३३६.
                      ३३७,
                            बोदर-द॰ ४१०.
   ३३६, ३४०, ३४१, ३४२,
                            षीदासर—रू॰ ४११.
                      ३६३.
   244. 245, 24E,
                            धीरमर्गाव—दे०—"वीरमर्गाव" ।
   348. 300. 303.
                      ₹99,
                            योगमा---द् ० २७६.
   ३७८, ३७१, ३८४.
                      800.
                            वीरुटका--प०२३०.
   222.
                            बीरेखिया-दे--'बीरेखी''।
बीका सेालंकी का ताबाद-द्•
                            बीरेखी, ब्राह्मर्खों की-५० 198
   346.
                            बीरोली, भाटों की-प॰ ११७,११६
घीखरण-- दृ० २७६.
                            बीलाहा-प॰ २३१. दू॰ १४१.
बोखादा--प० १९७.
धीचग्रहा---ए० ११८
                               220
षीर्द्धा—प॰ ६
                            बीव्यत्रपुर---प०६, १, १३१, १३६
```

योसिया--पीपछिया-- दृ० ७४. धंदेलरंड—प० १०२, द० २१०. 211. वसारा—ए० १०२. युचकरा-१० २४६. द्यत--द० ३२२. व्यगमाल—५० ७. ब़दकिया—प०२ध⊏. बुधेरा—द ∘ ३४३. व्रश्ह वरगट—प॰ ७ तुरवटा, श्रोयसाँ का-दूर ४०७. अरहानपर-प• ६४. ६२. १०२. ૧૫૦, ૧૭૬, ૧૫૦, ૨૧૬, २६७, २१८, द० १४, १६, ३३, રેક, ૨૧૪, ૨૬૨, ૨૬૨, ૪૦૬, र्थंदी-प० १, ३, ६, २३, २६, 월9. 월9. 월**□, ⋛**0, 본국, 본론, ₹8. ७२. ७६. ६¤. 101. 104, 102, 108, 104. 108, 100, 105, 108, 110. 111, 112, 118, 192, 914, 954, 254, २२६. दू० ४०५. ब्चोदा—प० ११⊏ ब्रुसद--- ५० १७. युटेडी-प० ११६. ब्रटहर—द्∙ ३४३. ब्रेची-द्• ४११.

बुढेलाव---द्० ४१४.

बनायो-प॰ ११७ वृत्यटा—दू० ४२४. न्सल-प० ३१= यसिया--प॰ ११८. धेकरिया—प• ४. येगम या वैग् -प॰ ३, ६, ३४, ७२, ut, ut, ut, 1mt, ttm, 387. देटेार—प॰ ७१. वेठवास-दृ १६७, घेदच नदी—प० २, ४७. वेडरण-द॰ ३४१, येतवा—य॰ ६८. बेदला--प॰ ४७. वेराही--द् • १४१, ४०७ वेरू-८०४०४ वेरोश्च--हू॰ १६८. वेरालाई-इ॰ ३३३ बेबाबस—ए० ११८. वेहदयास--प० १०. येदरा—६० ४४७. बैनासा—द० ४११. वैरसलपुर—तु ४ ४३६. वराट—द् • ६. वेाखड्ग---प० ४ वोधरी-- दुर २४०. बोड्बी--द् १११. वे।डानडा-द० ४१४ योल-द् ४०४. बोत्ती वयहटा—द् ० १२७.

(१५४)

बोलो--द ० २४६. वोसोन्डा-प॰ १४.

वेष्टरावास-प॰ २४०. व्यावर—प० १, घ.

झहायी—प०६.

वहासर—द॰ २४६. २८२. ब्रह्माण-पर् १९७.

वद्या वासणी—दु० ४०४.

बाह्मणवाहै—द्० ४=२. माह्यस हेडा--प० ११६.

भेवरी--ए० १६⊏.

मॅमेशा-द० २४६. भगतावासणी---द् ४०१, ४०८,

23o.

भगवंतगढ--प॰ १.

भटनेर-प० १११, १६८, १६४, दूर

187, 182, 188, 202,

204. 353. 357. 310, ३१८, ३७०, ३७३, ४३७,

भटा--प० २१७. भटेंडा—दृ० ३६२.

महेनदा—व॰ ३३३. भदेसर—द० २७६.

मही--ह० ११. मडलेर गवि—द्० ३१६.

मद्वीच-प॰ १६६०, दू० २५०,

२६२. भदला--द० ३१३. भद्र काली--द० १६६.

भद्रेसर-द० २२०, २२%, २२४. भनाई-द० ४१३

मदावा-द् ६ २१२.

सद्र—द०२१३,

भटाका-प० १८४, १८४, १८६,

भरविया--प० १४.

भरवाखी—प॰ १६८, १७८,

भवराणी—द० ४०३. भवाशा-प॰ ४०.

भगिसर--द० ३८०, ४००, ४२६,

४३०, ४३४.

मांडेतर —प० ११≖. भहिर-प॰ ४, म. दू॰ २११.

भारिवाले—पर १८३.

भाँडोबाव--- द० ३८८. भामेरा—ए० २१५.

भावरी-इ० २१६. महिरा--द० ४०४, ४२२.

भाउदा-द० ३८०, १८१.

भावर—द० २७६. भारतस्त्री—दृ० १२४.

भारारी जदादास-- द्० ४०५. भागवा—प• २१=, २१६,

भागीनदा—३०२४८. भावस्या-प॰ १०८.

भारी-प॰ ६.

भार देश-प॰ २१७. भारतम—प॰ ११८.

भाटिया सगर---द्र० २०४, ४४४, ४४६.

भाटी का चंद्राव-द॰ १४६० —शहर--द० ४४६. भादेर--- द ० ४३०. माटों की ऐवड़ी-प॰ 118. भारे।ही--प० ४. भाइंग—द॰ २०१, २०२, २०३. मादवा—ट० १६४. भाइली-प॰ ११८. भागागद—द० १६. भावला---व० ध१२. भादासर--व० २४६. साहात्रस—प० १७८, १६६, १६६, 100, 150, 222, ट० १६, ३८१, ४०३, ४१७, 822. भाडेशसर वा भड़ेसर—द॰ २२०. भागावस—प० १६०, भानिया-दृ० २१६. भाभेलाई---द० ३८७. भागरी-प्राची-

भागोळाव—प० २४६-भारजा---प॰ १९७.

भारमत सर—द् ० ३४७, ३४७. भाक्षेसरिया-दृ॰ ४११. भावनगर--- ह० ४६०. आवाहर-द व ३६०. — भावी—दृ० ४००. साहरू-पः ११७.

भिरंडा-प० २००.

भिद्--दू० ७१.

मिगाय-प० ७४, ७४, २३०. भिरद—द० ४**५**१. भींदासर---द् ० ३१७. भीतरी-प• ११म. भीतरेह--प० ८, ११७, १३६.

भीनमाज—प० १२४, २२६, २२६, भीम का थोडा—प०१. भीमल-प॰ ६४. मीमासा-प० ११७. भीमासर--द० ३४१. मीलदा छोटा—ए० ११८,

भीजडामा—प॰ **१**१८ भीजिंदिया-प०३३. मीलवण-प०६२. सम देश--द० २१४, २२२, २२४,

२४०, २६३, २६२, ४६३ अग्रनगर-प० २१४, द० २१६, २२१, ४६६

सदह्द-द० ४१८. सँह-प० २४६. भू देल-प० २४१, २४२.

मकर-प॰ १४१. मुका---प॰ २४८.

भूकास-प् ११६. भूतर्गाव—प॰ ११८, भृतेल भाटीव--- ४० १८०.

सदेल---प० २४३. मृखोद—प० ४. भवा--दः २४७.

भूमलिया गढ़--इ० ४८१.

भुमाददा-प० १८१. भवड--द० ४१८. मेह--दृ० ६६६, ६४०. भेला—द० ३५७. मेल---व॰ १८३, १८४, ४४२, मेव--प॰ ११८, १३४. मेंसहा--दृ ० २६०, २८२, ३०७. भैंसरेाद—प० १, ६, ४०, ७२, ७१, **0ξ, 9οξ, 9οξ, 9ου, ₹9π.** 

भैंसासिर की ड'गरी-प॰ १=१. भैटाख—प० १८३. मोद-द् २४४. भे।गपडी—प॰ ८६. भोजनेर--प० १०३. भोटासी—प॰ ११७. भोवाल-प०३४ द० ३३४. भोग्ड-प॰ ४. भोवासर—द॰ ३४८.

भोवाद-द० ३१६, ४२७. मगरीपगड़--दृ० ४⊏२ मगलीका थल--द्०२७१, २७६.

मंडण—द०३६०. मंद्रस्या—प॰ ६४. ग्रंडल-प०४.७ दः २८६. मंडीर-प॰ २३, २४, २६, ३१, ₹₹. 9₹₹. 1₹¥, 9₹₹, 1₹¤,

२२८, २३०, ह० ७,

111, 186, 200,

मट्य-प॰ १७ मडाऊ—द० २१६

28, 40, 41, 42, 102,

104. 108. 119. 118.

158. 318. 318. 120.

127, 121, 844, 844,

मंदलार-पर १. ३. ६४. ७२. १३.

मक मैदाना-प० १८६, १८८.

—सोवाराम की-ए० २४३.

WES.

44. 44.

मकराणा-ए० १४६. भक्रोहा—प**०** १३७.

मक्ली—द०२४४.

मगराववा--ए० ३१८.

मगरा—प॰ ११७, ११८. सगरोप--प० ४३.

सगल वाहण-द० ३६०. मसली शहर-प• ४= मलवाद्धा--द् ॰ १८१.

मदावळा —प० ४, ४

मकावल-प॰ ११७, ११८.

मञ—पः १८६ मळहो. भारों की-प॰ ११=.

सहार-प॰ ११७ मदली, लबेरे की --- द० ३१७ मखोडरा-प॰ ११८

मतोदा---द० ३१४. मत्स्य—प∘ २३३.

महोबर-प॰ १६२, २८८ द् १, मधुरा-प॰ २४८ द ० २७, २१४,

२६१, ३१२, ४४८, ४४६, मधरी—द॰ ३४६. सदारदा-प० ४. ३. मदारा या मदारिया-प॰ ७७ मदासर—द० २८२. सनी पहाड़ी---द्∙ ४४६. मने।हरपुर-द् ६, ३३, ४४. ममया घाइया—द०३६७. मस्मण---द् २६१. मरूमाद-दे-- "मारवाद" । मरोठ--व ० २६, ३८, २६१, २८७, 98E. 348. 350. 300. QUE. मलकासर-द्० ४४१. मलार की पादरी--द्० ४३६. मलारण-प॰ ६. द॰ १५७. मळिकपुर—दृ० ३७, महनाल-देश-"मैनाल"। महत्त्वांया—प० १७६. महसिया—द०३८६. महाजन—द्० ३१६. महानास—दे॰—"मैनास"। महिराजाका—प॰ २४१. मही--प॰ ३४, =६. टू॰ ==, १७०. सहया---प॰ ६४. **正示─-प० २०१, १०२, १०**२. सह खीची--प॰ १०१. महेखा-द् ० ४२२ महेवा---दू॰ ८१, ८२, ८३, ८८,

६६, १२म, १६७, ४२३, ४२४,

358 महेसरी चीवा वरमसी की---प्र 115 महोया-ए० २२२. दृ० २१०. र्मागणी—द०४६१. मीतरोज—द० ४६०. माँगला--२०३६९. र्मागले।द-दृ० ४. হ্হবির—বং 115. र्माडख-प०२१४, २४४, २४४. मीडग्रसर—दृ० ३६२. मडियी--प॰ ११८. मौद्धप्रा—प०२१७. साँडलगढ़---४० ३, ६, ६, २३, ३४, ४१, ७२, ७७, ११८, २१८. दू० 10. 108, 221. र्माडवा--प० १११, १८०. द० ३८७, ४०६, ४०६. मडिवाहा-प० ११७, ११८. र्माडच्यपुर—दे॰—"मंदीर"। महिहडगढ़--द० ४८१. महिहा—दृ० १३३. महिल-दृ० ३५०, ३७७. मौडावरा—द्० ४२४. मौंडावा—दृ॰ १४७. मोडाइड़ी—प॰ ११८. र्माडाही-द् २२७, महि-प० २६, ४१, ४२, ४६, ४६, थट, १४, ७८, ८६, १६, ६०, हर, १००, १०७, १०८, २३६.

द • 01, 10E, 110, 111, 115, 130. मधिषाहा—प० ३१० महिडिहाई—दृ० २४६. महिला. भीतर का-प॰ १=३. माकदा-ए॰ ६. माच्या—प० ₹. माचेही--- प० २३२ माल गांव---प॰ १. माछला—१० २०. माछेली--प०≯=. माटपास-प॰ ११६. साह—ट० २६६, २७०. माडली-प॰ ११६. माग्यक्ताव-प०१८०.द्० ४१४, 214. माणकियावास—द्०३८६, ४२४. मारोबी-द॰ ४११, ४१४

सायकियास—र्० ३ स ६, ४२४.
सायकियास—र्० ३ स ६, ४२४.
सायकिया —र्० ४६६.
सायकिया —र० ४६६.
सादकिया —र० १, ३, ११७.
सामकु — य० ३६.
सामकु — य० ३, ३, ४६, ३०६,
३२६, ३२६, ३२६, ३२६,
३२६, ३२६, ३२६,
३३६, ३३६, ३४६, ३४६, ३४६,

२१६. द्• ११०, १८, १०६,

128. 124. 124, 184, 122. 125. 120. 155. 226, 222, 38E, 287. 8<del>40, 8</del>84. मारेल--प॰ ११०. मारोठ--३०--'मरोठ''। मालर्गाव---प॰ ११७, १६०. माळिणियावास-द० ४०१. मालपुरा--प० ३, ४, ७०, ७४, २१६. द० १६. २४. मालवा-प० ४८, १०, ११, ७७, &⊏. 152, 120, 150, 1¤€. 188. 220, 221, 281, २३३, २१४, २१६ द० ४३, १५४, २७४, ४२१, ४४३, 288

माखाग्रदी—कु २१६.
माखाग्रदी—कु २१६.
माखाग्रदास—प् ११६.
माखाग्रदा—कु २६६
माह्या—प १४
माहिप्पती—कु १४६.
माहांखी—कु १६, १४१
मिलाग्रुर—कु २१०.
मिर्या का गुज्ञा—प ११.
मिर्या का गुज्ञा—क १६.
मिरकी कामिरामपुर—प १०१.

मींदावाहा-प० ११८.

मीऽडिया--ट० ३४३, ३७३,

मीतासर-दुः १६. मीनमाल-द्०६५. मीसच—हे॰—"नीमच"। सीरारा—प० ११७. मॅगयता-प० ११७, १३७, मंगाइ--द० २१६. मंजपुर--व ० ४६२. मंद्र प्रसेश्व—प॰ १७. मुँधियाड्—द् ० २३४, २३४. सक्टपरा—प० २१६. सदरहा-प० ११७. सवगगिरि-दे •-- "म् गैर"। मुलसान-प∘ २४२. द्∘ ६४, २६७. ३१६, ३१७, ३४३. ३१४. ३१६, ३४¤. ३७•. ३७८, ४४४, ४४६, ४४७ मुहार—द् ० २१७ महारादासी—दू० २**१**६. म गथला-दे -- "मृगधला"। मूँ गेर या सुद्रगतिरि-प॰ २२६. मॅंटेई—प॰ ११८. मॅंडेलाई--द० ३६४, ३०७, मृडली—दृ० २५०. संख्वद—प॰ ३१८, मुखायत-इ॰ ३२७. <u>.स</u>ली--दू० ४६२. मसावख-प० १३७. मृसी-गड्या--प॰ १. मेलुका—प∙ २१३.

मेद-द॰६.

मेद्रतक (मेदता)—प॰ २१८ मेहता-प० ३. १६. २०. ४६, ६६. ७३. १८०, २२१, २३६, ।२४४, २४४. दः १३,२४, ३८, १४२, १४३,१६४, १४७, १६०, १६१, 144, 143, 144, 144, २१=. २७४, ३६७.३७३. ३७८, ३८४, ३८६, ३८८, ३६४,३६७, ३६८, ४०३,४०८, धरेरे, धरेष्ठ, धरेष्ठ, —(मेडंतक)—ए० २२**८**. मेड़ा-प० १३७, १⊏३. मेदपाट-प० ७, १७, ४१, ४०. मेदसर--द् ० ४५३. मेवारा, देवा का—द्॰ ३१७. मेरवाड़ा बड़ा—ए० ७. ८. मेरारी--द० ३४३. मेरियावास—प॰ २३८. मेल्री—रू० ३१३. मेवदा—५० ११३ मेवडासर—द्॰ ३१७. मेवरा-दू० ३६२, ३६४. मेडल-प० १. ७. मेवाड्—प०४, १, ७, १०, ११,

१४, १७, २४, ३१, ४०, ४१,

४२, ४३, ४६, ११, १६, ७१,

७२, ७६, ७६, ⊏२, ⊏२, ६३,

328, 124, 125,156, 188,

१६१, १६६, २३७, २२२, २३७.

₹ = 10=, 11€, 1₹0, 1₹1

मोडी--प० १६, २१४, २६०,

\$52, \$55, 850, 801. मोद्दो मुलवाणी-दः १९२८. मेवास-- ५० ७. = मेारथसा-पर 111. मेळांगरी--ए० ११७ मोरदा-- १० २४१. मोरयो —हू॰ २१८, ४१०, ४६१, १६६ मेहगदा—प० १७६, १८० मेहली—प० १७८ मे।रियोवाला--- ३६०. मोहोनी------

148, 148, 144, 241,1=1

मेहवा-प० १८३, २२३, २२४, २४=, २१०, ₹०६१, ६६, ६७, मोलेखा-४० ६८. मोलेसरी-प॰ 114 ६८, ७०, ७१, ७२, ७३, मोहनमंदिर-प० ४७.

92. 94, 99, 95, 50, 152, 288, 318, 310 270, 228, 282, 289, 262,

RES. मेहाकोर---दृ० ३७०, ३७३

मेहाजबहर---व॰ ३२२ मैनाज-प॰ ४०, १०१, १७४, १८६. यागीपगिरि-रू० ४ मैमसर--र॰ ३४८.

मेहर--दः २७६

मेख्य करादिया—५० ६३ मेखडा--प० ११६ मेखरी. मेखेरी-दृ० २४०, ४०१. मेरानावाद--दे०-"मेरानावाद"।

मे।करदा—प॰ ३३७ मेकलनदी-रू० ४१८, मेक्लाइत-द् २१६

मेह्यासण्—प० ११६, १२४ मोटासर--द्० २७७, ३४६.

मोटेलाई---दू॰ ३६०.

मोडपुरा---प० १०३

मोडा—प॰ ११७.

मोत्रायाद--दृ० १, २८, ११७

₹ रॅगार्डसर-- द॰ ४१४. रडोद श्रासरी—दू॰ ३६२. रणर्पमार-प॰ ३, ४८, ४०, ४३,

मोडनी-इ० २१२. मोहारी-दृ० ११.

मोही--प० ३, ३.

Eo, 204, 220, 222, 250, 161, 160,200, ₹15, ₹21. रतलाम-प॰ ६३, १८२.

दृ० १७, १८, १४७, ४८३. स्त्वपुर--प॰ ६, ७३, ७४, रबढेता—ए० २१४, २६०

य

रवोरा—द॰ २४६. रवाईशिया--द० ४११

•

रवाई—प॰ ११७

रहवाडा—प० १३४.

राह्य---प० २८ शकहवा--द॰ २=२. राखाका-प० १०७. राजकोट--द ० ४५०. राजगद्र--प० २४६. शजगियावास—दु० ३६७ राजग—द् ० ४. राजनगर---ए० १३ राजपीपला-प० म६. दू० २४४. राजपुर—प० ७६, २१८, २३८. राजवाई की तलाई-- द्० ३१३, 370. राजसखेडा—द् ॰ ४१२ राजा का जगनेर—प॰ ४. राजासर—दृ० २०६, ३४६. राजोडा-प० ११६. राजोर या राजपुर--प० २३२. दृ० 88, 340. राउ--द् ०२११ राठ के। दमिया---प॰ ११. शाहासक-प॰ ६. राष्ट्रधरा—द् व ३४१. राउवरा-प॰ ११८. रायकवादा--११७ राग्य की तलाई----दृ० ३४४ रायापुर--प० ३, ४, ३४, ३६, २२८, २४४, ध६२ रायासर--रू० ४१४ शाणाहल-पू॰ ३५६

राणीवाला—द् ० ३४६. राग्री-द० ३१७. राखोद्दर, रायमत्याली—द् ० १५१. रातवेर-प॰ २३२. राताकेट-प० २३४, २३४. राधनपुर--प० २३३ रामकोइरिया—दृ० ४२३. रामगढ-पण १०२, १८६. त्० २६. रामदावास-द० ४१४, ४२२, रामप्ररा-प० १, ६, ७२, ६४, ६७. ₹**5. 100.** रामपोल-दृ० ३१६. रामसर, लुडी—द्० ३१७. रामसिंड की ब्राजरी—प॰ ११७, रामसैण-प० १२८, १२६, १३०, 233. रामा का पाडीव-प॰ ११८. —का बाटेरा--प० ११७. रामावास—द् ३६७, रायश-द् ३७८. रायधय-दू० ४७०. रायधरापुर-प० २३६. रायपुर---दू० २८, १३६, ४७२. रायपुरिया-ए० ११८. रायमलवाळा तालाय—ऱ्० ३०७. रायमंत्रवाली—द् ०२७०. रायमसवासी राषोर—नृ० ३७३. रायमा--- प० १७८, रायक्षेत--- ४० ४१. राव का ता हाय-न् ११३.

### ( १६२ )

स्वावास---प॰ १६०,

राविधायाय- इ० ४२३. रायतसर—द० २४६. ४५४. राषा-प० २६. रास-द् १६८. रासा—रू० ६७७, रासे का गुढ़ा--द॰ ३६३. राष्ट्रंग--प० ४. शहदेश का पेश्तरा-दृ॰ २०६ राहिया-प० ६६. रिद्यो—हः २४०. रिणमवसर--- इ॰ ३३६, ३१६, ३७८. रिखी-पः १६८, १८१. रिवादी-प॰ ११७ र्रोछड़ी—प० ११६. रीचेड वाधारे-प॰ ४. रीडिया—दृ० २१६. रीर्वा—४० २८. रीविया-पः ११६. ' रीवी-प॰ ११म. रुयोचा-दे-"रूष"। रुद्रमाळ प्रासाद—प॰ २०७. रुँदिया--द० ३६८ रूँदिया कृवा-पः १७६. रूग्रांध—प० १७. रूष---प॰ ३०, २३०, २३१, २३६ द् ० १२२, १३०.

रेतला-इ॰ १८२. रेवां—द० १८, १२४. रेवाडी--इ० २३, ३४, ३७, ६८. रेवासा—र॰ ३४. रेलवन—प॰ १०२. रेवे!--प॰ २१६. रे।जंब-प० ११८ रे।हरावा-र॰ ३३७ रे।हणा, भ्रोयसाँ का-द॰ ४०७ रोहिदा-प॰ ११७. रोहियी--त० ४१३. रे।हितासगड़--द् ० ४, ४८२ राहिकगढ--द० ४८१ रे।हीसी-प॰ २४४. रे।हवा--ए० ११६. रोहंचा—प० १७८ रोहेदा--प० ४, ३. ल स्रका—दृ० २७६ सकड्वास-प० १७, खबसी जवळ--दू० २५१ लखनाती-द् ११६. लखमेर-प॰ ११६. लखावडी या खासाहोली—प॰ ६, ₹७. खखमयसर-द्• ४१७.

लदावा—हू॰ २६.

**छवीइ—**द० २**४**६

ल्मगान--द् ४४६.

द्० १२२, १३०. स्पकोट—प० २३१. स्पवाद:--प० २३१ स्पनगर:--प० ४५ दू० ४३० स्पनगर:--प० १. त्तवाद्य---प० १० स्तवासागड़-प० १, ६, १८. स्रवेश-प० १७१. द० ३८७, ३६१, ३६२. ३६३. ३६४, ४०३, ४२२, ४२३, ४२४. लबेरे का पूरला-दू॰ ४०४. ळचेरे की वासणी—द॰ ३६१, ३६६, 380 —की महली*—दू*० ३३७. हर हुँगरी--प॰ १८६-लांगच--प॰ ६४. र्खावियां—१६४, १६८, स्ताकद्वाला—प०३६०. साराष्ट्री—द० २१४, २१६, २२०. कासासर—र्• ३६०, ३७⊏. लापादीकी या छासावली--प॰ ६, ₹ø. सायोद--प० १७, सार्वेरी—प॰ ११०, ११२. खापेरी, गाँड़ी की—प० १०१. नागेदा—पर १४. लाज-प० ३१६. खाट देश--प० २२०. स्ताठी—इ० ३२३, ४४६. स्तातीवाला-- दृ० ४६०. क्षाठी दरमायर-दृ० ४६१. . खाडसू—प० १८६, १६०.

सायोसा---नृ० २११, २१६.

स्राधदया---द्र० २०१.

खाधडिया-नृ० २०३.

बालसेाट--द० २=. वावाणा--द० ४२२, ४२३. लालावर—द॰ ३४६. बास-पर ११८, २१७. वास मुखायद—प॰ २१७. लाहीर-प० २००. दृ० ४, ३००, ३⊏६, ४४६, ४४७, विखमीवास-प॰ ११८. लीकदा-दू॰ ३४३. खीखमंडी दसे।र-प**०** १. ल़डली---द्र° ३⊏७, लुद्रव<del>ा—</del>ट्र० २१६, २७१, २७२. ४३८, ४४७, ४८२, लॅभासर—प० २८१. लूदी रामसर—दू० ३१७, लुषावाडा—प॰ ७८, ल्खी मदी—पं० १७२. तू० १२६, 820. ल्खोई—दृ० २⊏२. ल्कोदरी—दू॰ ३४२, लेखारा—दृ० २७६, क्षे।गरपुर---द० २१२. बोटाणा-प॰ ११७, खेरटीवाद्दा—प०र्३१६, सोठोघा--प० ६०. ले।देखा--प० ११७, कें।घरी-प॰ ११७, क्षेत्रहरा—प॰ २४३. क्षेत्रज्ञावस—कृ० ३१८,

लाप मंद्राराठी—द० २७६.

```
( ? ? ( )
```

संयावाषु\_\_प० ५४. . सतापर-प॰ ११८. सतिहारी--- १० ३१३. सतोही---द० ३२३. संघाया-प॰ ४१. २१६. \$88. सदागढ़--- दू० ५४६. सपहर--दु० २१६. समंद—प॰ २१०. समदहरी-प॰ १७६. समदहा---दृ० २७६. समदोला—१०३८४. समावजी-ए० १८० दृ० ४००. समियाणा—इ॰ ३७०. ससीचा—प॰ ४ समगढ--- दः० ४६२. समूजा—प॰ १८१. समेल-प॰ ११४. दू॰ ११८, ११६. —खावसा—प॰ १. सम्मा--द॰ ४१० सरिंगये —प॰ २४४. सरशुवा पहाड़ो—प॰ ४. सरनपुर--तृ० ३६०, ३६७. सरसती गाँव-दू॰ ३१८. सरस्वती नदी-प॰ २१२, २२१. सरेचां—प॰ ६६. सरे।तरा--प॰ १३० सत्तवा वासी—रू० ६७. सक्षमनपुर-दृ• ५५७

मल्बर-प० १,३,४,६, ६६,७३. सयराइ-द० ४०४. सवालख-दृ० ३६. सहरा—द् ० २१२, सहस्रविंग, सरोवर---ट० २७४.-र्साराली--- २०६. सांगप--दृ० २४=. साँगानेर-दृ० ४, २४, २६, संगिात—प॰ १०२, सचित--पं• ३१८, १७६, १७२, 191, 198, 109, 195, 151, १ मरे. तू० २०म. सहिवा—द् ० ४४६. सर्विरदाहा—ए० ११८. स्तिलपुर---द् ० २१८, ४६३. सांतलमेर—१० १४३, १४४, ३२१, ३२६, ४३७. र्माधाया--प॰ १८३. सींगर-प॰ १०२, १६१, ५८७, 18=. ₹0 1, 10, 13, 21, २४. १०४ सीवत कुँग्रा—दृ० ४०४, ४०६, ४११, ४२२ सर्वित्रता—द्• १८८, ४२६. साविद्यवाहा-प॰ ११८ सापुरा—प॰ ४ साकदहा—५० ११६. साख् किशनसिंहोत-दृ० ४११. सागवाहा-प॰ ११७. साजनारा—दू॰ २७६सांवात—ह्० रदर.
साम्बा—ह्० रदर.
साम्बा—ह० ११६.
साठ का प्रया—प० ११६.
सायपुर—प० ११६.
सायपुर—प० ११६.
सायपुर—प० ११६.
सायपुर—प० ११६.
सायपुर—ह० ११६.
क्षार्याः—ह० ११६.
क्षार्याः—ह० ११६.
क्षार्याः—ह० ११.
सावदीः—प० ११.
क्षार्याः की—प० ११.
—सावीं की—प० ११.
—वर्षान्यः की—प० ११.
सावयोदेषः—प० ११६.

सादिवाईझ्—प॰ १३ साधीसर—प॰ २४२. सापजी—डू॰ २१६ सापा—प॰ १=३. साबरीज—टू॰ ४०१.

सामाई—द् २३६ सामिर्या—प० १०४. सामियाशा—द् ७ ४३७. सामूई—द् २४१.

सामात-रू० १३. सायरे का घाटा-य० ३. सारगपुर-य० १८६.

सारय---प० १. सारयोश्वर---प० ११=. साज---प० ११=. साजहरा---प० १=. तालेट-मालेट---ट्रू॰ ६. सालेडी---ट्रू॰ ६०. सावदा---ट्रू॰ ३२४.

सावदा—हू॰ ३२४. सावडाज काखियाउड़ा—हू॰ ४१४. सावत कुँचा—दे॰—''सावत हुँग्रा'') सावरखा—हू॰ ४१७. सावरखा—हू॰ ४१७.

सावा—प्र• २४१. सासव्य—प्र• १११. साहरियावा—प्र• १७८.

साहत्वा— दृ॰ २७६. साहजा— दृ॰ ३८६. साहवे के तलाव—दृ॰ २०६. साहिजगढ़— दृ॰ ४८५. साहोरा— दृ॰ ४४४.

सिंगला—दू॰ ३६२ सिंघखोता—प॰ ११७. सिंघा**द**—प॰ १. दू॰ ७१. सिंघावाससी—दू॰ ४२३.

सिंडिमन--- तृ० २४४ सिंध---प० २४, १०२, १०३, १४४, १६६, २३१, २३२. तृ० ५०,

शहर, रका, रसर. तू० २०, २०७. २२६, २४०, २४४, २४४, २४६, २६२, २६६, २६७,२७०,२७१,२७६,३२१, ३२४,३२≍,६२६,३४६,३६०,

४४४, ४४७, ४८२. सिंघजवाटी—प॰ २०. दू० १३५. सिंघु नद —प० ७. दू० ४४६, ४४८. सिंघुवन—दू० २४४. सिंहुगणा—दू० २७६.

```
सिंहथली-दृ० २६४, २७०.
                                 902, 908, 905, 201,
सिंहलवादा—प० ९७२
                                 २८०, ३१७, ४११, ४२२.
सिगडिया--प॰ ६.
                                 8= S
सियाला - प॰ ६४
                             सिवराटी-प॰ ११८
सिखवाडा-ए० ११७.
                             सिवासी--इ० २०२
                             सिवाना-प॰ १४२, १४३, १७८,
सिद्धपुर-प॰ २११, २१२, २२१
सिद्रमुख—दृ∙ २०३.
                                 188. 150, 244 द • 151
सिनगारी--- ५० १६४.
                                 80E, 810, 81E, 822
सियसारा—व० २५७.
                                 영국왕, 영문왕
सियाखा-प० १३०
                             सिहारा—द॰ ४०८.
                             सीकर—दृ० ६, ११.
सियारमा--प० ४७
                             सीकरी-पः ४७. दः १७.
सिरंगसर—द० ४५१.
सिरद-प॰ २४३. दू॰ ३६२.
                             सीकरी पीलेखाल—द० ४७२
सिरड वासिया—द्० ३७६.
                             सीमोतरा-प० ११६.
सिरणवा-प० १२१.
                             सीत बहाई गाँव—द् ०४१६
सिरवा—द० २८१
                             सीतहड़ाई—द् ० २४७, २४६
सिवाज--- द० २१२, २१४
                             सीतहळ—दु० २४६, २४६
                             सीताहर-द्रुव्पष्ट्री.
सिरवाहा-५० ४.
                            सीधुर---प० १०=
सिरहड्-दू॰ ३१६, ३७१
 —वदी—द् ० ३५७.
                             सीप—द॰ २२२
सिराया--प॰ १७८, १८०.
                             सीबेरी-प० १९७.
 सिरूणवा पहाडो--प० १२३.
                             सीयल-दु० २४७
 सिरोहर्खा—प० ११८.
                             सीरोड्—प० १.
                             सीरादी—प॰ ११७, ११८
 सिरोही-प॰ १, ३, ४, ४, ४४, ७८,
                             सीरोबी इंगडीरा-ए० ११८.
    EE, 110, 11=, 118, 121,
                            सीलवनी--दृ० २११
    123, 124,125, 125, 126.
                            सीक्षेश्च-प॰ ११=
    120. 121. 127, 128,
                            सीसोदा गाँव--प॰ १३, १७, १८,
    130, 125, 184, 189,
                                ₹७. १०६.
     १६७, १८२, २०८, २१७,
                            सीह्या वादा-प० 119
     २२३, २२७. रू० १६८, १६८,
```

सीहराया-प॰ १७८. सीहत्तवा--दृ० ३३६. सीहा--ट० १. सीहासा-प० १८३. हू० ३७२. सीहार—त्० ४०३. सीक्षेर—प० २९१. दू० ४१६. सु<sup>•</sup>डल—दु० ४७२. सुभाली---प० १४. सुगालिया—प० १७७, १७*३.* सुखोर—प० ७२. सुनाहर्गी---प० ४. स्रातप्रा--प० १३७, सुरतासपुरा--प॰ ११७. सरोर-द० २०. सुवर्ण गिरि या सेनिगर (नालार) ---- qo 147. सुहदृता---प॰ ११८ मुहराणी रोडा---ह० २०३. सुद्दागपुरा—प० ६३. र्सुधा पहाड़-प॰ १४३. मृजारा-- दृ० ३१०. स्जेवा, बामियो का—नृ० ३२३. स्र--प॰ ११८. सुरजवासयी—दृ० ३८७, ४०६, सुरपुर---दृ० ४७, ४१८. सुर सागर—प० १०३ -स्रंसेन—प॰ १८७. सूराकर--- दृ० ३२४. म्रार्चेद-प॰ १७२, १७४, २१३,

२१४.

सुराषाी--द् ० ४१४, ४२४. सुरासर--द० ३४६. सेवरापुर—द० ४४६. सेमारी साल्लुक-प० ३ सेरवा---प० १६७. सेर दासर--दू० ३४३. सेढेाळख—दु० २०= सेतरावा—१० १२६ सेता—दृ॰ ३२६. सेताराई-- १००. सेरडा—टू॰ २०४. सेराया—दू॰ ३८६. सेलेटी--ट्र॰ ४१६. मेळावट—द० २५७ सेवंतरी गाँव-प॰ ४१, २१७. सेवटा वास—दृ० ४०३, सेवड़ा--द्० ३४६, ३४७, सेवना-प० ६३ सेवाडी—प० ४, ११८, सेसुबी-प॰ ११६, सेटरा—प॰ ११८. सेहबवादा—१० १९७. सेंघव—प०२३९. थ सप्ता—प० ह. सेखा—प० १८२, १८३. सोजत—प॰ ३, १६, ६४, ७६, १८१, २४१, दू० हरे, १०४, उ०१, ३४६, ११७, १४८,

१४१, ३२७, ११६, ११७,

₹₹¤, 801, 208, 818,

हरावतिया--प० ११८. ४२३. ४२४. सोमेवो---दृ० २१६. हवादरा-प॰ १४७. मोडाराम की मऊ-द० २४३, हताल केाट-द० २४६. सोनगर ( जालार )-प॰ १४२. सोनाची--२० ११६. हथँडिया--द० १३७. सोनासर--द० ३४३ सोनेही-प० १६७. हनुमानगढ-द० २०४. सोम नदी—ग० १. ⊏६ हमीरगढ़-प॰ ३२, ६४, सोमनाय-प॰ १०४, २२०. तृ० हमीरपरा--प० ७७, ११७, 241. हरटाया--प० १=०. सेम्बर—दृ० १. हरदेसर--द० ४१६. सायता—इ० ४०१. हरसम जाळ—५० २४३ मोस्ड—प॰ १३१ ११४, २२१. हरमसर-ए० २४१. र १६, २२४, २२१, २२८, हरमाडा-प १६, १६, २४१. २४०. २६४, २७०, हरराज की लोहढी--- दू० ३४६. हरिगद्र-प॰ १०३. ३३६, ४३६, ४४६, ४६०. इलक्षे घाटी---१० ६६, १६५, सेल सका---प॰ १३८ इलयद—द्• २१८, ४३७, ४६०, मोलावास-प० ११६. मोलिवाई--रू० २१⊏. ४६९, ४६२, ४६३, ४६४, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, प्रकार, मोवाधिपा--- १०३० मोहद्य-प॰ ६, ११८. हस्रोद्र**—दे॰—"ह**स्वद"। मोहाधा---र० २०८. हवेली मोधीबी-पर 🕫 सीरो घाट—य० १४६. स्याख हो ट--- दृ० १७. इसि—२० ११६, क्० २०३ ह हाजीवास-प॰ ६४. हादोवी-प॰ १०१, १४२. इंत्रवहाला---७ ७२. टलार—३० १६६. ¥99. ४८ हरासा—रू• २**०६**. रायळ-प॰ ११६. इदया-पृ० ३०३. हापासर-पर १०४. २०४, १४६.

₹91.

#\$1---₹• ₹₹¶.

( १७१ )

हातुर—क् २ २६. इस्तार—क् ७ ६०. इस्तो चहर—प० ६१=. हि गोड—क् २०६. हि शोडा की ससयी—क् १ ४२३. हि शोडा—प० १०६, १११. हिसस्तार—प० १६९. क् २०६.

हीमा—दू० १६२, शीरोदेसर्—प० १६०. दू० ४०१ हुजासी—दू० २४६.

हुणर्गाय-प॰ १७६. हुयस-प० १.

हुवश—प० ६. हुर्मुज—दू० २४०.

हुर्मुज—द्० २४०. हेडमठी—प० ११८. हेमराज सर—द्० ३४३.